जनवाणी 1948 Report to unon.

Knoten Hose

आचार्य नरेन्द्र देवे रामवृक्ष बेनीपुरी बेजनाय सिंह 'विशेद'

Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangoti

Contributed by: Probabat Kurnas

# ज न वा णी

# जनवरी १६४८

#### विषय-सूची

🗸 😉 में मनुष्य के भविष्य से नहीं निराझ (कविता) 🍕 शिवमंगल सिंह 'नुमन' 🏸 ) भारतीय वर्ण-व्यवस्था या अभिशाप 🏒 श्री भगवतशस्य उवाध्याय भदन्त आनन्द कौसल्यायन 🔹 💯 ३ सेवाब्राम के संस्मरण (संस्मरण) श्री शिवमूर्ति मिश्र 'शिव' ४) काउमीर की रचा (कविता) श्री रामवृक्ष वनीपुरी 📢 😲 ) बचपन ( शब्द-चित्र ) प्रोफेसर इंकरसहाय सक्सेना नव भारत का आर्थिक निर्माण 30 श्री दिङ्नाग 88 ८ ७ , प्रताप (कहानी ) डा० विद्यानागर दुव 🎺 🗸 समाजवाद और औद्योगीकरण श्री ब्रजिक्शोर नारायण , 🗧) चौंद सपना लगरहा है ( कविता ) 28 श्री मोहनसिंह सेंगर ्र 🎨 ) काइमीर का सांस्कृतिकं मोर्चा श्री जगदोश प्रसाद बाजपेवी बी० ए०, (११) भारतीय चलकोषों के राष्ट्रीय-44 एस० एस० ग्रे॰ करण की एक योजना € 3 अभी ललितिकशोर सिंह ु १२ आचार्य रघुवीर जी की शब्दावली श्री हवलदार त्रिपाठी 'सहदय' डा॰ कमल कुलश्रेष्ठ एम॰ ए॰, डो॰ फिल. 🕹 १६ नई संस्कृति 🛎 -(१४) हिन्दी कविता में विमाता श्री वैजनाथ सिंह 'विनोद' 🟒 १५) साहित्य की छान वीन श्री वैजनाथसिंह 'विनोद' (१६) सम्पादकीय (क) पहात्मा गांधी का अनशन ७५ ( ख ) स्वाधीन वर्मा का स्वागत े (ग ) भारतीय पुरातत्त्व और पाकिस्तान ( घ ) जनवाणी का द्वितीय वर्ष प्रारम्भ 🖖

> व्यवस्थापक ''जनवाणी'', जनवाणी प्रेस एन्ड पव्लिकेशंस लिमिटेड, गोदौल्या, बनारस

वार्षिक मृल्य ८) 'जनवाणी' सम्पादकीय विभाग काशी विद्यापीठ/वनारस एक प्रति का ॥)



वर्ष २, भाग १ ]

जनवरी १९४=

[ अङ्क १, पूर्णीङ्क १३]

# . में मनुष्य के भविष्य से नहीं निराश

श्री शिवमंगलसिंह 'सुमन'

चिर-अनादि चिर-अनंत की परंपरा,
मेंच चिर रहे हैं क्योंकि उर्वरा घरा,
आज पूर्ण चंद्र-विम्व राहु-ग्रस्त है—
यर-यरा रहा है किन्तु तम घिरा-धिरा।
किर्देगी कहीं महान डाह-दाह से,
चिर-विकासशील जन्मजात अश्र-हास।

न्यान आसुरी बनी समस्त सम्यता, निस्तुपड़ा तुषार, छुट गई कता-कता, जिल्ल-भिन्न-सी ममत्त्व-सत्त्व-शृंखला—
जिल्ला-भिन्न-सी ममत्त्व-सत्त्व-शृंखला—
जिल्ला गई कहीं, मनुष्य की मनुष्यता।
अपन्यान मह-प्रसार-सी हरी मरी वसुष्रा, नीजशेष किन्तु, विश्ववट नहीं उदाती।

Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

(३)

एक बीज में निहित असंख्य बन-वितान,

एक बिंदु में विहित असंख्य सिंधु-गान,
देश-जाति-धर्म-वर्ग बाँघ लाँघ कर—

एक ही दृदय विराट में प्रकम्पमान।

रूप-गंध - मेद मृत्तिका नहीं मलीन,

एक स्नेहबिंदु कोटि-दीप की प्रकार ।

्योम क्षुच्य, वरणि त्रस्त, मीत चल अचल, -सुर-असुर-मियत-जलिय, उन्नल, रहा- गरल, चाहिए, नवीन, नीलकंड अनुतरण— पी सके, पचा सके, विषम तरलअनल । ः हे सुधाचयी, कहाँ विराम, किर मथी, द्वार द्वार कामधेनु, तृष भूसे-पास।

#### **ं भारतीय वर्ण—व्यवस्था** अथवा श्राभिज्ञाप

श्री भगवतश्ररण उपाध्याय

से हुआ यह बताना कठिन है, पर इसमें सन्देह नहीं इनके कारण भी संभवतः प्रायः वे ही रहे होंगे जो अन्य देशों में वर्गों के उदय और विकास के रहे हैं। इन कारणों में मुख्य श्राधिक रहे हैं. इसे स्वीकार करने में शायद किसी को आपत्ति न होगी। आज अस्पष्ट किन्तु नुदूर श्रतीत में स्पष्ट आर्थिक कारण ही सामाजिक व्यवस्था के जनक रहे हैं इसमें सन्देह नहीं। इतना श्रवश्य है कि शोपक श्रीर शोषित वर्गों की स्पष्ट तत्का-लोन विभिन्नता हमें श्राज पूरी पूरी दृष्टिगोचर नहीं हो पाती, परन्तु, चूंकि, उनका अस्तित्व किसी न किसी रूप में तब वर्तमान था। यह सिद्ध है कि उत्पादन की शक्तियाँ और उनके परिणाम समाज के श्राधार-स्तरीं में सिकेंय थे। प्रगति चूंकि संघर्ष का परिणाम है और हम भारतीय इतिहास में प्रगति के दर्शन करते हैं यह तर्कसिद्ध है कि संघर्ष हुआ है और चूंकि धनराशि के श्रमाव श्रौर पुंजी के श्रव्पमात्रिक विकास के कारण आर्थिक वर्गों की श्रमिसृष्टि प्रत्येच नहीं हो पाती । हमें उस संघर्ष को जीवन के अन्य क्षेत्रों में द्वंदना होगा।

इन अन्य क्षेत्रों में प्रमुख और स्पष्ट क्षेत्र सामा-जिक व्यवस्था का रहा है। संसार की सारी प्राचीन वस्यताओं में आर्थिक कारणों से पहले एक कृत्रिम वर्गीय समाज की न्यवस्था हुई है। इसका रूप पहले धर्मकी छाया और उसकी आद में खड़ा हुआ और उसी की संरक्षा में धार्मिक गुरुओं के दीव-पेंच में विक-वर्म-बल का इंद्य हुआ े प्युवंत वास्तव में जनता प्रियाम पुरीहित का आकोश था जो रौरव से कहीं का चित्रीय बलायां जिसकी कभी संरक्षता कभी विरोध में भयकर या।

भारतीय वर्णों का आरम्म कब और किन कारणों धर्मेबल का प्रसार हुआ। समाज में कुछ ता प्रमादी चिन्तक थे, कुछ सिक्य समर्थ । सिक्य सुमर्थ श्राकमण से अन्य दलों पर अपनी प्रभुता स्थापित करते थे, प्रमादी चिन्तंक उनकी छूटी सम्प्रीत पर श्रफ्ना स्वत्व स्थापित कर छेते थे। किस किस रूप में कहां कहां इस प्रच्छन्न नीति ने शोपण किया. इसका अध्ययन अत्यन्त रचिकर होता हुआ भी ६स लेख के लिए कुछ अप्रासंगिक हो होगा, यद्यपि सर्वथा व्यप्रासंगिक नहीं। इतना समना लेना पर्याप्त होगा कि वर्गों का आरम्भ सदा किसी न किसी रूप में आर्थिक रहा है और जातियों क संक्रमण और पारस्परिक द्वन्द्व भ्री अर्थ जन्य ही रहे हैं। विभिन्न जातियों के पारस्परिकृद्धन्द्व से भी सम्मिलित सामाजिक व्यवस्था में वर्गों का सूजन हुआ है। आरंभ में जहां धार्मिक दांव-भेचों ने व्यवस्था में अपना प्रमुख स्थापित किया है, वहाँ समाज के शेष सारे स्तर निस्तन्देह पुजाद्वियों के व्याकोश से स्तंभित हो गए हैं और उनके आदेश सिर ऑखों पर रखे हैं। ब्रिटेन के 'डूर्ड' श्रीर वाबुल के पुजारियों के शिकुंजे अपनी जनता को एक लंबे कालतक इस प्रकार जकड़े रहे कि उसे अपनी स्वतंत्र रिथति का गुमान ही कभी न होता था। बाबुल का व्यभिचार उसका इतना बड़ा प्रमाण है जिसके सामने भारत की देवदासी प्रथा अपना मुँह छिपा लेती है। बाबुल के मन्दिरों का उस बाबुली सम्मता पर इस मात्रा में आतंक था कि वहाँ नारी व्यभिचार से परे कोई वस्तु नहीं समकी जाती थी। प्रत्येक नारी प्रथमतः देवता की भोग्य थी-जड़ देवता भोग खित हुआ । प्राचीन सभ्यताओं में सर्वत्र पहले पुरोहिताई में स्वयं श्रशक्त होने के कार**ल** अपनी वह कार्याश का बोलबाला हुआ। मिस्र में, सुमेर में, श्रसीरिया और के चेतन देवता श्रर्थात् श्रपने पुजारी को सौंपता है । इस विवित्तन में, श्रक्काद और अवाम में, भारत और चीन प्रकार का श्राचरण भारत के धार्मिक इतिहास में में, ब्रिटेन श्रौर बर्मों में सर्वेत्र पशु-बल के साथ साथ भी श्रमजाना नहीं है। इस श्राचरण में आपत्ति का

ैं वास्तव में स्वयं धर्म का उत्यान ही भय और पांखण्ड की छाया में हुआ। यहाँ केवल एक काल्पनिक उदाहरण दिया जा सकता है । सभ्यता के श्रारम्भ में एक व्यक्ति रात के अंबेरे में दौड़ता चला जाता नि उसे सहसा पत्थर की ठोकर लगती है; वह गिर जाता है। भीरे भारे उसे होश आता है श्रीर वह तर्क करने लगता है। यह क्या है ? इसने मुझे मारा क्यों ? सिनिका श्रन्धकार जंगल को सघनता, गाँव में 'जनों' के बीच वयोवदों से सुनी पितरों की कथा की स्मृति सब एक साथ उसपर आक्रमण करती हैं। चोट से कहीं अधिक वेदना उसे उस ७र के परिणामस्वरूप होती है जो धीरे धीरे उसके मानस को भर रही है। उसके चिन्तन का आधार छोटा है पर चिन्तन का बोम भारी। रात्रि की साँय साँय उसे अपकारी भयंकर स्थिति का बोध कराती है श्रीर गरीव उठकर गाँव को वेस्रध भागता है। सिंह पर सम्मुख आक्रमण करने में जिसे बाह्राद होता हैं, हाथीं के मस्तक को जो याने भाले के फलक पर तील देता है, श्रज्ञात भय से वह सपद भाग रहा है। गाँव में पिता की गोद में वह दम तोड़ देता है पर दम तोड़ने के पहले वह अपनी मृत्यु का कारण भी वताता जाता है-पत्थर का श्राकमण।

पातः 'जन' का जनः जन उसके शव को देखता है; अप्रत्येच शक्ति को सिरं झुकाता है। 'जन' का प्रमादी चिन्तक संक्रिय हो उठता है। 'ले चलो इसके शव को शकि के पास'-वह कहता है। शव पत्थर के पास पहुंचाया जाता है। मृत व्यक्ति का नाम लेकर वह पूछता है- कहाँ है वह, कहाँ गया ?' कोई उत्तर नहीं देता । आकाश और धरा है, सरित और निर्झर से, जन-जन से वह यही प्रश्न करता है । श्राकाश धरा चुप हैं, सरित-निर्कर चुप है, जन-जन चुप है। वह बोलता है- 'यह कहीं है, पर कहाँ है यह तुम नहीं जानते 'मै' जानता हूं। समने की शक्ति का यह भोज्य है; शक्ति कितनी कठोर है वाण मार कर देखों। पत्थर पर वाण भारे जाते हैं, उनके फलक टूट जाते हैं, भाले फैंके जाते है, उनकी नोक मुद्र जाती है। चोटजी प्रतिध्वनि पत्यरका अद्रहास साळगता है। चिन्तक कहता है-'शक्ति अत्राद है, श्रव अन्न उसका भाज्य, शव को उसपर रखो । समय

वरन इसी भौति वह स्वयं जन-जनको मारकर खा जाएगी। क्सिकी कब बलि होगी यह 'मै' बताऊँगा।' यह अन्तिम श्रादेश उस चिन्तक को प्रभूत शक्ति प्रदान करता है-वह अपने जन' के व्यक्तियों के धन और शारीर का स्वामी बन बैठता है। वह तर्क करता है-यदि नदी में जीवन नहीं वह बहती कैसे है ? समय-असमय • जीवों को उदरस्य कैसे कर हेता है ? मृज् में जान नहीं वह बढ़ता कैसे हैं 🗜 निर्झर में प्राण नहीं वह नीचे गिर कर अनंबरत ध्वनि क्योंकर उपजाता है ? चिन्तक प्रथम पुजारी है, पत्थर प्रथम देव है ( उसी प्रकार नदी, वृक्ष, निर्झर स्मादि भी ), शव प्रथम पितर है। धर्म की भाव परम्परा का इस प्रकार आरम्भ होता है। वही चिन्तक ब्रिटनों का 'डुरूड' है, बाबुल वासियों का पुरोहित है, आर्यों का ब्राह्मण है।

प्रारम्भिक काल में सतर्क चिन्तक एक परम्परा का ब्रारम्भ करता है, उसके उत्तराधिकारी लोभ ब्रौर भय-वरा उसका पोषण और विकास करते हैं। भारत में इस परम्परा का उद्गम और विकास ऐतिहासिक है। उसकी नींव प्रवल आधार पर रखी गई है। आर्या के भारत-प्रवेश से कहीं पूर्व द्रविहों के वृत्तों और नाग-पूजा में ही पुरोहिताई के पाए रखे जा चुके थे। विल प्रथा ने मानव को सशक्त और निर्वल दोनों बना दिया था-पुरोहित को सशक्त,बलि को निर्वल । मोहन-जो-देड़ो और हड़प्पा की सैन्धव सस्यता में कभी का इस पौरोहित्य का विकास हो चुका था, कभी से उसमें पुजारी सतक था। यह सम्भव नहीं कि जहाँ इतने पूजा के आँकड़े मिलें, पश्-पति का कुल मिले, रेखांकित मुहरें मिलें वहाँ पुरोहित की सत्ता का अभाव रहा हो । अनेक आकृतियाँ वहाँ के भग्नावशेषों में ऐसी मिली हैं जिनका पुराहितों का होना सर्वथा सिद्ध माना गया है। सर जान मार्शल, मैके, दीक्षित आदि अनेक विद्वानों ने सैन्धव सम्युता के इन भग्नावरोषों में धर्म के ये ऑकड़े अनेक रूप से प्रचर राशि में प्रस्तुत किए हैं।

'ऋग्वेद' की आर्थ परम्परा ने इस पौरोहित्य को केवल जीवित ही न रखा, उसे सँवारा, प्रथय दिया श्रीर पराकाष्टा तक विकसित किया। श्रीर ऋग्वैदिक आर्योः का यह अनिर्णास्थानीय धर्म व्यञ्जना का किसी प्रकार समस्य पर जीवित सन्दर्भ इस शक्ति के प्रति बित्त दो स्वीकरण भी ने या । उनको प्रया अपनी थी, स्वतन्त्र क

Courtesy

Courtesy Same

चर्यका मोस क्यापका स्ट सीरः उसका क्यात्म श्रीवन्तिन्तिन्तिन्ति मीलिक्या क्या क्याप स्वाम मुख्यो से प्रतिनिक्ति मारतीय द्विविद्य "न्यवस्या का क्रन्दुप्ट मिळा । आर्थ भारत में उत्तरी घ्र न, तिब्बत, व्याप्तिया, पश्चिमी एशिया, रूसी मैदानी, कार्पीययन युक्ता नेहिमया, 'लिशुएनिया, चाहे- बहाँ से श्राए द्वित्सन्देह उनके पास पौरोहित्य को परम्पराः सबग यो क्रियार वर्ण की संस्था किसी न किसी रूप में जन्म पा के चुकी थी। वास्तव में सिक्य समूर्य (क्षित्रिय) और प्रमादी चिन्तक (ब्राह्मरा) की कल्पना कर छेने के बाद श्वन्य वर्णों का उदय एक 'स्वयं सिद्ध' विषय हो जाता है। श्राखिर आंगिरसों, काएनायनों, श्रादि की जो गोत्र-कुलों की शृङ्खला ऋग्वेद में मिलती है वह एक दिन में प्रस्तुत न हुई होगी, नहीं हो सकती। जिस पूजन-परम्परा का रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है यद्यपि उसका अधिकांश भारत में ही सार्यंक था तथापि वह सारा का चारा भारतीय नहीं माना जा सकता । भारत की अपनी भूमि और श्रानी देशीयता ने निस्तन्देह उसमें श्रपना असाधारण योग दिया श्रीर कालान्तर में उसे सर्वथा श्रपना बना डाला । ऋग्वेद की ऋचाओं के साम्हिक अथवा एकैंकिक आलोचना से भी यह बात श्रासानी से स्पष्ट हो जाती है कि आयों की पौरोहित्य-परम्परा सर्वथा भारतीय नहीं है। 

स्पष्टतः सारे जनों ने, श्रागन्तुक सारे आयों ने, भारत पर आक्रमण किया परन्तु यह आक्रमण निश्चय केवल शाकिक नहीं या, बौद्धिक मी या और इस वौद्धिक भाकमण की रूपरेखा कुछ परिश्रम से ऋग्वेद के श्रध्ययन से खड़ी की जा सकती है। प्रतिपाद्य निषय के दर्शन में व्यभिचार हो जाने के भय से ही हम उस पर यहाँ विचार नहीं करते। वस इतना कहना यहाँ पर्याप्त होगा कि जहाँ श्रीर्य सेना के इतर व्यक्ति श्रांकास्त्रीय मार करते ये वहाँ इनके ऋषि पुरोहिते उनकी विजयों के लिए उत्कामना और देवताओं से प्रार्थना करते थे, साथ ही अपने देवताओं की कुद्ध आकृतिया का सजन कर श्रायों में आशा और शक्ति के संदेश करते थे, शंत्रुओं में त्रास भरते थे। जो विद्यान् ऋग्वेद के 'पुरुष-एक से भारतीय भागों के 'चतुनी की नार में मानदे है वे साधारण भ्रान्ति में नहीं है क्यांकि वेण्डस सत्य को

भूलते हैं कि 'पुरुष-सूक्त' चतुर्वणीं' की न्यवस्या नहीं करता उस संस्था की श्रवस्था-विशेष का उल्लेख और परिगणन मात्र करता है। जिन चार वर्णों के सम्बन्ध में वह स्क कहता है कि वे ब्रह्मा के मुखादि से निकले उनका प्रादुर्भाव वह समकालीन न मानकर केवल श्रतीतः परक मानता है। चारों की श्रमिस्रिष्ट इस सुक्त की रचना के पूर्व हो चुकी थी-कितनी पूर्व !- यह नहीं कहा जा सकता । यद्यपि कितने पूर्व वाले प्रश्न के उत्तर में दो प्रश्नों के उत्तर के अनुमान लगाए जा सकते हैं। प्रश्न केवल एक-चतुर्वर्ण कव वने रेल-नहीं है। प्रश्न दो हैं- १ चतुर्वर्श कव वने । श्रीर २-चतुर्वर्ण-ब्रह्मा के पद से प्रजनित शूद्र--के प्रजनन से पूर्व प्रारंभिक तीन वर्ण कव वने १ श्रीर उत्तर में शायद तृतीय वर्ण-वैश्य-के ऐतिहासिक निर्माण पर भी प्रकाश डालंना होगा यद्यपि वह केवल एक टेविनकल उत्तंर होगा क्योंकि वास्तव में प्रथम दोनों वर्णी-ब्राह्मण श्रौर चत्रिय- -के उदय के बाद शेप जनता का वैश्य बन जाना स्वागविक ही है। हाँ शुद्रवर्ण का निर्माण निश्चय एक कालिक प्रश्न है और उसके संबंध का उत्तर उस संध्र पर भी विचार करेगा जोत्र्यायों और इहदेशिक अनार्यों में दीर्घकाल तक होता रहा था और जिसके परिणामस्वरूप विजित श्रनार्थ श्रार्थ सामाजिक व्यवस्था के निम्नपदीय शह वन गए। फिर यह भी याद रखने की बात है कि इस श्रद स्तर का निर्माण सर्वेथा भारतीय अनार्यों की भरती से ही संपन्न न हुआ होगा। उस संक्रमण काल में जबः आर्य देशान्तरों को लाँघते हुए भारत पहुँचे तो निस्तन्देह उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ा होंगी, जिनमें से अनेक में वे विजयी भी हुए होंगे। उस समय के युद्धों की एक परम्परा थी-विजितों को तलवार के घाट उतार देना थथवा उन्हें वन्दी कर दास वना लेना। 'दास' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद ने किया है और खूब ही किया है। इसलिए कुछ अंशमें तो यहाँ तक मानना पड़ेगा कि आर्थों के तीन वर्ण-झासण, क्षेत्रिय श्रीर वैश्य-तो उनके भारत-प्रवेश से पूर्व निर्मित हो ही चुके थे, कुछ आस्चर्न नहीं कि श्रूद्रों का भी एकांश उनके साथ ही भारत में प्रविष्ट हुआ हो, यद्यपि उनका अप्रिकांश निस्तन्देह भारतीय युद्धोंके परिणाम स्वरूप ही जन्मा।

जैसां ऊपर लिखा जा चुका है. ब्राह्मण क्षत्रियों की किसी न किसी रूप में व्यवस्था आयों के भारत में प्रवेश करने से पूर्व हो संभवतः हो चुको थी। इसका कारण .यह है कि जिन कारणों से, जैसा कार वताया जा चुका है: व्या क्षियवा वर्गी काल् उदय होता है आर्य-समाज में चे सारे कारण सारी पिरिस्यतियाँ मौजूद थीं। जन आये के अन्य यरोपिय दलों में पौरोहित्य का प्रचार था श्रीरेड उनमें अपने अपने पुजारी बाह्य मौजूद थे तो यह कैसे संभव है कि भारतीय आर्यों में ब्राह्मणों का श्रमाव रहा होगा ∮ जब हम निश्चय रूप से यह जानते हैं कि उस प्रारम्भिक रूपकी विस्तार देकर उन्होंने भारत में आने के बाद अपनी सामाजिक व्यवस्था का उसे विशिष्ट अंग घोषित किया ? यदि उनमें उनके पुरोहित मौजूद ये जो उनमें यहां के अनुष्ठान करते थे श्रांर भारत में पहुँच कर भी शुनःशेप कोसी नरविल की परम्परा को जिन्होंने बना रखी थी तो यह कहना अत्यन्त श्रशहा होगा कि भारतीय श्रायों की ब्राह्मण परनारा एतहेशीय ही है। हाँ यह कहा जा सकता है कि आर्थी के भारत में आने से पूर्व पौरोहित्य तो था और शायद क्षत्रियवर्ण का विधान भी अरन्तु अभी इन वर्णों में वर्णीयता पूरी पूरो न श्राई यी-अर्थात् ब्राह्मण श्रमा क्षत्रेय हो। सकता या और क्षत्रिय ब्राह्मण । ये दोनों कब और कैसे एक दूसरें से सर्वथा पृथक हो गए यह भारतीय इतिहास का एक मनोरंजक विषय है और इसका अनुशोलन किया चा सकता है। किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ग्रह तथा इनकी भीअनेक शाखाएँ श्रशाखाएँ कालांतर में बन उठीं और उन्होंने व्यक्तियों का पारस्तरिक आवा-गमन, सहभोज, अन्तर्विवाहादि, रोक दिया-यह सर्विवा भारतीय रहस्य है जो असाधारंगा है और जिसकी यह असाधारणता ही इसे अन्य देशों के वर्गों से पृथक करती है। इसका संबंध भारतीय इतिहास में इसकी क्रमिक प्रगति से है और हम नीचे उसी संघर्ष श्रीर प्रगतिपर विचार करेंगे।

🗻 बहले लिखा जा चुका है वर्णों के उदय का कारण आर्थिक है और पर्ण प्रायः वर्गी के ही सामाजिक संज्ञा है। वर्णी का आरंभ पैशी अथवा कमी के आधार पर हुआ। बाह्मण (आयों के भारत प्रवेश से भी एवं ) प्रकृष्णिषुरोहित वा विक्रिक्त का कार्य

अधिकतर पौरोहित्य या जिससे वह अपने 'जन' के कल्याण के अर्थ जगरों प्रयत्न करता यह युद्धी में चुछे प्रोत्साहित करता या. नरक का त्रास दिखाता या। 'बन' का वह सब से प्राचीन वर्ण श्रयवा वर्ग श्रा और उसने अपने पेदी की घनवहुँल और शक्तिबहुँल बेनाया। उसने कालान्तर में अपने को 'ब्रांह्मण' जिसका अर्थ ( शब्दिकरूढि स्रोमें ) ब्रह्म — देवता, अनादि का जानने वाला या। तन धर्मके क्षेत्र में जितनी रहस्यस्यः शक्ति प्रोहित अपने को देवता का द्रष्टा (देखेन वा जानने-वाला ) कह कर अर्जित कर सकता था, आर्थिक क्षेत्र में 'अन्न' का उन्द्रवस्थान अथवा 'रहस्य जानने वाला' कह कर उससे किसी प्रकार कम नहीं कर सकता था। इस बातको न भूलना चाहिए कि श्रव श्रयंवा श्राहार के अन्वेषण में ही प्रमुखतया जातियों के सकमएा हुए हैं। इस रहस्य को जानने वाला पुरोहित जब श्रपने को त्राह्मण कहता है तब निस्सन्देह वह 'अपने श्रोताओं का ध्यान अपनी उस रहस्यमयी प्रभूत शक्ति की श्रोर श्राकृष्ट करता है जो उनके भीतर आशा श्रीर विरुद्ध परिणामतः त्रास का प्रजनन करता है। इससे सिद्ध है कि ब्राह्मणवर्ग की अंब तक अर्थात् आर्यों के भारत प्रवेश प्रायः ३००० ई० प्० श्राभिसृष्टि हो चुन्ने थी, केनल उसकी सीमाएँ अभी अनुस्लंबनीय ने थीं। उसमें क्षत्रिय अभी प्रविष्ट हो सकता या स्मीर ब्राह्मण को क्षत्रिय बनने की तृष्णा कमी हुई है। यह भारतीय इतिहास में इष्टिगोचर नहीं होतामें यही स्वामा-विक भी है क्योंकि ब्राह्मण का पद अर्थ , व्यक्ति रोनों में धतिय से कर्नेचा या। जीवन की सार्विस्थाना में ब्राह्मण आवश्यक और अक्रार्ट्य या जिल्ला से मरण-पर्यत उसका साका चुलता या । क्षत्रिय राज्या का आभ-षेक वही कराता थाः उसके यज्ञानुष्ठान वही करता था, उसका मन्त्रित्व भी अनेकाश में वही कार्ता या और उसकी निर्दकुशता की सीमाएँ निर्धारण कर्नुनेवाली समा श्रीर 'समिति' में उसकी वाणी गूँ जती दुर्गाः उसीके पुरोहित पद के लिए ।वशिष्ठ और विश्वासित्र हे वीच संघर्ष छिंडा जिसके परिणाम में वैदिक कार्क की सबसे विकट दस राजाओं का 'दाशराज' युद्धे दुआ। ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता कि कमी ब्राह्मण्डे ने इस काल राजल के लिए प्रयासिकिया हो, हो इसके अनिक उद्दाहरण

सन् १९४८

हैं कि क्षत्रिय ने पुरोहित पद के प्रयत्न किए। विश्वामित्र का उदाहरण इसी प्रकार का एक है, शन्तन के वैड़े भाई देवापि ने भी शासन से वंचित होते ही पुरोहित पद के लिए प्रयत्न किया था और उसे इस्तगत कर भाई के यज्ञ में प्रधान ऋत्विज का कार्य भी क्या या 🏥

इसी प्रकार क्षत्रिय का वर्ण भी सम्भवतः श्रायों के भारत में आने से पूर्व ही रूप धारण कर चुका था। इसका प्रमाण यह है कि ऋग्वैदिक काल तक पहुँचते पहँचते कभी का निर्वाचित राज-पद कुलागत हो गया था। फिर राजा भी राजन्य ही होता था। राजा चुनने वाले पदाधिकारियों (राजकृतों) में से कुछ 'राजन्य' कहलाते थे। इनकी यह संज्ञा न होती यदि वे क्षत्रिय-वर्ग के न होते। सप्ट है कि राजन्यों का एक पृथक वर्ष अब तक बन चुका था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जो राजाओं की क्रिमिक तालिका मिलती है उनमें से अनेक पिता पुत्रों की हैं। सिद्ध है कि इन शृङ्खलाओं की अन्तिम कड़ियाँ ऋग्वेद की समकालीन हैं, इससे इनकी प्रारम्भिक कड़ियाँ सम्भवतः ऋग्वेद से भी प्राचीन प्रमा-णित हुई । इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण भी ऋग्वेद के भारतीय काल से पूर्व ही अपना आकार स्पष्ट-कर चुका था।

क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था हो चुकने पर वैश्यों का भी ह्य स्थिर हो चला। कारण कि साधारण जनता के लिए ऋनेंद्र में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह है 'विश्व', जिसका प्रयोग राजा के निर्वाचन के अवसर पर 'विश तुम्हें वरण करता है', आदि वस्तव्यों में मिलता है। इसा विश की वर्ण विषयक संज्ञा 'वैद्य' हुई और उससे सेवित सामूहिक संपत्ति-सी नारी 'वेश्या' कहलाई । इस पकार ब्राह्मण और क्षत्रियों के पृथक वर्ण बनजाने के बाद रोप जनता अपने आप वैश्य कहलाई । जहाँ तक रवत का संबंध है संभवतः इन वैश्यों, धनियों और ब्राह्मणों में कोई मेद न या, कम से कम वैश्यों और कियों में तो सर्वथा नहीं यद्यपि उनके कुल-गोत्रादि भिन्न थे । इतना ही कहा,वा सकता है कि जिन्निय अथवा राजन्य संभवतः अभिजातः कुलीय वैश्य या विशे थे। अरे थीरे भारतीय भूमि पर दौर्च कालिक निवासने क्षत्रियों को बैश्यों से प्रयक्त करने के आवश्यक कारण उपस्थित

राजनीतिमें विशिष्ट हो गए थे। इनमें क्षत्रिय तो राज कृत होने के अतिरिक्त योदा भी थे जिनका मुख्य कर्म युद्धों में भाग लेना ही रह गया था। इन्हीं की प्राचीन परम्परा को संभवतः पाश्चातंत्रालीन गणतंत्रिय यौधेयों ने कायम रखी थी। आरंभ में सारा विश-अतिय, वैश्य श्रीर कुछ अंशों में संभवतः ब्राहाए भी-शत्रश्रीं से लड़ता रहा होगा परन्तु परचात्काल में जब शत्रओं के विनाश के बाद यदों की संख्या कम हो गई, जीवन प्रायः शान्ति का हो गया, तब साधारण जनता-राजन्येतर विश अथवा वैश्य-कृषि, पशु पालन, व्यापा-र।दिमें लगां और तभां से वैश्यवर्ण ने एतदर्थक अपने कर्तव्य संम्हाले ।

ग्रुद्धों के संबंध में जैसा ऊपर छिखा जा चुका है, वे संभवतः 'विश' नहीं थे, शायद श्रार्थ भी नहीं थे। श्रपने भ्रमण के योग में आयों ने जो युद्ध श्रिए उनमें उन्होंने श्रनेक दास बनाए । कुछ शुद्र तो ये दास थे. कुछ भारतीय विजयों की परम्परा ने द्रविङ्गें में से प्रस्तुत किए। इन गुद्रों का स्थान दर्प प्राण आर्थों के समकक्ष किसी प्रकार नहीं हो सकता था। ये वास्तव में दासों के श्रंतुरूप ये श्रीर इनका कर्तव्यं भी ऊपर धताए तीनों आर्य वर्णों की सेवा करना ही माना गया। इसमें सन्देह नहीं कि पुरुप-सूक्त के काल स्तर तक पहुँचते पहुँचते इस चतुर्वर्ण की सृष्टिं हो चुकी थी। इसमें सन्देह नहीं कि शह इस चतुर्वर्ण के ही एक अंग-निम्नतम —ये परन्त वास्तव में 'सवर्ण' वे ये नहीं । निस्सन्देह श्रव तक अर्थात् ऋग्वैदिक निम्नतम काल-स्तर—लगभग १५०० ई० प्०-तक द्रविड़ों के साथ संपर्क बढ़ चुका था श्रीर सामाजिक सम्मिश्रग भी प्रचुर मात्रा में हो चुका था यद्यपि यह सम्मिश्रम प्रारंभ में केवल श्रम संबंधी ही रहा होगा। परन्तु द्रविड्रां को आर्थेतर नागरिक संस्कृति के साय आर्यों का संबंध होते ही उनके जीवन में अभूत-पूर्व परिवर्तन हुआ जिससे उनके पूजा-विधान, रहन-सहन, आचार-विचायदि में प्रभूत अन्तर पड़ा । उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था इविडों की संस्कृति से श्रव्यधिक ' प्रभावित हुई । आर्थी का आम-जीवन अब द्रविहों के नागरिक जीवनका अपेक्षा करने लगा। नगरीं के उत्यान के साथ ही साथ शायद उस श्रमानुष घृणित

श्रादि के नाम से जाने जाते हैं, जो नगर के वाहर वसाए जाने छगे और जिनकी सृष्टि, आर्थी की सामाजिक नीति पर कालिमा की एक गहरी छाप है। यह पाँचवाँ वर्ण हीयांज के निम्नतम अछूत हैं जिनको मनुष्यता के कोई अधिकार प्राप्त नहीं, जो वर्ण-व्यवस्था के घृशित शिकार हैं और जो भारतके 'वसुधैव कुदुम्बकम्' की दिगन्त घोषित उदार नीति पर मृतिमान व्यंग हैं।

**建设建设** 

ऋग्वैदिक कालंके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें ब्राह्मण, श्रारएयक, उपनिषदादि रचे गए। इस काल-विस्तार में आर्थितरों के साथ आर्थों के युद्ध प्रायः वन्द हो गए थे। परन्तु स्वयं उनमें श्रन्तर्द्वन्द्व . छिड नेया था श्रीर श्रवसर युद्ध हो जाते । इस काल में इस युद्ध ने दो रूप धारण किए-एक तो साधारण स्पष्ट युद्ध का, दसरे वर्ण श्रथवा वर्ग-संघर्ष का। श्रव तक जनपद-राज्यों का उदय हो चुका था जिनमें केक्य, कुर पंचाल, काशी कोशल श्रीर विदेह के राज्य मुख्य थे। इनका जब तब परस्पर दकरा जाना कुछ श्रस्वाभा-विक न था। परन्तु फिर भी इस युद्धका रूप साधारण ही या । दूसरा असाधारण युद्ध जो वर्ण श्रथवा वर्ग-संघर्ष के रूप में हुआ वह आर्य-समाज के ही दो श्रभिजात कुलीय वर्गी-ब्राझणीं और चत्रियीं-में हुआ। ब्राह्मण्डे के यज्ञानुष्ठानादि के विरुद्ध कान्ति कर क्षत्रियों ने उपनिषद् विद्या की प्रतिष्टा की और ब्राह्मणों ने अपने दर्शनों की नींव डाली। इस संघर्ष का काल प्रसार काफो लंबा रहा को ध्रन्ततः द्वितीय शतो ई० पूर्व में ब्राह्मणों के राजनीतिक उत्कर्ष का कारण हुआ । इसमें एक ओर तो वित्तष्ठ, परशुराम, तुरका-वर्षेय, कात्यायन, राक्षस, पतञ्जलि और पुष्यमित्र . शुंग की परम्परा थी दूसरी श्रोर विश्वामित्र, देवापि, जनमेजय; अरवपर्ति कैकेय, प्रवहण जैवलि, अजातरात्र काशेय, जनक विदेह, पार्श्व, नहावीर, बुद्ध, वृहद्रथ की । इस युँग में दोनों - ब्राह्मण और चत्रिय-वर्णी ने अपनी सीमाएँ ऊंची कर लीं और एक दूसरे में पारस्परिक समाजपरक आयात-निर्यात बन्द हो गया। परन्तु विवाह अब भी 'जब तब एक दूसरे में होते रहे। गुप्तकाल (पाँचवी शती ईस्वा) और बाद तक इस कर दिए होंगे। इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मानव परिवार की अभिस्तृष्टि हुई जो स्वपून अनुस्कार के अन्तर्वर्ध विवाहों के होते रहने के अमाण मिलते

हैं। वास्तव में इस प्रकार के विवाहों की संख्या पूर्व वैदिक काल में तो प्रचुर यो और उनसे प्रजनित सन्तान पिता के वर्ण की समफी जाती थी। औशिज, कवष, कचीवान् इस प्रकार को सन्तान थे बो ऋषि-संज्ञा से कभी विभूषित हुए थे। परशुराम भी इसी प्रकार के वर्ण-मिश्रण के एक प्रवल उदाहरेगा थे। परन्तु चत्रिय से ब्राह्मण हो जाना अब-किसी प्रकार संभव न था।

उपनिषत्काल के पिछले स्तरों से प्रायः छठी शती ई॰ पू॰ से ही सूत्र काल का उदय होता है। इस काल में ब्राह्मणों ने फिर से भारतीय समाज की व्यवस्था करनी चाही और की। यह काल धर्म-सूत्रों श्रोर कल्प-सूत्रों का था। कल्प-सूत्रों में उन्होंने फिर से यज्ञों और अनुष्ठान कियाश्रों पर विचार किया, उन्हें विस्तृत किया। पूर्व वैदिक काल के चार पुरोहितों की संख्या ब्राह्मण-काल में हो बद्कर उन्नीस हो गई थी । अब उनकी संख्या मैं उनके सहायकों के सैकड़ों तक जा पहुंची । गृह्य-सूत्रों में उन्होंने व्यक्तिगत आचार-नियमों का उल्लेख किया। वर्णों के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक विधानों से जकड़ दिया गया। पुंसवन-गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि-वार्षिक श्राद्ध तक के सोलह संस्कार व्यक्तिगत जीवन के अभि-शाप वन गए । संस्कारों के अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन-काल को चार भागों में विभक्त कर दिया गया-१. ब्रह्मचर्य, २. गाईस्थ्य, ३. वाणप्रस्थ और ४. सन्यास । परन्तु इन आश्रमी का वास्तविक उपयोग उनके अनुसरण में कम भेजन में अधिक हुआ। धर्म-सूत्रों ने समाज को अनन्त नियम दिए वर्णों को विविध कतव्यों को सूची दी कितव्याकतंव्य का उन्हें ज्ञान कराया, राज-धर्म का प्रणयन किया, शुद्दी श्रोर नारियों को स्वत्वहीन कर निर्देश कर दिया, उन्हें दासों की कोटि में ला बैठाया । बौधायन और आपत्तम्बने वर्णाश्रम धर्म का विशाल दुर्ग भारतीय समाज के प्रांगण में खड़ा किया । धर्म-सूत्रों के आधार पर धर्मशास्त्रों की रचना हुई जिन्होंने ब्राह्मणों को भूसर का पद दिया, शूद्रों को कुपापात्र सेवकों का कियम सूत्रों ने पहले ही प्रथम वीन वणीं को संस्कारों के आधार पर दिन की संज्ञा प्रदान की थीं परन्तु अबा धीरे धीरे इस दिज की

परिभाषा में भी संकोच होने लगा और शोध इसका प्रयोग पहले ब्राह्मण-चुन्नियों के अर्थ फिर केवल ब्राह्मणों के संबंध में होने लगा।

मानव-धर्म-शास्त्र, याज्ञवल्क्य-स्मृति, वसिष्ठ-स्मृति नारद-स्मृति, बृहस्पति-स्मृति श्रादिः ने घटा-बढ़ाकर उन्हीं सूत्रों की परम्परा को जीवित रखों। सूत्रोंमें ही वाल-विवाह का विधान हो चका था । धर्म-शास्त्रों का यह युंग कायिक और मानसिक बन्धन का युग था। इस समय संत्रस्त ब्राह्मण समाज-शास्त्री केवल श्रपनी रक्षा के हेत नहीं वरन् श्रपने वर्ग के भविष्य के निर्माण के अर्थ मां प्रयत्नशील था। आगे आनेवाली जनता यदि अपने प्रजनक पूर्वजों की श्रौर सहसन्तित थी तो उसे इस शृङ्खलाबद्ध परम्परा को स्वीकार कर उसे वहन करने में कोई आपत्ति न हो सकती थी श्रीर अनन्त श्रनन्त विधानों का जो प्रसार उसके सामने त्राया उसके विरुद्ध आश्चर्य है उसने विशेष रूप से, सिवा बुद्ध के यदि है इस काल के अधिक पूर्व न हुए, आवाज नहीं उठाई । स्वयं वर्णों में शाखाएं फूट प़र्झी श्रौर निचले स्तरों, विशेष कर दैश्यों और शुद्दों में तो निस्सीम शाखाएं फूर्टी । वर्णों में परस्पर जो थोड़ा ही थोड़ा सम्मिश्रण हुआ था उससे भी अनेक नई 'जातियां' उठ खड़ी हुई थीं जो धर्मशास्त्रों के विधानों को चेतन-अचेतन रूपसे अंगीकार करने को तत्पर थीं । इस विधान-शृङ्खला की अभिस्षि उसके निर्माताओं के लिए कम गर्वकी वस्तुत न थी श्रीर फल्तः ब्राह्मण श्रपनी विजय से संतुष्ट हो कर सुखर्की नींद सोने ही वाले थे कि भारत की इस नवजात प्रणालीपर चोट कर एक नई वाह्य शक्ति ने इसे टूक-टूक कर दिया। यह नई शक्ति थी विदेशियों का श्राक्रमण ।

द्वितीय राताद्वी ई॰ पू॰ से प्रथम राती ईस्वी तक भारत पर निरन्तर विदेशो आक्रमण होते रहे। हिन्द-ग्रीक, हिन्द-पार्यव, शक, कुषाण एक के बाद एक दूरते और अपनी वर्बर चोट से भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को कुचलते तथा छिन् भिन्न करते रहे । उनके सतत आक्रमणों से सूत्रीं और धर्मशालों की वर्ण-व्यवस्था विखर गई । सूत्रों ने जो अनेक प्रकार

.8

की श्रं खलाओं से विभिन्न वर्ण-स्तर प्रस्तुत किए थे इन चोटों से वे तार बाद हो गए।

इन विदेशियों को अव्यवस्थित होने के कारण भारतीय समाजशिक्षयों ने वर्बर और म्लेच्छ कहा । सही, उनमें वर्ण-व्यवस्था न थी श्रीर वे इस भारतीय विचित्रता को समम भी न सके। उनका आहार-विहार एक जाय होता था विवाह, त्र्यापस में निर्वाध होता था। इनके ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण नतो वे बर्दास्त कर सकते थे. न समम सकते थे।

ग्रीकों ने भारत पर हमला कर पाटलियुत्र तक रौंद डाला और सिन्ध, पश्चिमी तथी पूर्वी पंजाब में अपने सुद्दढ राज्य खड़े किए जिन्हे उन्हों ने सदियों तक भोगा। शकों के हमले पहले अत्यन्त विध्वंसक हए और उन्हों ने भारतीय वर्ण-पद्धति की जड़ तक हिला दिया । अम्लाट का हमला, जिनका वर्णन गार्गी-संहिता के युग-पुराण ने किया है, अत्यन्त दारूण था। इस हमले से भारतीय राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गए, साम्राज्यों के प्रान्त विखर गए, वर्णों की पारस्परिक सीमाएँ विख्त हो गूईं। पाटलिपुत्र से पुरुषों का सर्धथा लीप हो। गया। आचार क्षत-विच्नत हो गया। ब्राह्मण चाएडाल-का श्राचरण करने लगे, सुद्र ब्राह्मण से बराबरा का दावा । वर्ण धर्म में ब्राह्मण का उतना ही स्वत्व था जितना राज-धर्म में क्षत्रिय का । इस व्यवस्था से राजशक्ति भी वल पाती थी श्रौर स्वयं वह इसकी तत्परता से रचा करती थी। वर्ण-व्यवस्था और राजशक्ति प्रायः परस्परावलम्बी थे, दोनों अभिजात कुलीय ब्राह्मण और अभिजात कुलीय चत्रियों की शक्ति के श्राधार थे। राज शक्ति छिन जोने पर क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ साझा न कर सका।

यह युग श्रत्यन्त उथल-पुथल का था। इसी से युग-पुराण उसके पूर्व कालके श्रन्तको 'युग-क्षय' कहता है। सारा उत्तरी भारत लहू छुहान हा रहा था मध्यदेश जो सदा वर्ण-धर्म की पृष्ठभूमि रहा था 'म्लेच्छों' की श्रीनयन्त्रित श्रव्यव्हिथत दुराचार-का प्रांगर वन गया। विदेशियों ने स्वाभाविकतया भारतीयों को केवृत शतु समझा और जैसा युद्धों में प्रायः होता है उनके साथ श्रनेक बार पशुवत श्राचरण किया । श्रीर उनके प्रति उनका देवतुल्य ज्ञाचरण भी केवल उनके ही अर्थ में हो सकता था, भारतीयों के अर्थ में नहीं, क्योंकि भारतीय

वर्ण-व्यवस्था उनकी जानी न थी और वे वर्ण-वर्ण में किसी प्रकार का अन्तर डाल कर उनसे प्रथक् पृथक् व्यवहार नहीं कर सकते थे। यह श्रासमान व्यवहारही तो वर्ण-धर्भ को शिलाभित्ति यी !

शकों की ही भाँति आभीरों और कुषाणों ने भी भारतीय वर्ण-इयवस्था मर जाने श्रनजाने घाव किए। कृषाणों का शासन किसी न किसी रूप में उत्तर भारत में दंसरी सदी ईस्वी के अन्त तक जमा रहा। शकों ने ख्यपने शासनं के सिन्धं, पंजाब, मथुरा, मालवा. महाराष्ट्र पाँच केन्द्र बनाए के, आभीर उनके पश्चिम में स्थानापन हए: कषाण उत्तर में । परन्तु वर्ण-धर्म हे गुण-दोप 'भारतीयों की नस-नसमें पैठ गए थे। वे ननध्य को स्वतंत्र नैसर्गिक सत्ता देने को तत्पर न थे। उने वे केवल श्रिपेने बनाए ऊँच-नीच के स्तरों में ही स्वीकार कर सकते थे। दिमित्रिय के प्राक्रमण के बाद जें वर्ण-ज्य हुआ था उसे तो कुछ काल तक पतञ्जलि और पुष्यमित्र शुंग ने सम्हाला । इस ब्राह्मण-सम्राट्ने विचलित वर्ण प्रिराइली को फिर से स्थापित करने की प्रभंत चेटा की। संस्कृत को राजपद अपित किया, यज्ञानुष्ठानी को प्रनः संजीवित किया, स्वयं दो-दो श्रश्वमेध किए; वर्ण-विद्वेषा बौद्धीं के विहार और मठ पाटलिपुत्र से स्यालकोट तक जलां डाले, उनके सहायक और वर्ण-विष्वंसक म्लेच्छ ग्रीक-यवनीं को परास्त कर मध्यदेश से बाहर कर दिया। मानय धर्म शास्त्र की रचना कर फिर उसने एक बार ब्राह्मण को भ-देवताके आसनपर ला बैठाया,पर वर्ण-व्यस्थाका दीवारे फिर भी एक बार हिल गई, प्रायः नींव तक, यदानि वे गिर नहीं। कारण कि कम से कम कुछ काल तक राजनीतिक सत्ती ब्राह्मणों के हाथ में चली गई। उत्तरी नारत पहले शुंगी के हाथ में रहा फिर काएबायनों के, पूर्वी भारत चेदियों के शासन में रहा और दिल्गी भारत अप्रि-सातवाहनों की रक्षा में । चारों कल ब्राह्मण थे। विदेशी आक्रमणों ने उत्तर भारत में तो वर्ण-धर्म पर सुग्रिवर्तक चोटें की परन्तु - दक्षिण् में उनका प्रमाय **नने पहु सका।** सातवाहन अपपनी व्यवस्था पर दह चने रहे। 1 12 12 1

क एक बात यहाँ विशेष प्रकार से समम उने की है कि भारतीय सामाजिक विधानं और वर्ण-धर्न यकायक की नीटों से तो धत विश्वत किए जा सकते हैं, तोड़ तक

दिए जा सकते हैं परन्तु शान्ति से उनकी विजय करनी कठिन है। संस्कृतियों के संघर्ष में भारतीय अयवा हिन्दू पद्धति प्राण पाती है । जीवन के शान्त वातावरण में उसकी जड़े दूर तक फैल कर अक्षयबट का प्रसार करती हैं। विशेषकर जब विदेशी जातियों की अपनी कोई फिलासफी अथवा सामाजिक पद ति नहीं होती तो यद की हिंसक प्रवृत्तियों के जम जाने और शास्तिमय वातावरण के स्यापित हो जानेपर भारतीय व्यवस्था उन्हें डकार नाती है। मारतीय ऐतिहासिक प्रगति में दूध की धारा की भाँति यह सत्य चमकता है। ग्रीकों, शकों, कुषाणों, आभीरों और बाद में हूणों, गुर्नरों आदि का यही हाल हुआ। कुछ आश्चर्य की बात नहीं यदि क्षाणों ने बौद्ध और शैव-धर्मों का विस्तार किया हो श्रौर शक रुद्रदामन ने सानवाहन-त्राह्मणों की प्राकृत. और बौद्धों की पाली के विरोध में शुद्ध संस्कृत को आश्रय दिया हो। फिर चुंकि विदेशियों को भारतीय समाज शास्त्री या तो म्लेच्छ ही समम सकते थे या विवश होने पर अपने वर्ण-धर्म के निचले स्वरों की इकाइयाँ । जब तब ही उन्होंने उन्हें अपने उच स्तरों में अंगीकार किया और यह अंगीकरण भी प्राय: मौखिक था। हूण-जाट-गूजरों का प्राद्रभीव कुछ ऐसा हो हुआ।

हिन्दू-ग्रीक अपनी व्यवस्था, कला-साहित्य, फिला-सफी और अपनी संस्कृति लेकर आए ये। यहां वे वस गए ये और जब शान्ति का बातावरण स्थापित हुआ भारतीय संस्कृति और वर्ण-विधान ने उनपर धीरे धीरे अपना गरळ उळीचना गुरू किया और कालान्तर में वे भारतीय समाज-तन्तु में सर्वयां खन गए। उनकी संस्कृति, मुद्रांकन, रंगमंच, ज्योतिष आदि के अनेक सिद्धान्ते भारतीय , पद्धति ने अपनाए परस्त उन्हें श्रपना रूप देकर सवधी एतद्देशीय कर लिया।

सूत्र-साहित्य से कुछ पूर्व ही क्षत्रियों के प्रभाव और त्राहारा-क्षत्रियों के प्राचीन संघर्ष के फलस्वरूप जो जैन- बौद्ध धर्मी का उदय हुआ था. उससे ब्रह्मण वर्ण-व्यवस्था को काफ़ी चोट पहुँची थी। बौद्धों ने संस्कृत और वर्ण-धर्म दोनों पर चोटूँ की । संघ में वर्ण व्यवस्था न.थी और सारे वर्णी तथा अवर्णी के पुरुष वहाँ समान रूपमे स्वीकार किए जाते से । जैन-बौदों के अतिरिक्त

वैष्णवों ने भी जनता के साय समानता का व्यवहार अनुष्ठान कियाएँ लौटी, संस्कृत को फिर राजपद मिला, अंदरे वर्ण-धर्म को जड़ों पर आधात किए। जाति पाति पुछे नहिं कोई; हारे को भने सी हिरका होई ।'-यह पश्चात्कालीन उद्घोप स्वतंत्र 'स्लोगन' नहीं उसी परम्परा की तर्कसम्मत पराकाष्टा है। बौद्ध और वैष्णंव धर्मी की निर्वर्ण पद तियों को विदेशी सम्मा सकते थे। इसी कारण वे इन धर्मों को वर्ण-प्रतिष्ठ-हिन्द धर्म की अपेजा आसानी से अंगीकार कर सके। इसी कारण बौद्धधर्म को मध्य एशिया के निर्वर्ण और दुई व निवासियों ने भी श्रासानी से श्रानाया। 👵 🗝 🧸

ं विदेशी आक्रमणों की चोट, विदेशी संस्कृतियों के संघर्ष और जैन-बौद्ध-वैष्णव धर्मी की वर्ण-वर्जित पद्धति के प्रभाव से ब्राह्मण-वर्ण-विधान भी सर्वथा श्रक्षुण न रह सका और उसमें अनेक जाने अनजाने परिवर्तन हुए। एक बार फिर वर्ण-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगीरथ प्रयत्न किए गए। मालवा श्रोर मध्यदेश के बीच इस काल में (दसंरी शती ईस्त्री ) जिन दो राजकुलों ने जोर पकड़ा उनमें वाकाटक ब्राह्मण थे और भारशिव नाग क्षत्रिय। विदेशी याक्रमणों यौर विधर्मी शक्ति की प्रतिष्ठा ने 'ब्राह्मण-अत्रिय दोनों के पारस्परिक स्वत्वों को संकट में डॉल दिया था जिससे दोनों ने एकबार संगठित देशी शक्ति का गुण समझा। वाकाटकों श्रीर नागों ने एकैक और उम्मिलित रूपसे कुषाणों पर इंगले किए और शीव उनके कमज़ोर हाथों से तलवार छीन ली। नाग शैव ये जो शिवलिंग अपनी पीठ पर वहन करते थे श्रीर इसी कारण उनकी संज्ञा 'भारशिवं नाग' पड़ी । नागों ने कुषाणों को बार बार हराकर बारबार अश्वमेध किए। चनके दस बार के 'खबभ्य-स्नान' के फल स्वरूप काशी के एक बाट का नाम 'दशास्वमेघ' पड़ाने ब्राह्मण-चत्रियों का एक सामा कुपाणी आदि के विरद्ध वाकाटकी-नागों न हुआ, दूसरा शकों के विश्व वाकाटकों-गुप्तों में। तीनी कुली में वर्ण-पद्धति के विरुद्ध परस्पर विदाह तक होने छने । वर्ण-शास्त्री ने कुछ काल के लिए नेत्र मूँ इ लिए । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राज्यकुमार से किया। वाकाटक राज ने उस मालव शकों पर विवाकमण करने के लिए अपने राज्य से मार्ग दियाँ । शक्क कुषाण नह-भ्रष्ट हो गए। अस्वमेघों को पुनर सञ्जीवन मिला,

्धमेशास्त्रों के नए संस्करण हुए, याज्ञवल्क्य-नारद-बृह-स्पति स्मृतियाँ जन्मीं, विवाहीं की पहति और रूप में नए परिवर्तन हए। - Ar Fibers for 4 strong

सन् १९४८

जैनवरी े

्रज्ञेरुप्त-साम्राज्य ने ब्राह्मण-तिद्धन्तों के आधारणपर एक आदर्श साम्राज्य स्थापित करना चाहा श्रीर किया। ्उसकी नीव में इसमुद्रगुप्त की उग्र विजयों की ग्रास्क श्रीर विजितों की श्राहति थी । गणतन्त्रों के शव पर इस साम्राज्य का आधार टिका था। 'असुर विजयी' समुद्र-गुप्त ने 'धर्म विजयी' का रूप धारण किया और विजितों की मिदिनी' लौटा कर उनको 'श्री' खायत्त कर ली। इस सामन्ती-संघ-साम्राज्य की नयादा चित्रय-ब्राह्मण के साझे पर कुछ कालके लिए टिकां। परन्तु चूँकि उसका आधार कृत्रिम भूमि पर दिका था वह चिरकालीन न हो सका । एतदेशीय शक्तिया तो अचल गई पर क्रमार ग्रप्त के विलास ने साम्राज्यवाद का वास्तविक रूप स्पष्ट कर दिया । सः नन्तीय कटाकी पराकाष्ट्रा छुटी :श्रौर:संचित समृद्धि के श्राधार पर चरम विलास में ही होती थी, । साम्राज्य की चुलें हिल गई। पुष्यमित्रों ने दिच्छ से धावे बोले। विचलित कुल लक्ष्मी को स्कन्द-गुप्तः ने श्रपने तपःपूतः जीवन ते कुछ टिकाया । हणों को भी उसने कुछ काल तक रोक रखा, परन्तु जिस सभिजात कुलीय अभिमनियं पर उसके साम्राज्य के पाए टिके थे उसको खामियाँ स्वयं इतनी नुकाल थी कि उसके विनाश के लिए केवल समय की धावश्यकता थी, प्रहार की नहीं। . और जब हुणों ने अनवरत चारें करनी शुरू की तो उस सामान्त मिश्रित श्रमिजातीय साम्राज्य की बोंडें छित्र भिन्न हो गई । उन्हें न हा तरन्युप्त का तपःप्रत जीवन ही सम्हाल सका. न याज्ञदरक्य का वर्ण-पाश ही। इसी वर्णाश्रम धर्म की रचा के निन्त कालिदास ने नारे लगाए थे-राजा को 'वर्णाश्रमाणांरशिता' 'स्थितिरभेत्ता' 'वर्णाश्रमके रक्षण में जागरूक' बहुः था, उसे मनु द्वारा परिचालित रथकी लीक पर चलने की प्रोत्साहित कियाशा (स एव धर्मो मनुना प्रणीतः ) । यस्तु मानव धर्मशास्त्र के 'अनुलोम'-विधान पर स्वयं श्रालदास का सत्य-'वितृतज्ञघनां' को 'विहातुं समर्थः' जा नाच रहा था उसे कौन सम्हालता कुमार गृप्त का चात्रिय विलास तो उस कुचल गई। Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

ब्राह्मण कृतिके उद्दीपक रागपरियरकर रहा था, उसे पुत्रका संयत जीवन कहाँ तक सम्हाला सकता था ? उस काल को स्थिति में तो समाज में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं कान्ति की आवश्यकता थीं । उस प्रणित , हरिणी-खुरीय' योन, विधान पर टिके समाज के सर्वनाश पर हो न्द्रं जगो स्वस्य मानवता के पाए रखे जा सकते थे। उस महायुज्ञ में स्कृतक और गोविन्द की आहुति की श्रावश्यकता थी । उनके विद्यान पर ही, गुप्त-सामाज्य और उसकी बाहण ल्यानस्या की उसकी बड़ों की गहरी भूमि में ही नई मानुवताकी लंबी जड़े रोपी जा सकतो थीं ।

श्रीर रोपी गईं। राजपूतों का उत्कर्प भारतीय प्राचीनृता और वर्ण-व्यक्शा पर जहाँ एक थ्रोर व्यंग था वहाँ ब्राह्मण-प्रयासका एक विचित्र परिणाम भो था। परन्तु इस उत्कर्ष के पूर्व दो कान्तियों का गुजरना अनिवार्य था - उनमें से एक क्रान्ति थी गुप्त-साम्राज्यका समूलोद्धरण श्रौर उसकी भूमि पर नवागत विदेशी शक्तियों का नृशंस ताएडव और दूसरी पालादि एत-देशीय स्द्रशक्तियों का उत्कर्ष ।

इन श्राघातों श्रीर-प्रत्याघातों को समकने के लिए कुछ विस्तार की आवस्यकता होगी। हुणों का आधात केवल भारत पर ही नहीं विश्व की सभ्यताओं पर हुआ। यह जीवन स्वास्थ्य वर्दरता का नग्न उल्लास था और इसको चोट सभ्यताओं का अस्वस्य नर्म न तह सका। हूण वर्तर श्रोर वन्य पश्च माने जा सकते हैं, परन्तु उन्होंन इस सत्यका आचरण किया या कि जीवन नित्य सत्य है और उसका धारण करना न केवल सारे धर्मी का निचोड है वरन् उसके रखने में सच्चैम सारे साधन बरुए। की व्यवस्था के प्राण हैं । हुणों की अपूर्व चिन्तित वंस प्रणालों का एक विशेष परिणाम जो हुआ वह था छोटे मोटे श्रनेक राज्यों के साथ दो विशाल साम्राज्या-सुप्त श्रौर रोमन-का दूट बाना द्विनों की साम्राज्य शिला • जर्जर व्यवस्था, उज्जानम अनीति श्रोर अन्य संख्यक मानव सुखं पर ट्रिकी थी। हूंगों ने दोनों का चूर चूर कर दिया। रोम से 'फ्लेबियन' और 'पानाशियन श्रन्तर मिट गए, भारतः की वर्ण-स्यवस्था सौंप की गाति

ह्या नई शक्ति, मानवता की नई अतुप्त साधे लेकर आए.। इतिहासकारों ने उन्हें प्लेगेलम्-देई ( खुदाई कोड़ ) कहा । सही, पर को के तो रोमन और भारतीय विलास पर थे, उन उच्चावचं भावनाओं अपर जिनपरः भारतीय वर्ण-व्यवस्था श्रीर बाह्मणः भर्मे नीव टिकी थी। विजयी जाति को कौन विधान दे अकेता है जब विजयी धर्म की मानवो नोके अपने नित्यस्त्रित-नित्य-विषटित फौलादी पौरुप पर तोड़ देवा हो १ हुणों ने व्यवस्था उकरादी, तोड़ दी-कहा, हम राज्य तो छूँगे ही, तुम्हारी विगलित नारी भी लेंगे और हमार्ये सन्तान शक्ति का सपुरुपाकार धारण करेगी। यहीं मुजरी ने कहा, यही उन्होंने कहा जिनका रक्त आजि के जाटों और श्रहीरों को नसों में बहता है.। किन्द्र कर नमा नह

इस बोच उस दूसरा एतद्देशीय अद्गीय शक्त-प्रगति को भी समक्त लेना अनिवार्य होगा जिसका-हवाला हम ऊपर श्रमी दे श्राए है। श्रगले विश्वस्त्रसमाज्का निर्माण इन्हीं दोनों शक्तियों के उत्कर्ष से संबंध रखता है। चत्रिय नन्दों के बाद 'नव-नन्दों' का उदय हुआ था । यह काल उपनिपत्कालिक ब्राह्मण-चुनिय संघर्ष का तीसरा पहर था । बोद्धसंघों त्रीर वैष्णवसाठों ने ब्राह्मण वर्ण-धर्म को चुनौतो दे मनुष्य को समानाधिकार सौंप थे और दोनों के प्रजनक और संचालक प्राया चित्रिय नेता थे। ब्राह्मण में समाज, धर्म और राजनीति में यका-यक एक 'कूप-दि-तात' ( क्रान्ति ) की । सत्रिय के सहा-रार्थं उसने शीघ उठती निम्नवर्गीय शुद्धानित से सीका किया। कात्यायन और राधस दोनो ब्राह्मण मन्त्रियों ने शूद्र महापद्म नन्द्र को मन्त्र दे देकर स्त्रिय सहती वनाया । इस ग्रह-ब्राह्मण-संबंध का फ्ले जिनिया का विनाश हुन्या । महापद्मनन्द 'ने सर्व स्त्रान्तिक विरुद यारण किया । इस का तात्कालिक प्रभाव प्रकारी बाहाण-धर्म फिर सबल हो उठा श्रीर उसमें फ्नफ्त और फिर सफल कान्ति करने को उसे सुयोग मिला । प्रतंजिल और पुष्यमित्र उसके श्रन्त थे। इतना ही श्राव**स्थक नहीं आ** कि शृद-ब्राह्मण एका से क्षत्रिय को नैतिक नीचा दिखाया जाय वरन् आवश्यकता इस वात की थी कि उसका विनास कर ब्राह्मण धर्म-वर्णाश्रम-व्यवस्था श्रीर राजनीति की श्रविद्या की जान । यह सम्पन्न हुआ-शुंग-काप्नायने चेदि-सातवाहन उठे और फैले। इसके बाद सारतीय इतिहास

जमवरी हुटू

में कुछ इकाइयों ने योग दिया जिनका वर्णन ऊपर आ दे अनियं हो गया। श्रीर स्वयं इन विदेशियों को भी श्रपनी चुका है निस्तित्वी सर्वी ईस्वी में ज्वित्रय बीद संघटन क्रियेखला में बींध रखना या इससे उन्हें कहीं ता डालना फिर हुआ फिर बाह्या ने अपनी खोई शक्त को हैं हैं। पड़िता। इन विदेशियों ने भी सोचा कि भारत में लौटानी बाहीरी परन्त हुए प्रक्त सिद्ध हुन्ना । परन्तु ब्रीह्मणी के प्रणाली से संघर्ष करते जिन्दा रहना उनके देस काल भारतीय भूमि अनेक नई विदेशी जातियों से लिए संमन न होगा, इससे उसे सत्रिय वर्ग की ऊँचाई आकान्त और मरी शी। हर्ष के बाद शोध बौद और शुद्ध शक्तियों ने बंगाल का आभय लिया और शींघ ने वहाँ जोरे पंकडने छगीं। बंगाल के पाल सम्राट अत्राह्मण बौद्ध तो ये ही, शुद्र भी ये। वंताल से ब्राह्मण व्यवस्था शीव उठ गई और तब तक उर्द्ध रही जब तक बाह्मणी का उत्कर्ष न हम्रा और व्हाल ने कान्यकुंब्ब से ब्राह्मणों को बुला 'कुलीन-प्रया' को जन्म न दिया श्रीर फिर से वर्ण-धर्म की वहाँ प्रतिष्ठा का प्रयत्न न किया गया।

इधर उत्तर-पश्चिमी भारत में जहाँ विभिन्न विदेशी जातियों का घटाटोप जारी था. जहाँ अब भी ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष की भावना सिकट थी. ब्राह्मण ने अपनी मेधा लगाई । उसने इस काल वह दाँव किए जिससे चारावय और मेकियावेली, रिच्च और मज़ारिन चमत्क्रत हो एटते—सबक् सौखते । टरने तीन तरफ़ी मार की-क्षत्रियों से भी उसे लोहा लेना या. नई विदेशी शक्तियों से भी उसे समझना था और उठती शुद्र शक्ति का केन्द्र पालों के बंगाल को भी उने कुचलना था। उसने तील कर शक्ति मारी और अन्नै विजय पर हुँसा। वया था उसका यह चमत्कार? क्षत्रिय के विरोध. में उसने नई विदेशी शक्तियों के सम्हाला । हण-गूजरी और इस प्रकार की श्वन्य अनन्त जातियों के सामन्त वर्गीयं कुछों को उसने बात्यारंति से श्रानी भारतीय-हाधाग् व्यवस्था में क्षत्रिय कह कर स्वीकार कर लिया । आव के पर्वत शिलर पर विचिष्ठ के नाम से उसने एक श्रवितक्रपट खोदा जिसके इवन-यह से शुद्ध हो ये विदेशी च्रिय हो गए, जिन्होंने त्राह्मण इशारीं पर नावना अह किया। १९११ में 'अर्थ-विल' को रक्षाके लिए किए वह नई सना क मुसलमानों की जिन्होंने विस्थ लायड जार्ज द्वारा यह-नई 'पिचरेज' की श्राभिसृष्टि यो। क्से स्पेन तक की मार्ग भूमिपर अस्ती वर्ष के कालान्तर प्राचीन क्षियु नवीन बहु संख्यक प्रतिस्पर्धी **चत्रियों से कुन्ने क़**न्द्रा कर लिया था। मुसलमारों-के कई क्रिस्की अविकास्त, बस्त हो उठे । यह 'क्स्टकेनैव कण्टकम्' देक्द्रिहस्तो, कई राजकृती ने भारत पर आक्रमण व्ययः. का आहारा-च्यवस्था थी । इन नए 'राजपूर्ती' को पुराने किंदि खोता । अपने उक्ष्यं काल में उनकी सन्तनने

ेंस्वीकार कर लेनी उचित ही होगी। परन्तु ब्राह्मण तो र्विन्हें केवल अपना श्रस्त्र बनाना चाहता था, आश्रय देनों नहीं। इससे जहाँ उसने उन्हें डाला वहाँ वे न तो क्षेत्रिय रह सके, न ग्रुद्र श्रीर न विदेशी ही। आज भी मारतीय ग्रद्ध वर्ण-ययस्था से वे श्रालम हैं। कुछ तो स्वयं अपनी विदेशी विभिन्नताओं के कारण, कुछ ब्राह्मणें की देदासीन नीति के फलस्त्ररूप वे अर्धाङ्गीकृत द्या में पड़े रहे श्रीर श्राज भा पड़े हुएँ हैं । परन्तु वाह्न्यों का काम बन गया श्रीर वे इन नवोदित चत्रियों से श्राना कार्यं साधते रहे।

इस नई राजपूत जाति में शक्ति श्रीर महत्वाकांचा स्यान्। स्वयं थी। उसका देश की चत्रिय और शहर शक्तियाँ से टकराना आवस्यक था। पाटलिएन की लक्ष्मा अव क्रोज में जा बसी थां श्रार महोदयशी' (महोदय=क्रन्य-कुळा=क्रमीज,श्रो=हश्मी Sovereignty,) की उपल-**ंबिंध के भर्य भारत को देशो-विदेशो, क्षत्रिय,** छुट श्रीर रिजिपत शक्तियाँ सदी भर परस्पर टकराती रहीं, कर्म। ्रीहरू श्रान्तवेंट (गंगायसुनाका द्वीव) में कभी गुहिंगिरि (मिरोर ) में, क्या एडजैन में, क्यी काशी में। क्योज **लर्स्य था, तोन** तरफ़ा चोटें उस पर पड़ रही थीं-चत्रिय राष्ट्रकटों की गुर्जर-प्रतिहारों की सुद्ध-पालों की। ये शक्तयः परस्पेर टकराई श्रीर टकराती रहीं । सदियों तक समाज की यंह उचरी-उचरां व्यवस्था वनी रही छौर जब **ैं एक जिर्दे सत्ता ने भारत भूमि पर पदार्पण कर** हिन्दुस्य क्त्री मतम्बोर दिया उब कहीं जाकर उसमें ब्राक्रोश जाया, ससफल श्राकांत !

117

इसका उर्स्ट्रकाल तक तो विशेष फल: नहीं हुआ ४० इतना अवस्य है कि जहाँ उन्होंने आघात निक्ष भेवहीं **'**प्रलय मचा दी। ेसाँकृतिक विजये का प्रयत्न अन्हें कि एक लम्बे काल तक नहीं किया वलपूर्वक वे केवल मारतीयों को इल्लाम घमना दोखित करते रहे। इससे एक वड़ी दीवार खंडिशि गर्हे हिन्दुओं ने ब्राह्मण पृष्ठभूमि के भहिद्वारिक उनस्मित्र संखनान नाहा और स्वयं विजातां को जी जीता और धर्म सिखाया था इस्में उन्हें भी भारत से कुछ सीखना न था । उनकी अपनी संस्कृतिं यो अपनी फ़िलासको यी जिसने शान्ति का वातावरण स्थापित हो जाने पर कुछ श्राना दिया. कुछ लिया-कजीर श्रीर नानक जन्मे, भारत में एक नई तह्जीव जगी। एक नक्त साहित्य बना। मगर हिन्द मुसलमानों के बीच की दोवार न भिद सकी । हिन्दू हिन्दू वने रहे. मसलमान मसलमान ।

उँडीसा, बंगाल और आसाम में बोद्ध, वैष्णुव और शार्कत संप्रदायों ने एक विचित्र सन्धि-भूमि निर्मित कर दी थी,परन्तु यह वर्णों की सन्धि-भूमि नहीं निम्न वर्गीयों की थी। उन्हें वताया जा चुका है कि छठी शती से ही निम्नवर्गीयों का यहाँ संघट्ट हो चला था जिसका चरम विकास शुद्ध पार्टी के उत्कर्ष में हुआ। पालोंके बाद सेनों ने एक बार फिर ब्राह्मण-ज्यवस्था बगाल में स्थापित करनी चाही परन्तुं उसकी जहें वहीं जम न सकीं। कुछ तो आही मों के उपह्रव, कुछ नवाबी भी प्रतिकिया और विशेषकर • बौद्ध-वैष्णव-शाक्त-तान्त्रिक उत्कर्ध का सम्मिलित विरोध । ब्राह्मण-धर्म वहाँ प्रतिष्ठत नहीं ही हो सका श्रीर वर्ण तथा जातियाँ एक विवित्र स्रोत में युली मिली बहती रहीं जैसी आज भी हैं।

इस बीच ब्राह्मण समाज शास्त्री सर्वथा चुप न बैठे रहे। राजनीतिक दांवपेंच वे श्राने चलाते रहे। नई उछी परिस्थितियों को सम्हालने के लिए व नई स्मृतिया लिख . उन्हें आर्थताका गौरव तो प्रदान न कर सके परन्तु उन्होंने इस काल को टीकाओं और भाष्यों का युग अवस्य बना दिया । समृतियों के ऊपर सुचिन्तृत भाष्य लिखे गए जिन्ना मूल से सर्वधा विरोध तो न था परन्तुः चित्रयों श्रीर शहों के विरुद्ध वो टकराना था, उसका कि बासिश-यवस्था श्रीर वर्ण-धर्म पर चोटें करता रही। जिनका वर्तमान समाजिक परिस्थितियों से सामग्रस्य

और समन्वय ज़रूर था । जीवन रखने के लिए ऐसी करना श्रावश्यक था । 'व्यवहारमयुख', 'व्यवहारकंत्यतरु': 'मीताचरा', 'दायभाग', आदि इसी परम्परा में श्रार्भ लिखित और सम्मादित हुए। यह परस्परा प्रायः श्राटवीं सदी से वारहवीं सदी तथा श्रीर बाद तक जारी रही।

इसी काल के ऊपरी छोर पर एक प्रचण्ड ब्राह्मण-घर्म श्रीर व्यवस्था ने फिर से मस्तक उठांया या । इसके नेता ये शंकर, मंडन, कुमारिल, आदि मेघानी ब्राह्मण । जहाँ उन्हों ने अपने-श्राने सम्प्रदायों की जगाने की चेष्टा को वहीं उनका प्रयास फिर से ब्राह्मण प्रस्तुत वर्ण-व्यवस्था को भी प्रतिष्ठित करना था। शंकर और कुमारिल ने तो देशको एक प्रकार से बौद्धिक दिग्विजय की। दोनों ने सारे देश में प्रम-पूम कर व्याख्यान दे दे कर बौद्धों क्षीर जैनों की सथ डाला। उनके संघधन का उच्छेट कर प्रवित्ती की इन्होंने फिर से गृहस्थ बनाया, बद्यपि इसमें समाज में कुछ ऋठिनाइयाँ बढ़ भी गई । कायस्थ खाँद अनेक वर्ण संभवतः उसी सामाजिक पुनरावर्तन के प्रशास है जे आज तक चतुर्वणों में ऋपना निश्चित रधान न पा सके, यद्यपि इनमें से कुछ निस्तन्देह ब्राह्मण र्कर चृत्रिय है। इन्हीं की भौति अनेक जातियाँ जो संक्रमण कं अवस्था में देशमें फिरती रहीं अथवा अपने गए। वना वर तन्त्र शासन करती रहीं उनके वर्ण का निश्चय करना भः आज क्षित्र है । इनमें से मालन श्रादि जातियाँ कुछ च.त्रव, कुछ सह हो गई, यीषेयादि कुछ जो हिया राज-पूर कुछ अंभवाल, रोहतगी, रस्तोगी आदि वैश्य और अन्य सात्रय जातियाँ खत्री हो गई।

भार<sup>ात्यः वर्ण-व्यवस्था पर</sub>े अन्तिनं चोट यूरोपीय</sup> स्टर्भत की उद्दों । आठारहवीं सदी से विशेष कर यूरोपीय देश का संपर्व भारत के साथ बढ़ा । अनेक ईसाई ंक्र को ने नारत की जनता को ईसाई बनाने को प्रयस्त र्वत्यः । परन्तु धं प्रायः उचवर्णीयौं को न छू सके । य्यायको श्रीप शहों पर ही वे कुछ प्रभाव डाल सके। कार क्षेत्र क्षाप्त के सामने प्रश्न संस्कृति अथवा धर्म. कुल सम्बन्धिक आवश्यकतात्र्यों का था। देश में कालानार में अवश्य **कुछ ईसाई, वन संख्या वन गई**ू

पर उससे भारतीय वर्ण-ज्यवस्थाः पर विशेष प्रभाव न पड़ा। THE PERSON NAMED IN

अंग्रेजी सम्बता ने श्रानी राजनीतिक मान्यताश्रो से अवश्य भारत को प्रभावित किया । इससे ब्राह्मण-वर्ण-इसवस्या, जो अब तक स्वयं काफ़ी जर्जर हो चुको थी, अमले प्रकार दीली हो गई। अंग्रेज़ी शिक्षा आदि ने वर्ग-व्यवहार को अत्यन्त दुर्बल बना दिया । राजा राम-मोहन राय थादि जो भारतीय विज्ञायत गए उन्होंने भारत को एक नई संस्कृति का संदेश दिया और सब ने मारत की वर्ण-संबन्धी लड़ता पर गहरे आघात किए। वंगाल में 'ब्रह्म ननाज' और पश्चिमोत्तर नारत में

'त्रार्थ समाज ने वर्ण-धर्म को और भी शक्तिहीन क दिया। स्वामी दयानन्द का आन्दोलन देश का आन्तरि आन्दोलन श्या—वेदः शास्त्रीं की सम्मतिपर दिक कि मि जिसने इस वर्ण-धर्म की जड़ें हिला ही। नादान ब्लावास्त रिष्टी के अपन और एनीविसेन्टः के 'थियासाफ़िकल' आन्दोल कर्मा अंतर्जातीय हो रहा है और इस युग धर्म में वर्ण-व्यवर के दिन टिक सकती है ? अन्तर्पान्तीय विवाह नुसा भारत में निरन्तर हो : रहे हैं। वर्ण-व्यवस्था की ज उखड़ी जा रही हैं, जो वचरही है शांघ सांस्कृतिक औ

क्ष इस समय प्राचीन वर्ण-धर्म नई चालों द्वारा अपनी रत्ता का प्रयत्न कर रहा है। उसकी चार माने ही है। है—हिन्दू संस्कृति की रक्षा के नाम पर हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संस्कृत सिन्धित स्मिति मनपर पड़ी हुई एक प्रकार की छाप है. निष्ठ हिन्हीं का आन्दोलन । इसका एक रख कांग्रेस के दक्षिण पक्ष से सनसीता की और मुक कः श्रृहो पर 'हरिजन' आन्दोलन की मूर्छना डाल रहा है—उनके लिए द्या का पार वंतकर और भृष्वे पेट रह कर भगवान की पूजा के लिए मन्दिर खुळवा रहा है। पर उसके ग्ड्तम आर्थिक और सामाजिक लक्षण ज्यों के त्यों हैं।

विन्तु हमारे छिए चिन्ता का कारण नहीं है। हमारे देश में समाजवारी आन्दोलन की जड़ें गहरे जा चुकी हैं। मजदूर आन्दोलन प्रवल हो गया है। किसान आन्दोलन ने जमीन्दारी प्रथाकी नेंद्र तोड़ दी हैं। किन्तु हमें यह समभ लेना चाहिए कि यह ब्राइण-प्रमें तब तक ठेकर ही काल के गर्भ में बिलीन हों। न मिटेना जब तुक धरती और उद्योग पर व्यक्तिगत स्वामित्व रहेगा। इसीछिए भारतीय समस्याओं का एक मात्र हल है-समाजवाद । Atto many elite

Economiestic interpretation - an a mechanism varia system fre therarchy of society - this releptors - a deli

ने भी इस पर विद्वंसक प्रभाव डाला। ग्राज का संसा कार कि के अपनिष्य महिला के सदन्त न्यानन्द की सल्यायन 中心 特殊局域的 医神经神经 in is legitimaters

आत्मवादी स्मृति'को आत्मा के अस्तित का एक बहुए प्रमाणा मानते हैं। घटी-हुई घटना अंकाल के गर्भ में विलीन हो जाती है, किन्तु जसकी 'स्पृति' वनी ही राजनीतिक प्रगतिशील आन्दोलनों ने उसड़ जाएँगी । रहती है। क्या 'स्मृति' जैसी की तैसी बनी रहती है ? नहीं सिंगर की सभी वस्तुओं की तरह यह भी क्षीय-

> जो काल के साथ साथ धूमिल होती ही जाती है; अथवा वह किंसी घटनाविशेष से उत्पन्न होनेवाले चित्त-प्रभावों क्री परम्परा है, जो एक के बाद दूसरे आने के कारण **'स्मृति'**• कहलाती हैं । मैं इस दार्शनिक विवाद की गली में नहीं जाना चाहता। मैं तो, सेवाग्राम के दो चार 'संस्कार जो मन पर पड़े हैं, उनकी उत्तरोत्तर जीण होने को संभावना देख, उन्हें यहाँ लिख देना चाहता हुँ कि निसमें वे कागज और स्याही को अपने साथ

> ज्यों ज्यों मुझे संसार की अनित्यता का श्राधक-श्रिधिक भान होता जा रहा है त्यों-त्यों मैं चीजों को संभाल-संभाल कर रखने की बुद्धिमानी में विश्वास करने लग गया हूं। किन्तु, 'संस्मरणों' को कौन संभाल कर रख सकता है ? तो भी यह प्रयत्न तो उसी दिशा में है ही।

bist. × x · Me · N

क्ष अधिक नहीं कुल पांच छः वर्ष पहले मेरी गिनली बुड़े मुझे से उन आदमियां में की जा सकती थी जिन्होंने क़भी सेवाग्राम (वर्धा) देखा नहीं । नेरं वर्धा स्थाने का ही नहीं; वर्धा-निवास तक का श्रेद कावा कालेलकर को है।

स्वर्गीय धम्मानंद कोसम्बी पाछी वाङ्ग्य है प्रकाण्ड पंडित थे। उन्हीं के देश के काका जो की बुद्ध-भिक विशेष है। वे जब बनारस आते रहे हे प्रायः Courtesy Sarai (CSDS) छोतुं।रांटेब्व छेप् बर्डिबाइक्रिसीर अब मैं उन्हें नलगन्य

कुटी विहार के दर्शन इरावर साथ वाहर आया ती जन्होंने पूछाः—का

"आप हर जगह जाते हैं, वर्धा कभी नहीं आएं ? "श्राप हर किसी को वर्षा बुलाते हैं मुझे कमी नहीं याद किया।"

"नेरा श्रापको अर्भा दिनन्त्रम् रहा-वर्धा श्रा**ने का।** किन्तु में पतन्द करूंगा कि आप उत्त तसय आएँ जब मैं वर्धा में होऊं।"

"भिश्वक को केवल निमंत्रण देने से काम नहीं चलता । उसके तो मार्ग-पद तह की व्यवस्था करनी पडता है।"

''हें, अभी यह इपये हे हैं।'' मैंने इपये अस्वीकार कए । वहाः-"जब कमी आना होगा तब देखा जादन ।"

उन दिनों पंडित सुन्दरताल तथा उनकी 'विस्ववृत्ती' ने अपनी ''हिन्दुस्तानी-संस्कृति'' को अभी जन्मा ही दिया था। वह एक हिन्दी की ऊँचे दर्जे की प्रितृका समझी जाती थीं और थां भी। मैं उसके आफ़िस में श्राता जाता । एक दिन उनके सम्पादक पंडित विश्वमार नाथजी ने अथवा उसके उद्दारी उम्मादक श्री वैजनाय सिंह 'विनोद' ने मुझे गांधीबी का एक ल्ल दिखाया क नापा हो समस्या-पर । वह हेस डा॰, जेड • अहमद का किताय-दि लॅंगवेज प्रावलम-से अनुवाद था। अनेक दूसरी वातों के साथ एक बात जो उस लेख में कही गई थी वह यह या कि "हमें अपनी राष्ट्रभाषा को 'हिन्दी' न कहक्र "हिन्दुस्तानी' ही कहना चाहिए।" मुझे यह पंक्ति खटकी । गांदीजी तबतक 'हिन्दी' अथवा 'हिन्तु-तानी' ही थे । वे 'हिन्तुस्तानी' शब्द का अयोगः करते य किन्तु उसे 'हिन्दी' का पर्य्याय, मानुकर ही। छपे शब्द को 'ब्रह्म-लेख' मनने की मूंद्रता आदमी तेमी

#### काश्मीर का सांस्कृतिक मोर्चा

श्री मोहनसिंह सेंगर

काश्मीर का वर्तमान संघर्ष कोई फौजी या सांप्रदायिक जहाई मात्र नहीं है। उसके पीछे अनेक नए पुराने राजनीतिक, अर्थनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हेत् भी हैं। अतएव जितना आवश्यक यह जानना है ि कबाइलियों के आक्रमण के रूपमें यह हिन्दुस्तान की भूमिपर पाकिस्तान का फौजी हमला है अथवा यह कि इंचे कोई तदत्त नेतृत्व तथा विदेशी युद्धास्त्र प्राप्त हैं उतना ही ब्यावस्यक यह जानना भी है कि इसके पीछे जो हेत हैं. उनहीं यथार्थता और प्रतिकिया कैसी होती है और उनका हम किस प्रकार मुकाबला वर सबने हैं ी

पाकिस्तान के हिमायतियों ने मुलतः कालिस्ट हंग के ब्रोपेगेंडा और गुरखेवन को श्रिपनाया है। विनाजन से पहले कांग्रेस और हिन्दुओं के खिलाफ मुस्लमन्तीगर्थ बंड-से-बंड नेताओं ने जो मिथ्या और ब्रान्ट प्रचार क्रिया, जो जहर उगला, उसका गरीव जनलमानी की ( और हिन्दुओं, सिखों आदि को भी ) जो भा महँगा जुर्माना देना पड़ा हो, पर उन्हें यह विश्वास और प्रोत्साहन ज़रूर मिला है कि इस तैरह की तिवडम से भी इस देश में बहुत बड़ी सफलता मिल सकता है। वंगाल, विहार, पंजाव दिल्ली साम्प्रदायिक इनी है समय इन्होंने अपने इसी अस्त्र को अपनाया। इसके फल-स्वरूप'दुनिया अले ही इनके मुंह पर अके, लेकिन व इसके अनुवित लाम का लोभ संवर्ण नहीं कर लकते। इन्हें दढ़ विश्वास होगया है कि आज्ञान और अन्ध-विश्वास के इस देशमें मज़हब के नाम पर श्रादमी को ैस्व उल्ङ् बनाया जा सकता है।

. इसीलिए काश्मीर के व्याक्रमण में इस अस्त्रका व्यापक रूपमे उपयोग हो रहा है। पाकिस्तान-रेडिया ह्यारा तथाकथित 'ब्राजान्, काश्मीर सरवार' के नाम पर जो इहा और निराधार वार्ते भोले-भाने मुसलमानी को बहकान महकाने के लिए प्रतिदिन प्रचारित की बाती हैं, वे गोंएवल्स की याद ताज़ा कर देती हैं। रेडियो और पर्चों के द्वारा काश्मीर के बाहर के मुसल-मानों को प्रतिदिन बताया जा रहा है कि काश्मीर में मुसलमानों को बरी तरह पीसा जा रहा है, हिन्द और सिख उन्हें खूट-मार श्रीर उनको बहू हेटियों को वेइज्ज़त कर रहे हैं। भारतीय सेनाश्रोंने आक्रमण कर सुसलमानी का कल्लेश्राम शुरूकर दिया है : इसलिए समलमानी के उद्धार के लिए कवाइली श्रीरहे हैं। कवाइलियों में जो कुछ्छोग भारतीय सेना द्वारा कैंद किए गए हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें उसलमानों के उद्घार के लिए 'इस्लाम खतरे में है' का नारा देकर जहाद में भेजा गया था। पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली शादि में मुसलमानों के साथ हुए दुर्व्यवहार को कई अंशों में बढ़ा-चढ़ाकर भी मुसलमानों को महकाया गया।

किसी भी पिछड़ी, अज्ञ और अन्य विश्वासी जाति को मज़हब के नामपर उक्साना बहुत मुश्किल नहीं। कारमीर की घटनात्रों से यह मुत्पर है कि लीगियों के इस ज़हरीले प्रचार के शिकार बहुत से भोले-भाले मुसलमान हुए हैं। इसने वहाँ की समस्या की काफ़ी पेंचीदा बना दिया है, क्योंकि काश्मीर को आवादी में बहुलता मुसलमानों की है और अगर उन्हें इस धोखे में जानेसे बचाया न जाय, तो काइमीर का श्रीर सतरां समूचे देशका भाविष्य सर्वथा अन्धकारमय होनेकी प्रवल आशंका है। इसी खबान से कारमीर के जन आन्दोलन की प्रतीक नेशनल कार्कों सने एक सांस्कृतिक मोर्चे का संगठन किया है, जो लोकमत को शिक्षित श्रीर संगठित करने का काम कर नहीं है। इस मोर्चे का काम किसी भी बड़ी सेना से कम नृत्य श्रीर 'महत्व नहीं रखता। काश्मीर के प्रमुख बुढ़िजाबी, लेखक, कवि, ' नाटककार, श्रमिनेता, श्रमिनेत्रिया और कलाकार इसमें योग देरहे हैं। संघर्ष की छाया में आज जिस नए काश्मीर का जन्म हो रहा है, जिस नई राजनीति

इरावल दस्ता है। इस समय वो लेखक, कवि श्रौर कलाकार इसमें संलग्न हैं, उनमें सर्वश्री महजूर, आसी, ब्रजीज बहरारी, ब्रारिफ, आजाद प्रो॰ हाशमी. परदेशी. प्रामाकिशोर, प्रो॰ पुष्प, कैंसर कलन्दर, रामानंद सागर. प्रेमनाथ दर, सलाउद्दीन, प्रो॰ तालिब, प्रो॰ जियालाल कील, प्रो॰ सोमनाथ दर, प्रोफेसर एस॰एल॰सांध, जे॰ एन॰ जुत्शी, पं॰ गौशलाल कौल, सोमनाथ तिक, प्रो॰ जरगर श्रादि के नाम विशेष रूपने उल्लेखनीय हैं।

#### कौमी फौज का शिक्त्रण

- यदापि आज काश्मीर, पर आक्रमण करनेवाले कवा-इलियों से भारतीय सेनाएं लड़ रही हैं श्रीर उनकी सफलता भी निर्विवाद है; पर जनता की स्थायी सुरचा तो उसकी श्रपनी आत्म-रचा की क्षमता एवं दक्षता पर ही निर्भर करती है। काश्मीर ही नहीं समूचे भारत के भागरिकों में इस भावना का प्रायः अभाव-सा रहा है। ' विल्ला राताब्दी के विदेशी शासन ने हमें शरीर और बुद्धि से इतना पंगु बना दिया है कि प्राज चोर, डाक़ थौर उद्धत पड़ोसी से भी श्रापनी रक्षा करने के लिए हम सरकारी पुलिस या फ़ौज पर निर्भर करते हैं। किसी भी स्वतंत्र शीर स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए यह परमुखापेक्षिता शोभन श्रीर उचित नहीं। इसका एक भहा श्रीर महँगा परिणामु अभी पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय हम देख चुके हैं। उस श्रप्रिय इतिहास की पुनरावृत्ति कारमीर में न हो, इस खयाल से नेशनल-कान्फ्रेंस ने कोंनी फ़ौज का • संगठन किया है। यह तथाकथित राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के दल से इस मानी में भिन्न है कि इतका काम केवल सभाश्रों श्रीर जल्लों में व्यवस्था करना नहीं है। यह जनता की सशस्त्र राष्ट्रीय फीज है जिसका काम कानून और नागरिक व्यवस्था की रक्षा के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और सेना का कार्य करना भी है। किन्तु पेशेवर सैनिकों की ्र जिस सेना से हम परिचित हैं, उससे यह इस मानी में निन्न हैं कि यह जनता से बिलकुल खलग और उसपर जुल्म करनेवाली नहीं है। यह जनता की अपनी फीज है, जिसका काम है उसके निकट सम्पर्क में आकर उसकी. श्रीर संस्कृति का उदय हो रहा है, यह मोर्चा उसी का (OSDS). Digitized by eGangotri

उद्देश्य है हर नागरिक को आना, अपने पहोसी का और देश का आत्माभिमानो रचक बनाना। दूसरे शब्दों में यह जनता का अपना संगठन है। :

काश्मीर में ३५० जातियाँ हैं, जिनमें से १५१ कारमीरी पंडितों और मुसलमानो की मुस्तरका जातियां हैं। इसके वावजूद भौगोलिक अर्थनीतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने काश्मोरियों के समाज श्रीर संस्कृति को एक श्राम श्रीर मुश्तरका रूप दिया है। यही कारण है कि पिछले एक वर्ष से देश में जो साम्प्रदायिक औदत्य का जहरीला वातावरण वन गया है. उसका विशेष प्रभाव काश्मीर में नज़र नहीं आया । पर लीगियों की श्रोर से जो प्रचार हो रहा है श्रीर उसका जो थोड़ा-बहुत श्रासर हुआ है, उसे देखते हुए इस श्रीर से वेसवर रहना भी ता ठीक न था। इसीलिए नेशनल-कान्क्रेंस ने न सिर्फ बनता हो कौमी फ्रौज का निर्माण हो किया, बहिक उसके शिक्षण के लिए प्रत्येक दस्ते के जाथ कौजी क्यांडर के साथ एक राजनीतिक क्यांडर भी रखा है। इनकः कान है कौमी सिपाहियों को दन राजनीतिक इवं सांस्कृतिक मृत्यों तथा उद्देश्यों से श्रवगत कराना, जिनके लिए हर काश्मीरी आज अपने प्राणों तक की वाजी लगाकर लड़ने को मजबूर हुआ है। भारत में आने इंग की यह पहली सेना है।

भोले-भाव और गराव ससलमानों को पाकिता-नियों ने न निर्फ़ मजहब और जेहाद के नामपर हो भड़काया और वरतालाक है, बल्कि सुजफ्फराबाद और बारामुदा के बीच के कई स्थानों में छिखों तथा हिन्दुओं को खुर का कुछ हिस्सा बॉटकर उनमें यह भ्रम मां पैदा विदा कि तथाकथित आकृमण-कारियों का उद्देश गरांव नसलमानों की मदद करना श्रीर उन्हें तिल श्री हिन्दु शोपकों के चंगुल्से निका-लना है। आक्रमण शरियों को खदेड़कर अपन भारतीय सेनाओं ने किर इन गाँवों पर कब्जा किया, तो चौमी फीज को इन लोग से लूट का यह सामान वापस हिन्दुओं और निसं के दिलाने में कम दिकतों और गुलतपहिंग्यां का समना नहीं करनाः पड़ा । दो एक स्थानों में सायद राजता या पडयंत्र से मारे गए कौमी फौज के किसं मुस्तम निवाही की लाश को दिखाकर लीग परस्तों ने मुसलमानी में गैर-मुस्लिमों श्रीर सरकार के खिलाफ़ कम भ्रम फैलाने की चेथ नहीं की। पर ये गीत कारमीर की गली-गली में धावालवृद्ध गाते कौमी फीज की आपनी शिक्षा के कारण ऐसी तिकड़में विशेष नहीं चल पाई'।

- "यह है कारनीर"

मिय्यां प्रोपेगेंडा श्रीर धान्तियों से जन-साधारण की बचाने और उसमें दूरमन से मुकाबला करने का दृदु संकल्प पैदा करने के तिए इस मोर्चे की ओर से कई छाया-अभिनय एवं नृत्य गीतमय नाटक तैयार किए गए हैं। इनमें से सबसे पहला और सफल नाटक 'यह है कश्मीर' है । इसमें अभिनय द्वारा कवा-इलियों के आक्रमण,प्रलोभनपूर्ण निय्या प्रोपेगेंडा, जनता को दिया जानेवाला धोला तथा विश्वास्थात और उनके जुलमोंका यथार्थ चित्रण किया गया है । इसके अभिनय ने भोले-भाले.श्रशिक्षत और अंधिकार्या लोगोंको निर्भान्त करने में बहुत बड़ा काम कि है। इसके श्रातिरिक्त कारमीर की संस्कृति, के नव्यवयां का काँकी दिखाने बाले कई और सुन्दर छादा-आंगनय और नाटक मोर्चे की ओर से श्रनी तैया दिए एवं करवाए जारहे हैं।

#### शहादत और देश-प्रेम के गीत

सांस्कृतिक मोर्चे का दूसरा न्इल्यपूर्ण कार्य है काश्मीर की सभ्यता, संस्कृति और इतिस्य के भव्य चित्रों को शहादत और देश-प्रेम के गीतें के हुए में जन-साधारण के सामने उपरिथत करना । अपनीय पर पहले भी कई बार आक्रमण हुए हैं, उनके निर्मेश नानरिक छुटे और मारे गए हैं; पर सदा जनता ने इतुना ने अपनी जान-मार्च की रचा के लिए प्राणीसक की ख्या है और इसी तरह इस भू-स्वर्ग में शास्त्र हो। का वर्ष पुनः स्थापना हुई है। इस श्रतीत की बाद विवाद अनताको उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित करने के आय आज काइमीर के वीसियों कवि और लाक-गील स्थापना कर रहे हैं। इस दिशा में वे कितने तसर धार पापक कल्पना शक्ति तथा दृष्टिकोणवाले हैं, उनका प्रमाण यही है कि प्रमुख राजनीतिक घटनाश्चों, नेतुष्ट्री के प्राप्तन, शासन के परिवर्त्तन श्रादि पर रचे गता । यह अती के होने के साथ ही या दूसरे तीसंगदम जनगणनावी सथवा अन्य . सार्वजनिक समारोहीं पर सुराई देन उनते हैं। साज

नजर श्राते हैं।

इन गांतीं या इनके लेखकों का लेखा-जोखा करनी इस छोटे से लेख में संभव नहीं। श्रतः हम उद् हरण के तौर पर एक करमीरी-भाषा के और एक उद् के प्रतिनिधि कवि श्रीर उसकी कुछ हालकी रचनात्री की हो चर्चा यहाँ करेंगे। वर्जमान संघर्ष में कास्मीत के जिन कवियों ने प्रानी कुछम की पूरी ताकृत का सकिय सहयोग दिया है, उनमें अन्यतन हैं मिज़ी गुलामहसन वेग साहब 'श्रारिफ़'।' आप श्रनन्तवागन्दे निवाली और एक ग़रीब घराने के व्यक्ति हैं, जिन्हें विद्यार्थी जीवन से ही संघर्षमय जीवन विताना पड़ा है । ब्रापने ब्रजीगढ़-विश्वविद्यालय से एम०एन्-सी० कियाँ और आजकल काश्मीर सरकार के रेशम विभाग के अध्यक्त हैं । आप १३ वर्ष की आयु से ही कविता करने लगे थे। अपने सुफ़ी पिता के संस्कारं का आन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। आक्रमणुकारियों कः व्यादितयों के शवजूद जनता का कारवाँ किस प्रशर आगे बढ़ता गया, इस पर श्रापका हाल ही हा रचा हुआ सुन्दर गीत देखिए-

> पैज्युक नारदिथ शेर पानस रवा नओ, खेटित रामहुना बनो गओ हका शिकंबन अंदर नवजवानन कला सितन सोनडीशिथ सुजालिम असः गओ: मगर कारवाँ सोऽन हैं ही पका नओ।

धी कैसाँ मशिथ सिकराजस गन्ने इस. कान्तिमओं **स्ने नाहक** स्वन्ने उस वरियसई केंद्र हिसादस घननेऽस. कसर बुरम ची सुद बराबर कर गर्छे; मगर कारवाँ सोऽन है है पन नुभी

हैडर उन जमीनस फटिथ द्राह सितनगर हलाक तचंगेज रलेबिह तिमन्सइथ हाकिम त जरव गओ लगाँ जल्म कुई गुल फर्ट गओ.

रतन सांन यिरनीव जल्मक, ह्यार्म के आह्वयित्रोल देवान पुरमक, जुस्मक, फर्टो जल्म गओ सीडन दरिया प्रची गओ. - मठवइज्ञव नोकदमाओ , जलदार शरास्त - पसन्द ओत समिय जुल्म कोर सारिवई जुल्मगार ओ, सितम गर्जी इतिराध राज मज ग्रगी गन्नी, मगरु कारवाँ सोऽन बी-ब्रौ पर्का गओ। क्थड स्८थ इन पानि प्रानिस निजामस, अथउ• स्८४ गुतः तातराही

सरी साबर्रा ४८७ मोहताब मज्रस कुनुई लाडि सम्बम करा गओ; नगर कारबाँ सोऽन बाँ-बाँ पर्का गओ।

क्दमीर असिपूर जन्नत ्र गुलामी हुँदुई दारे लानत ्याबालिम असे मीतने निंदरे सालन. पस्युक• ताऽक् घाओ दाति लुकयख गलां गओ मगर कारवाँ सोऽन ब्रौ-ब्रौ पकां गओ

करओ पान नामीइ आजाद कोनुक, पान् तक्कदीर आजाद दुतस्त्रीर कराँ रहवरी शेर शेरा यज्ञा गओ. मगर कारवाँ सोऽन ब्रॉ-ब्रॉ पर्का गओ।

अर्थात्—सदाकत का नारा देकर शेर आगे बढा। रेवड़ को मेड़िया चरता फाड़बा गया। शिकंजों में नौजवानों को.कसता गया । हमारी मसाहित्र को देखकर वह ज़ालिम हँसता गया। लेकिन हमारा कारवाँ आगे बढता गया । जो सिन्साशाही भूल गई थी, अगर उसने खुन-नाहक पीने में कोई कमी की,श्रगर सौसाला डोगरा-गाही के हिसाब में कुछ कमी रह गई, तो उस-सबकी क्यर जातिमपूरी करता गया। नगर हमारा कारवाँ आगे बढ़ता गया। ज्ञालिम ज़नीनसे मश्रूलम (कुकुरमेत्ते) की तरह निकलते गए। ये सितमगर सबके हलाकू और चंगेज़खाँ-मगर कार्रवाँ सोऽन बाँ-बाँ का प्राप्त के ये। उनके साथ कुछ हाकिम और कुछ आलिम

मिल गए। चोटें लगती गुईं और ज़ख्मों के फूल खिलते गए। मगर हमारा कारचाँ आने बहुता गया। इमारे खुन ने ज़ुल्म के महल्लात को वहां दिया ! हमारी गरम आहोंने ज़ुल्म के दुफ़ातिर को जला दिया। जुल्म का साज़ो सामन हमारे आँसुश्रों में हृदता गया श्रीर हमारा दरिया छहरें मारता हुआ श्रागे बढ़ता गया । मुख्लाओं, वाइज़ों, नम्बरदारीं, जेलदारीं, शरारत-पसंदों, सरमायेदारों श्रीर ज़ालिमीं ने मिलकर हन पर , जुल्म ढाए। इस पर सितम बढ़ते गए श्रीर रगों में खुन खौलता गया, उबलता गया और हमारा कारवाँ श्रागे बढ़ता गया। दलीलों हे हमने पुरानी व्यवस्था की धिजयाँ उड़ादीं । हाथों हे गुलाम को बाद-शाही ताज पहना दिया और सर्वोच्च सत्ताको अवाम कः मोहताज बना दिया । पर मज़दूर के आने सरमाया-दार सकता गया श्रीर हमारा करवाँ भ्रामे बहुता गया । इमें करमीर को पूरी तरह स्वर्ग बनाना है। गुलामी की लानत के दास को मिया डालना है और ज़ानिस को मौत की नींद मुला देना है। सचाई का स् चनका श्रौर शृहको वर्फ़ पिघलती गई श्रौर हमारा कारवाँ श्रागे बढ़ता गया । इस खुद अपने हायों से अपनी आज़ाद कीमका निर्माण करेंगे और उसकी तहदार बनावेंगे। हमारे दिलों में आज़ाद कौमकी तस्वार है। होरों का दोर हनारी रहवरी करता हुआ गुर्राता नवा श्रार हमारा करवाँ आगे बढता गया।

#### शहीद शेरवानी का ऋन्तिम सन्देश

वारामूला के पास नेशनल-कान्फ्रेंच के एक प्रमुख कार्यकत्ता जनाव मोहम्मद मकबूल शेरवाना ने आक्रमण-कारियों को एक जगह इकट्टा कर करतीय वेनाको उनकी सूचना दे दी। इस प्रकार उन्होंने बहुत से श्राकमणकारियों का नाश करवाया। बादमें शतुको सारा राज़ माल्म हुया । इसके कुछ ही दिन बाद मोटर साइकिन पर जाते हुए शेरवानी शत्रु द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए । उनसे नेशलन-कांफ्रेंस छोड़ कर सुस्लिम कांफ्रोंस में शामिल दोने को कहा गया श्रीर कायदे श्राज्य तक प्रकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने का र्मा अनुरोध किया गया। पर श्रापने ऐसा करने से इनकार कर दिया । इस पर शत्रुने आपकी नाक और ज्ञान काटंडी। फिर अपके हाय-पाँव में कील टांक कर आपका शरीर एक दीवाल पर स्लो की तरह लटकाया गया और आपको १९४ गोलियों का निशाना बनाया गया। शेरवानी साहब की इस असामान्य बीरता और शहादत ने काश्मीर की जनता में जिस जोश और साहस का संचारि किया हैं, शब्दों में उसका वर्णन करना संभव नहीं। उनकी शहादत को लेकर काश्मीरी और उर्दू में कई पुरजोश गींव लिखे गए हैं। 'आरिफ़' साहब ने 'शहीद शेरवानी की अलविदाई तकरीर' नामसे काश्मीरियों के नाम उनका अन्तिम संदेश बड़े ही प्रभाव एवं प्रेरणापूर्ण शब्दों में एक नज़म के रूप में लिखा है जो इस प्रकार है—

ं चनन छु टाठाजार म्योन, निशात-शालामार म्योन.
् परीव बोवकार म्योन, जिगर छु दाग्रदार म्योन:
वतन रहुन छुकार म्योन, यिन् यिदिल निसार म्योन
क्रिया गम्रुन छ जिन्दर्गी, करओन जाहित बन्दर्गी,
जरओं न भ्यस दरम्दर्गी, भरिथ बना मजार म्योन

वतन रहन हुकार स्थोनं, यित् यिदिल निसार स्थान इसी चमन इसीन जाल, कशीरि स्थानि नासुमाल दलन डिजान सान्त लाल, थपल बन्धोसपार स्थोन

वतन रञ्जन छुकार स्वोन, यिज् यिदिल निसार र्यान स्वतः बाल्योऽथ केर दोहयिवान नैनि हुटेर न एक रहम गर्गत सेंडर,ठगत गछास प्यार स्थान:

वतन रष्ट्रन ष्टुकार न्योन, यित् यिदिल निमार न्योन जनंतन रष्ट्र न्योनजन, स्वरच गुओ ऑफ्रताव जुन छीवन छ उपन स्वोध बृन, द्कीं छुकोऽस्तर न्योन

बत्तर पून पूकार स्वोन, यिज् यिदिल निस्तार स्वेप्ट बर्झीरिहुन्द स्वान् पंडर यिमन नर्सीय नरवर्ताप बुधिन तु लिन करानोतीर इतिन दिलुक सुबार स्वोन वतर रहेर एकार स्वोन, यिज् यिदिल निस्तर स्वार

कड़ीरी आहे हैं प्रशान स्थान, प्रश्न व्यादक समान है। कड़ीरी आहे हैं प्रशास कि हुइसमस यहार ख़ाह सर्दोत्ताल हैं जिल्लाह करीस क्लाब सह स्टाह

वैतन १६० हुआ ग्योन, यित् यिदिल जिल्हा होत कडीते रोडे वार्वे हेन्द्र, वहीरि माँच इलाव विद्या सॅनलिवेड निर्मादेन्द्र, ते लिसुदिल-सराम्ब्यान वनन एक एका ग्योन, यित् यिदिल जिल्हा

अर्थात — नेरा नमन लालाज़ार है। मेरा हा निरा विशेष राज्यमा है। जेरा रार्थि भाई ज़ळीले स्वार है मेरा जिसर उसका ( छन्त्रनी ) है। स्था है फिर के बतुने हो। बच का का का का का है। से दिखी हा बतन पर निराह है। बतन पर नुस्वान हो। जाना

जिन्दगी है। इस कभी गुलामी वर्दास्त नहीं करें गे मरकर भी मेरी कृत्र से यह आवाज आरही है -- वर्ते को वचाना मेरा पहला काम है। ये दिलो जान वतन पर कुरबान हैं। मेरा चमन इसीन है और मेरे पहाद भी हतीन हैं। मेरा काश्मीर मालामाल है। उसमें सोहे और जवाहरात की खार्ने दवी पड़ी हैं। क्या उपका क्भी मेरा दोस्त वन सकता हैं ? वतन को बचाना मेर पहला काम है। हमें बहुत मुद्दत गुलामी सहते-सहते हो गई है। इसने हमेशा छटेरे ही छटेरे देखे हैं। ज उन्हें इम पर रहम है और न वे हमें लूट-मारकर कमी सन्तुष्ट ही होते हैं। क्या ठग भी कभी हमें प्यार कर नकता ? सारी धरती में मेरा खून मिल गया है। सुर्व और चाँद लाल होगए हैं। भेरे ज़ल्मों में दर्द है और उन पर नमक पड़ गया है। मेरे पहाड़ जल रहे हैं। रारमीर का जवान और वृद्ा जिनकी किस्मत में नया करमीर है, उठें, कमर बांधें खोर हाथ में तारी-कमान ले लें। इतते मेरे दिलका सुवार हल्का हो जायगा । क्राइमीर में इनक्लाब आया है। दुश्मन तरह तरह के ख्वाब देख रहाँ है। मगर मशीनगर्ने उसे जवाब देंगां और मेरी आगे उते कवाव की तरह भून ङालेगी। कार्सार हिन्दुस्तान क ताज रहेगा। वहीं हिन्दुस्तान का इलाज है और वहाँ इसके मिजाज़ को भी ठीक करेगा। तभी मेरा दिली टंडा होगा। वतन को बचाना मेरा पहला कास है। ये दिलो-जान बतन पर निसार हैं।

इस गीत में शहीद शेरवानी का खून मानी हनकलावी श्राग वनकर काश्मीर के जरें जरें को धथका रहा है। उनकी उत्कट महत्वाकांचा और उज्जवले आशा काश्मीर की जनता निस्यंदेह पूर्ी करेगी, यह विभाग दह विश्वास है। इसी से मिलती जुलती 'आरिफ' पाइव की एक दूसरी रचना भी है, जिनमें उन्हों ने शहीद शेरवानी को हुद्वेवाली काश्मीर की श्रातम का वहा ही हुदयमाही वर्णन किया है। ऐसा लगता है, नामें उसमें काश्मीर की जनता की श्रांसम की मालक और तड़प है। ऐसी ही एक फड़ कर्ती हुई गण्म 'श्रारिफ' साहव ने शहीदा मुख्ती इस्लामावार्या पर भी लिखी है, जो गत २३ मई, १९४६ को श्रान्यवाग में एक नदम का मार्ग-प्रदर्शन करती हुई होगरा सेना की गोली का शिकार हुई थी।

त्राजादी **का** सूरज चमका...

उपर्युक्त काश्मीरी चीजों को तरह की रचनाएं हर्दू में भी काफ़ी हुई श्रीर हो रही हैं। जैसा कि हम कार कह श्राए हैं, स्थानाभाव के कारण यहाँ हम कार कि केवल एक ही प्रतिनिधि उर्दू कि श्रीर उनकी सामिथक रचनाओं की चर्चा करेंगे। इस सम्बन्ध में श्री प्रेमनाथ 'परदेशी' का नामोछेख ज़रूरी है। श्राप भी एक साधारण गरीब किन्तु संस्कृति-प्रेमी घराने में पैदा हुए हें श्रीर काफ़ी गरोबों में संघर्ष करते हुए खिखते-पड़ते रहे हैं। श्राज्यकल सरकारों कर्मचारी होते हुए भी आप बिना किसी फिसक के कीनी श्राजादी की तहरीक का कराड़ा बुलन्द किए हैं। इस सम्बन्ध में आपने कई कविताएं, कहानियाँ श्रीर लेख लिले हैं। श्रापकी सबन श्रीर कोकिप्रिय चीज़ है—

ापाती का सहज निकला, चमका देश हमारा। जिल्हा पांची रखकर मागा सदियों का अधिवारा।

अब्हुल ाता के बन्दे थे, जो वह कहता हम करते थे, जुन्नाम संस्थाय बहाकर, हम उसकी जेने भरते थे। मीन्या प्रकारित होता है, हमतो एल-पल में मरते थे, पेट का स्मृतिः कर लेते थे सब का जुन्म गयात। जाताः की मुस्ल निकला, चमका देश हमारा ।।

स्तरी मधी तुष्म-तशद्दुद्, हिम्मत जब हम हार गए, आंच त्यके नाले निकले और फलक के पार गए, हमो समाम ये नाले •और आंचुभी वेकार गए, लिखन राजवाला की खातिर आया शेर हमारा : आजादी का स्टूल निकला . . . .

अते ता अर बोर से भाड़ा, आजादी का दरस दिया, दिन्दु नुंच में मेंद मिटाकर दो क्रीमों को एक किया, लाज कोटा हाथ में लेकर दुश्मन को भी जीत लिया, का उस का खून से इमने सींचा और संवास । आजादी का स्क निकटा.....

क्षा वेदी पर हमने क्या-वया भेंट चढाए, कि वहा खुन बहाया. क्तिने लाल गंबाए, यह से में मिल-जुलकर जब लहते-लड़ते काए, वह को पहुंचा प्यारा स्वाव हमान्। आजादी का स्टब्स चमका

पर मां लिखी है, है मुख्या ने ले जाएं, और कुछ तामार्ग को आम करें, मुख्या में एक प्रकार का एक मिला है अब कान हमारा। अध्याप का मुख्य निकल चमका देश हमारा। Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

जिल् आक्रमणकारियों के खतरे से काश्मोर की जनता को खावधान करते हुए आपने फरमाया है—

जागों, सोनेवालों, वक्त आया है वेदारी का !

कालट्टो-मजदूरी-मजदूमी, वक्त आया है सरदारीका ।

देखों मुक्त के दरवालों पर किसने तुमको ललकारा है, के

मुक्त की इक्तत भी गैरत पर किसने वे डाका डाला है ?

देखों, इनके तीहके देखों, वह वीरानी, यह वरवादी !

जुस्म, तशर्दुर, यह सम्फाकी तीकों, गुलामीओं नाशादी !

देखों, इनके कदनों हे नापाक न हो अपनी घरती;
रोकों, उनकों रोकों, शेरों , क्रांमी फील में होकर मरती,

वर्ठों देश के रहने वालों, इसम को वरवाद करों तुम,

इन वेदर्दों के जुल्हें। अपना मुक्त आजाद करों तुम ।

उर्ठों और दिखाना लठकर शेर के बच्चे क्या करते हैं !

मुक्त की आजाद के सान करकों सन्ते क्या करते हैं !

उर्ठों विजलां वनका है है की स्वेत वनकर उर्ठों;

मीत की परहाई वालों वालों के से ने वनकर उर्ठों !

अत्र जरः कीमां कीनके विष् आपका लिखा हुआ प्रयाण-गीत देखिए—

कदम-अवस बहुने हम, महात पर लड़े ने हम देक : लड़े ने हम हरेते के सम्बानहरों के साथ, लड़े ने जालिमों के साथ कि जावितों के साथ, बहुम-अवस बहुने हम, महात पर लड़े ने हम।

हम अपने देत के कि जान खूँ वहायँगे, बतन के गीत गायँगे अबद के गीत गायँगे, काम काम बढ़े में हम

सबाल अब नहीं है पर किया की खास खातंबा, के वे मसला नहीं है जो मानदा ह्यात का, सबाल 'है के जीम का क्यानदा ह्यात का,

पुकार उठ रहा है का नाम से कार्-जार में, मजा जो जीन में हैं कि जा नहीं है हार में, हमारे धारते हैं का अप इन्तजार में,

श्रीर सचमुन काल काजीर एक-एक दो-दो नहीं, बदिक हज़ारों करने हों का रहा है। श्राज तो जैसे बह समूचे देश की काल हो कहनाई करने जा रहा है। श्राज उसके ज़र्र-ज़ीस श्रावालवृद्ध के कर्स्ट है, मानों यही आवाज गुज़ रही है—'कदम कदम वहुँगे हम.....।'

#### गम और खून के ये आंसू

काश्मीर के ख्यातप्राप्त कलाकार श्री सोमनाथ खोसा के कृतील के उच्छेख 'बिना सांस्कृतिक मोर्चे का यह परिचय शायद अधुरा ही रहेगा। काश्मीर के स्वी लेखको और कवियों की तरह ही आपने भी अपनी कृची और कैंगरे के चमत्कार हे लोक-जागरण और शिच्या के इस राष्ट्रीय-यश में पूरे मनोयोगपूर्वक सहयोग दिया है। जहाँ श्रापके कैमरे ने कबाइलियों द्वारा घ्वस्त स्थानी, जले हुए घर-मोपड़ी, त्रस्त-पस्त मानव-आकृतियों और शहीद शेरवानी के वधस्थल के रोमांचकारी चित्र प्रस्तुत कर कबाइलियों के आक्रमण के खतरे की यथार्थता को जन-साधारण पर प्रकट किया है, श्रापकी कूची ने पीड़ित काश्मीर की मनोव्यथा को श्रीर भी अधिक प्रभावपूर्ण तथः हृद्यग्राही रूप में व्यक्त किया है। आएका कला-कृतीत्व देखकर सचमुच श्रापकी कुची चूम लेने को जी करता है। आप और आपको कला सचमुच काश्मीर की शोभा है।

सोमनाथ जो पिछले १७ वर्षी से काश्मीर के वाहर रहकर ही अपनी कला साधना करते रहें हैं। क्वाइलियों के आक्रमण की खबर पाकर आप भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के यग्न में हाय बंटाने आएपहुंचे हैं। सबसे पहले जत्ये के साथ आप लड़ाई के मोचेंपर गृए ये। वहाँ आपने कबाइलियों के आक्रमण के कई प्रभावोत्पाद वित्र लिए और लौटकर कुछ स्वतंत्र चित्र मी बनाए। इनमें से दो बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले चित्र में एक कास्मीरी खातून नेशनल-कान्फ्रेंस का झड़ा बुल्द किए साइस और दृदता के साथ अप्रसर होती दिखाई गृहे हैं। दूसरे चित्र में पड़ के तने से बँची एक कास्मीरो खातून दिखाई गई है, जिसकी ऑस और भय तथा आतंक से त्रस्त चेहरे के भाव से कास्मीर के संत्रस्त एवं पीड़ित नारील की मूक चीत्कार हर चण मुखर होती सो मालूम देती है ये चित्र सांस्कृतिक मोचें की ही नहीं, कास्मीर को संघर्षकालीन कला की एक अनुपस निष्ठि है। इनका प्रभाव किसी भी नाटक, कविता था लेख से किसी कदर कम नहीं।

इस प्रकार सांस्कृतिक मोर्चे के रूप में नेशनल-कान्क्रों से ने काइमीर हो नहीं, भारतीय जनता के स्वा-धीनता-संग्राम के इतिहास का एक नया श्रम्थाय श्रारंग-किया है। जन-शक्ति की जय यात्रा का यह पहला मोर्ची पहला विजय-गीत है। हमें श्राशा ही नहीं हद विश्वास है कि एक दिन यही विजय-मंत्र भारत में गूंजेगा श्रीर आलस्य तथा नींद में वेखवर जनता संगड़ाई लेकर शक्ति की ज्वालामुखी की तरहल्जागेगी।

### भारतीय चलकोषों के राष्टीयकरण की एक योजना

श्री जगदीशप्रसाद वाजपेयी बी०ए०, एल०एल०बी०

भारतीय चलकोषों के राष्टीयकरण के मौलिक सिदान्त को मान लेने के पश्चात् हमारे समझ यह समस्या उपस्थित होती है कि हमारी राष्टीयकरण की क्या योजना हो और उसे हम वैसे कार्यान्वित करें। विश्व आर्थिक इतिहास पर दृष्टिपात करने से हमें यह ज्ञात होगा कि सर्वाङ्गीण चुलकोपों के राष्ट्रीयकरण की योजनी एक नवीनतम थोजनाओं में से है। जहाँतक केन्द्रीय चलकोषों का प्रश्न है, विभिन्न राष्टीं ने समय एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक-हित के दृष्टि-कोण के अन्तर्गत इनका राष्टीयकरण किया है। किन्तु सर्वप्रकार के चलकोपों का राष्टीयकरण अभी किन्त कुछ ही गिने चुने राष्ट्रों की ही स्फ है, यहा कारण है कि इस विषय पर अभी अत्याधिक मतमेद है और अब भी अर्थशास्त्री इसको आर्थिक आवरय-फता नं बतला कर राजनैतिक समस्या कह कर टाल दिया करते हैं, किन्तु चलकोपों के राष्ट्रीयकरण को राजनेतिक कह कर टालना किसी प्रकार से भी उसकी आर्थिक महत्ता को कम नहीं करता। अर्थशास्त्रियों में में ही इस विषय पर अन्य विषयों की तरह मत-भेद हो किन्तु जनता का स्वार्थ आर्थिक दृष्टिकोण से चल-कोषों के राष्ट्रीयकरण में हो निहित है। जनकि सर्व-सम्मति से केन्द्रीय राष्ट्रीयकरण की योजना को जन-हित के दृष्टिकोण से बड़े बड़े स्वतन्त्र व्यापार (फी ट्रेड़) के उन्जों एवं समर्थकों ने भी आवश्यक मान लिया है त्व उन्का सर्वप्रकार के राष्ट्रीयकरण के विद्वान्त में अविश्वास कुछ श्रनोखा सा लगता है। इसमें तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता कि सभी चलकोषों का जनता क जीवन से एक घनिष्ट सम्बन्ध होता है। केन्द्रीय चल-होष एवं अन्य चलकोषों के जन सम्पर्क एवं जन-हित में केवळ कुछ अंशों का ही श्रन्तर होता है। इसी प्रमाण के इंडिकोण से ही यदि हम प्रथम को राष्ट्रीयकरण की सलाह हेते हैं त्रीए इंडक्नgoकार्य यह निकलता है कि

दूसरे के लिए भी उन्हीं आधारों पर, हमारी निःसंकोच वही सलाह होनी चाहिए। कुछ अर्थशास्त्री राष्ट्रीय-करण के मौलिक विद्धान्त को मानने के पश्चात भी, देश एवं विशेषतया उसके अधिकोषण को प्रगति के विचार से, सर्वप्रकार के चलकोषों के राष्ट्रीयकरण की योजना को कुछ काल तक के लिए अधिक प्रगतिशील कंद्र कर अपनी अनुमति नहीं देते । ऐसे विद्वानों का मत है कि सर्वप्रकार के चलकोषों का राष्ट्रीयकरण उसी देश एवं समाज के लिए हितकर होगा जहाँ कि आर्थिक प्रगति की इष्टि ने वे फले फूले एवं तमृद कहलाने का दावा कर सकते हैं। अन्य परिस्थितियों में इन्हीं विद्वानों के विचार से राष्ट्रीणकरण द्वारा अधिको-पण की वास्तिविक एव आवश्यक स्वतन्त्र प्रगति को आघात होगा। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय चलकोषों की समृद एंव संपूर्ण प्रगति के आस पास पहुँची हुई अधिकोषण की व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र सहारा मानते हैं। वह राष्ट्रीयकरण द्वारा चलकोषों की प्रगती में विश्वास नहीं रखते । ऐसे विद्वानों से भी हमारी विचार-धारा मेल नहीं खाती। इसवयदि राष्ट्रीयकरण के मौलिक सिद्धान्त से परिचित हैं और यदि हम यह मानते हैं कि जन-प्रतिनिधि वास्तिकरूप में जन-हित के लिए ही कार्य करेंगे तो उस समय स्वार्यसाधक पूर्जी-प्रतियों से, श्रगर इस यह श्रावंश्यंक व्यापार छीन कर राष्ट्रीय नियंत्रण में सौंपते हैं तो इसमें हमें वनिक भी भय की आवश्यकता नहीं है। भेरा स्वयं का मत तो यहाँ तक है कि चलकाषों का राष्ट्रीयकरण हमारे अधिकोपण की प्रगति के लिए सहायक ही नहीं आवश्यक है। देश तथा काल की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए समस्या और भी आवश्यक हो जाती है जि देश आर्थिक प्रगति की दृष्टि से विश्व की दौड़ में बहुत पीछे हों उनको आगे लाने का और कोई समुनित साधन है ही नहीं। बहादेश को अनतक बहुत आगे बढ़ चके हैं, यह हो

**→()()** 

कार्योन्वित करें। सर्वप्रकार के चलकोषों का राष्ट्रीय करण मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। ये दो प्रकार इमारे एक ही निश्चित इक्ष्यपर पहुंचनेके दो मार्ग या दो साधन कहेजा सकते हैं। हमें इन दो साधनों में से किस सायन को अपनाना उचित होगा यह उस प्रमृविष्य की सरकार पर निर्भर है जो कि राष्ट्रीयकरण की आयोजित योजना को कार्याविन्त करनेका बीड़ा उठा चुकी होगी। प्रयम सार्ग को इम विकासात्मक (इवोल्यूशनरी) तया द्वितीय को क्रान्तिकारी कह सकते है।

- अगर हम अपनी राष्ट्रीयकरण की योजना में विकासारमक मार्ग का अनुसरण करें तो हमें अपने चलकोषों के राष्ट्रीयकरण की सूची में केन्द्रीय चलकोष का स्थान सर्वप्रथम, अन्य मुख्य धनागारों का स्थान द्वितीय और विनिमय चल-कोषों का स्थान तृतीय देना होंगा।

अगर इम अपने चलकोषों के राष्ट्रीयकरण की योजना में विकासात्मक सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं तो हमें पुनः उसके दो और उपविभागों पर ध्यान देना होगा। श्रौर दूसरे में इमारी राष्ट्रीयकरण की योजना की केवल दो ही अवस्थाएं होंगी |

प्रथम के अनुसार राष्ट्रीयकरण इस प्रकार होगा

(१) केन्द्रीय चलकोष का राष्ट्रीयकरण ।

(२) अन्य सुख्य चलकोषीं का राष्ट्रीयकरण (इम्पीरियल बैंक आव इण्डिया, शेड्यूल्ड बैंक, संयुक्त स्कन्ध अधिकोष आदि । ).

还是证证。Sets Love telledis trucco

Transfer to the transfer of the party.

CALL CONTRACTOR OF STREET

Brand Sulk to liche to 18 and

San High the state of the state

的。 如此,在他的,那些可以是是是

250 在在方式的时间 在中一直**在**有一

等。1997年,李俊的 网络亚西亚亚亚亚

(३) विनिमय चलकोषों का राष्ट्रीयकरण। दितीय विभाग के अनुसार एक : श्रीर दो अंकी

गिनाए हुए चलकोषों का राष्ट्रीयकरण एक साथ औ विनिनय चलकोषों का राष्ट्रीयकरण दूसरी अवस्था हो किया जायगा ।

उक्त विभाग तथा उनके उपविभाग केवल हुनार श्राधिक परिस्थितियों को विचार में रखते हुए ही कि गए है।

दूसरा मार्ग अर्थात यदि इम कान्तिकारी मार्ग क अनुसरण करें तो हमें एक ही खाथ सर्वप्रकार चलकोषों का राष्ट्रीयकरण करनी होगा।

हमारे लिए कौनसा मार्ग अधिक उपयुक्त और ला दायक सिद्ध होगा यह केवल भविष्य ही वर्तला सकत है। आज इस विषय पर विचार करना केवल व्यर्थ के सैद्धान्तिक पचड़े में पड़ना है। दोनों ही मार्ग विस्ति परिस्थितियों में विभिन्न राष्ट्रों को उचित प्रतीत सकते हैं। अगर रूस के लिए कान्तिकारी मार्ग उपयुक्त है तो इंगलैन्ड के समाजवादी सरकार के लिए विका सात्मक नार्ग ही आवश्वक है। हमारी समाजवादी सरका के शक्ति में आने के पश्चात् ही उसे देश की परिस्थि तियों के श्रनुसार ऊपर बताए हुए मार्गी में से किसीका चुनना होगा, साथ ही साथ, हमें श्राशा ही नहीं बद्धि विश्वास भी है कि हमारी 'समाजवादी सरकार उक्ति ही मार्ग चुन कर राष्ट्र को उन्नति के पर्य पर जायगी।

# याचार्य रघुवीर की शब्दावली

श्री ललितिकशोर सिंह

यह संतोष की बात है कि स्वाधीनता के उदय होते ने सारे देश में मातृ-भाषा द्वारा शिक्षण का श्रायोजन हो रहा है। माध्यम के विषय में सारे वाद-विवादों का प्रायः अंत हो गया है। श्रव तो बहुत दिनों के संकल्प की कार्य में परिणैत करने का श्रवसर हमारे सामने है।

इस प्रयत्न में सबसे गहन समस्या पारिभाषिक बार्ब्स को है। विज्ञान के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न श्रीर भी ग्रहन हो जाता है। समस्या की गहनता के कारण ही इस सम्बन्ध में मतभेद भी दिलाई पड़ता है। कुछ विद्यानी का मत है कि ऐसे पारिभाषिक शब्दों को, जो विज्ञात में रूढ़ि के रूप में प्रयुक्त होते हैं और प्रायः अन्तरराष्ट्रिय हो गए हैं, हमें प्रहण कर लेना चाहिए। कछ लोग इन पारिभाषिकों के देशी रूपान्तर को ही पसंद करते हैं, चाहे उनमें उच्चारण की समता हो या न होती पर ये संस्कृत में प्रयुक्त या संस्कृत व्याकरण के नियमों से सिद्ध शब्दों के श्रतिरिक्त मनगढ़त शब्दों के पख में नहीं है। इस बन्धन के कारण यह पद्धति कुछ कठिन अवर्युय हो जाती है ; और इसीलिए विवश होकर कुछ विदेशी शब्दों को भी अपनी भाषा में स्थान ना अनिवार्य्य हो जाता है। एक तीसरे दल के विद्वान हैं जो किसो भी दशा में एक भी विदेशी शब्द है प्रहण करना नहीं चाहते। ये अंग्रेज़ी के पूर्ण और मर्बोगीण वहिष्कार के पक्षपाती हैं। आचार्य्य रघुवीर सी मत के प्रवर्त्तक हैं। इस लेख का उद्देश्य इन मतमतान्तरों पर विचार करना नहीं है। इसमें केवल आन्तार्य रेष्ठवीर की पारिभाषिक शब्दावली की संक्षिप्त विवेचना की जायगी।

आजार्थ रघुवीर ने रसायन शास्त्र की पारिभाषिक अस्तुवली का सम्पादन किया है जो हमारे सामने है। सका विवरण संक्षेप में दे देना आवस्यक प्रतीत नेता है।

भौतिक रहायन में सारे द्रव्य दो भागों में बाँट दिए गए हैं एक तत्त्व जिनकी संख्या ९२ है और दूसरा 'योग' जो अनुस्त हैं। तत्त्वों के ही भिन्न भिन्न मेलों से योगों की सृष्टि हुई है; अतएव वैज्ञानिक परिभाषा में योगों की संशाएँ उनके अंगभूत तत्त्वों की वंजाओं के समास से रची गई हैं। जैसे, एक तत्त्व 'सोडियम' है और दूसरा 'क्लोरोन'। सामान्य नमक इन्ही दोनों तत्त्वों के योग से बना है, इसलिए इसका नाम विज्ञान की भाषा में 'सोडियम क्लोराइड' रखा गया है। इस प्रकार योगों की संज्ञाएँ साधार और सहेतुक हैं।

तत्त्वों के नाम किसी व्यापक नियम पर नहीं रखे गए हैं। कुछ तत्त्व तो प्राचीन काल से हो ज्ञात हैं और वे सभी देशों में अपने अपने प्राचीन नामों से ही प्रचितत हैं। जैसे, सोना, चाँदी, ताँवा श्रादि। इनके अतिरिक्त सारे तत्त्व वैज्ञानिकों के अविष्कार हैं। इन नवाविष्कृत तत्त्वों के नाम मुख्यतः अविष्कर्ता के रखे हुए हैं। फिर भी इन नामों के कुछ न कुछ आधार अवश्य हैं। कुछ तत्वों के नाम उन स्थानों पर हैं जहाँ उनका आविष्कार हुआ है। ज़ैसे, हीलियम (हेलोस-सूर्य ), यूरोपियम, रेनियम, रुयेनियम आदि । कुछ का आधार भौतिक गुण हैं, जैसे, कोमियम (कोम-रंग) आदि। पर इन संज्ञाश्रों का आधार या हेतु कोई महत्व की बात नहीं हैं। महत्व की बात तो यह है कि ये थाविष्कर्ता की रखी हुई हैं और विज्ञान में किंद्र हो गई हैं तथा विज्ञान के अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्र में ये स्वीकार करली गई हैं । युग-युग के व्यवहार से इनमें एक अपनी शक्ति, एक आना व्यक्तित्व आ गया है।

आचार्स्य रघुवीर ने तत्त्वों की संज्ञाओं का भी भाषान्तर किया है। ऐसा करने में उन्होंने प्रायः पाश्चात्य संज्ञा-पद्भति का ही अनुकरण किया है। पारचात्य संजा पद्भित में कुछ धावओं के अंत में 'इयम' (ium)

THE STREET, ST 清明 7000 美国工作证明企业 ar the second of the second

I de H

SDS). Digitized by eGangotri

प्रत्य ख्याया गया है, जैसे, एच्युमीनियम, सोडियम आदि। इसलिए बाजार्थ्य रंबुवीर ने भी 'धात' को संतिम करके 'बातु' प्रत्यय बनाया है, जिसका प्रयोग इन्होंने संज्ञा-निर्माण में किया है, जैसे, जारातु, दहातु आदि। इसी प्रकार गैसी के सम्बन्ध में किय्टन (Krypton), जोनान ('zenon) आदि के 'ओन' (on) अंग्र के अनुकरण में उन्होंने 'आदि' प्रत्यय गढ़ा है जो 'जाति' (गैस के अर्थ में 'बाति' शब्द का प्रयोग, ठीक है या नहीं, यह में संस्कृत के पण्डितों पर छोड़ता हूँ ) का संवित रूप है।

यह तो सप्ट है कि ये प्रत्यय (श्रात या आित) संस्कृत के नहीं हैं। पर इनका प्रयोग भी किसी नियम के अनुसार नहीं हुआ है। कहीं तो ये संज्ञा, कहीं किया और कहीं विशेषण में लगाए गए हैं। जैसे वाष्पात, दहातु, घनातु आदि। पाश्चास्य पद्धति का ज्यों का नहीं श्रुप्योग भी हो गया। जैसे एमोनिया के लिए 'तिकाति' श्रीर 'एमोनियम' के लिए 'तिकातु'। इस 'तिकातु' से यह धारणा होती है कि यह कोई ऐसा घातु है जो स्वाद में कड़ आ होता है। विज्ञान में एमोनियम कोई स्वतन्त्र धातु नहीं है!

वन प्रश्न यह है कि यदि नए प्रत्यय गढ़ने ही हैं और भारतीय विज्ञान में एक स्वतन्त्र धारा चलानी ही है, तो फिर धारचात्या संज्ञानद्वित के अनुकरण को क्या आवश्यकता थी है इतनों भी दासत्व चृत्ति क्यों व्यक्त को जाय है जब आविष्कृत तत्त्वों के इतिहास का निराकरण ही करना है तो आचार्य रघुवीर को उचित था कि वे अपनी संज्ञानपद्वित को दासत्व से सर्वथा मुक्त करें, आव के नियमत बनाते जैसे तत्वों की संज्ञाएं धन, द्वा और नायु जैसे प्रत्यन्न भौतिक गुणों पर रखते और इसके लिए 'अन', अवे' अपूर्व और प्रत्यम गढ़ते।

फर भी बाचार्य सुवीर की घीषणा है कि उनकी तत्य संज्ञाओं का साधार तत्वों का विशिष्ट गुणधर्म है और इसिए ये पाश्चात्य संज्ञाओं से श्रिष्ठिक नियमित हैं। यहाँत के कि नाम का उच्चारण करते ही तत्विशिष्ठ का मान मन में उदय ही जाता है। इस घोषणा में कितना तत्व है, इस पर में विचार कर लेना आव्श्यक है भेजी विज्ञान के बिनायी मन्डेलीक के तत्वे चक्र

( Periodic Table ) से परिचित हैं वे जानते कि आस-पास के किन्हीं भी दो तत्त्वों में ऐसा गुणका नहीं होता जिसके श्राधार पर संज्ञा भेद किया जासके आचार्य्य जी के ध्यान में शायद यह बात न आई। इस प्रायः उनकी रची हुई संज्ञाओं में से एक एक अन तत्त्वों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। जैसे उन्हों सोडियम का 'जारातु' और पोटेशियम का 'दुहातु' जा रखा है। जो इन धातुत्रों के गुणों से परिचित है वे क सकते हैं कि सोडियम का नाम दहात और पोटेशिक का 'चारातु' भी रखा जा सकता है या दोनी क दोनों के लिए उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, कई तत्व की संशाओं में केवल शब्द मेद हैं, अर्थ-मेद नहीं। जैसे हलकापन का ध्यान रखकर लीयियम के लि 'लघ्वातु', वर्जीनियम (१) के लिए 'क्षुद्रातु' श्रीर स्केन्ट यम के लिए 'स्तोकातु' का प्रयोग हुआ है। इसी प्रका भारीपन के विचार से श्रोतिमयम के लिए 'गुर्वातु श्रो इरीडियम के लिए 'घनातु' का। इनमें पहले तीनी राज जैसे एकार्थी हैं वैसे हो पिछले दोनों शब्द भी। परिका हलकापन और भारीपन इन तत्त्वों के विशेष गुण हलकापन या भारोपन तो आपेचिक होता है'। स्केल्डिय श्रादि से बहुतेरे हलके तत्त्व भौजूद हैं और इरीडिया श्रादि से भारो भी।

्ता, जहाँ यह प्रसिद्ध है कि क्लोरीन उन योड़े से क्लोरीन उन योड़े से

आचार्थ्य रघवीर द्वारा निर्मित कुछ शब्दों का क नितान्त अशुद्ध प्रतीत होता है। यो तो मनगढंत ्राची के प्रसंग में, जो किसी प्राचीन या नवीन त्या का ज्यालन नहीं करते, शुद्धाशुद्ध की वर्चा व्यय है। फिर भी ऐसे शब्द विचारणीय हैं। गुमुख्ल के अनेक गैसों में एक ज़ेनोन गैस है जिसकी वार्मण्डल का करोड़वाँ अंश है। इसकी संज्ञा कटयाति" (कोटि ने आति ) रखी गई है। कोटि शब्द स करोड़बाँ अंशका अर्थ कैसे निकलता है ? ऑक्सीजन क लिए 'जारंक' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका वर्ध जुलानेवाला माना गया होगा, क्योंकि इसी वर्ष में यह श्रॉक्सीजन के लिए उपयुक्त हो सकता है। पर यदि यह 'ज़' धातु से बना है तो इस धातु का अर्थ जलान नहीं वरन् बृद्ध या पुराना होना है। जारण शब्द की प्रयोग आयुर्वेद में पाया जाता है, पर जलाने के अपने में नहीं। सम्भव है कि आचार्य रववीर अपटे मुलगाओकर के कीप के कारण इस भ्रम में पट गए हो ।

ऐसी अशुद्ध संज्ञाओं के अतिरिक्त आचार्य जी ये राख्यावली में कुछ संज्ञाए अर्थ-विपर्यय से प्रस्त जिसे यह पंसिद्ध है कि सिकता (रेत) सिलिकोन कर का बना है, पर सिलिकोन के लिए 'सैकता' याद का प्रयोग हुआ हैं जिससे यह ध्वनि निकलती के सिलिकोन सिकता का बना हुआ है । इसी प्रकार सिलिकोन सिकता का बना हुआ है । इसी प्रकार के लिए 'टंकग' और जिसे लिए 'टंकग' और जिसे लिए 'टंकग' में पर्मानी कार्ट-छाँट की गई है । जैसे सिकता+आतु= विस्ता का देश हैं । जैसे सिकता आतु= वात नहीं हैं ) । फिर सैकता ( सिलिकोन ) और कार ( जिसेनियम ), इन दोनों शब्दों में भ्रम को सावना है । उन्हें

त अशुद्धियों और त्रुटियों के रहते हुए आचार्य कर की निराधार और स्वच्छन्द रची हुई तस्व-संज्ञाएँ कर सर्वभान्य, सार्वभीम और ऐतिहासिक संज्ञाओं स्व प्रकार श्रेष्ठ हैं, यह समझ में नहीं आता।

गर्गो के नामकरण में श्रीर भी अधिक Digitized by eGangoth

निरंकुराता दिलाई पड़ती है । पाश्चात्य परिभाषा में योगी के संत में ide ( आइड ), ate (एट), al (अल) आदि अनेक प्रत्ययों का, योग-संस्थान के अनुसार, प्रयोग होता है। जैसे--क्लोराइड, क्लोरेट, क्लोरल वादि विश्वप्रत्यय सर्वया निराधार नहीं हैं। प्राचीन योगों के सार्थ रचना साम्य देखकर ही नवीन योगों के नामकरणाके लिए प्रत्यय निर्धारित हुए हैं। आन्वार्यं रधुवीर ने इन सारे प्रत्ययों के लिए स्वंतन्त्र प्रत्ययों की सृष्टि की है जो सर्वया मनमान है और पश्चित्य वैज्ञानिक प्रत्ययों के साथ जिनका व्वनि साम्य भी नहीं है। जैसे, ide=एय, ate=ईय ac=सु आदि। 'ide' के लिए 'एय ही क्यों रखा जाय, इसका कोई उत्तर नहीं सिना इसके कि यही टुकड़ा ध्यान में आगया। रसायन के एक योग क्लोरलोज (Chlor-al-ose) के अनुवाद में आचार्य के मुख से chlor के लिए 'नीर', ae के लिए 'सु' और अन्त में osc के लिए 'धु' श्रनायास निकल पड़ा और इस प्रकार 'नीरसुधु' की सृष्टि हो गई। ये सारे प्रत्यय सम्भवतः वैसे ही प्रकट हुए हैं जैसे महादेव के उसक से माहेश्वर सूत्रों को लड़ी निकली है।

पर त्रागे समस्या त्रौर भी टेढ़ी हो जाती है। इन प्रत्ययों को तत्त्वों की संज्ञा-प्रातिपादिक के साथ जोड़ ने में शब्दों को काटने-छांटने की किया आरम्स होती है। इस काट-छाँट में कुछ शब्द तो सौमायवश श्राह्ने वच गए हैं और कुछ उत्तपाय हो गए हैं। जोहक ( मेंगनीज़ ) में केवल अन्तस्य 'अ' का लोप होता है। पर दुराघी (ब्रोसिन) में 'आघो' का लोप होकर केंबल 'दुर' रह जाता है। ब्रोमिन को गंध बड़ी तीव होती है इसीलिए इसे 'दुराधी' कहा गया है जिसमें दुर् (दुः) उपसर्ग मात्र है। अंग्रेजी में ब्रोमिन से ब्रोमाइड बनाने के लिए अन्तस्य 'इन' (ine) के स्थान में 'आईड' (ide) का प्रयोग दुआ है, 'ब्रोम' अंग ज्यों का त्यों बना रहता है । पर आचार्य रघुवीर ने प्रधान अंग 'आघो' को ही काटकर अलग कर दिया है और शेष 'दुर्' उपसर्ग में 'एय' प्रत्यय जोड़कर 'दुरेय' शब्द की सृष्टि की है जो ब्रोमांइड का भारतीय रूप . है। इसी प्रकार नीरजा (निः +रजा) में जा काटकर निकाल दिया गया है और मुख्य शब्द के आवेर "

बाचार्था रघवीर को शब्दावली में एक विशेषता श्रोर है जिसकी श्रोप ध्यान देना श्रावश्यक जान पड़ता है। इस शब्दावली का व्यवहार करने के लिए केवल अंग्रेजी ही नहीं, संस्कृत भी भूलने को विवश होना पड़ेगात बिन्हें संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान है। उन्हें इस शब्दावली के अनुकरण में पग-पग पर भ्रम होगा। जयर वताया जा चुका है कि आचार्य जी ने क्लोरीन के लिए 'नीरजा' का प्रयोग किया है। इस शब्द से अनायास 'कमल' का चित्र ऑखों के सामने त्राता है; और इसके खरिडत रूप 'नीर' से 'जल' का भ्रम होता है। चाहे श्रॉक्सीजन के लिए 'जारक' मोन भी लिया जाय पर 'ऑक्साइड के लिए 'जारेय' मानने पर संस्कृत का विद्यार्थी यही समझेगा कि इससे उस वस्तु की ओर संदेत है जो जलाया जाता है। 'ग्लिसरीन' के लिए 'मधुरी' वो माना जा सकता है पर 'ग्लिसरोल' के रूपान्तर 'मधुरव' से 'मधु के शब्द' या 'मीठे शब्द' की ही ध्वनि निकलती है। 'यूरिआ ( Uria)' के लिए 'मूत्रा' से क्या समझा जाय ? 'रोक ( Rock )' के अनुवाद 'शैल' से तो पहाड़ ही सममा जायगा। ऐसे एक एक नहीं, अनेक शब्द हैं जिनकी रचना में संस्कृत के साथ अन्याय किया गया है। यदि विश्वामित्र की भाँत नुई सृष्टि

सुग्ध कर देनेवाली है। इसमें अंग्रेजी के पूर्ण वहिका के अविश में संस्कृत के साथ भी अन्याय किया क है। ऐसे ही स्वच्छन्द मार्ग से, इन्हीं पारिभाषिकों लिए इतने हो यो इ परिश्रम में, अनेक शब्दाविक रचो जा सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक को विज्ञान क्षेत्र में प्रचलित होने का बराबर ही अधिकार होगा श्राचार्य रघवार की शब्दावली को ही यह अखे अधिकार क्यों प्राप्त हो, इसके पच में कोई युक्ति च दिखाई पड़ती। यों तो प्रारम्भिक दशामें पारिभाषिकी सम्बन्ध में स्वतन्त्रा होनी श्रावश्यक है और तभी हा अंग का विकास भी हो सकता है। काल को गति से उपयुक्त शब्द ही विज्ञान के क्षेत्र में रह जायँगे। इस हिंदी आचार्य रघवीर की शब्दावर्शी की श्रालोचना ,निरक थी पर वार-बार ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान के सभी विश्वविद्यालय इस शब्दावली स्वीकार करलें। प्रारम्भ में ही अपने आप को इस शब्दावली के नाग-पाश में बाँध लेना कहाँ त उचित है, इस बातपर सभी विश्वविद्यालयों को गम्भीरत सें विचार कर लेना चाहिए। ऐसी शब्दांवली क स्वीकार करने में, जो विज्ञात के सार्वभीम क्षेत्र से सर्वेश उच्छिन्न और विच्छिन है, अहंभाव की कुछ तृप्ति सकती है: पर भारतीय विज्ञान संसार-व्यापी प्रगतिशीन विज्ञान-समाज से कट कर 'किस गढ़े में जा गिरेग यह नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिगत रूप से आचार रघुवीर की शब्दावली वही ग्रहण कर सकता है जिल यह दृढ विश्वास हो कि उनकी जिह्ना में सरस्वत बसती हैं, अतएव उनके मुख से जो वाणी निकले ज ग्रहण कर लेने में ही विज्ञान का मंगल है। जिस श्रद्धा भिनत की इतनी भात्रा न हो उसे इस अनुए शब्दावली को ग्रहण करने के लिए विवश करना व्यक्ति समांज श्रीर विज्ञान के प्रति महा अन्याय होगा |

करनी ही थी तो इतना तो !एयाल रखना था कि ये यह दृद्ध विश्वास हो कि उनकी जिहा में सर नए शब्द, चाहे जैसे भी हों, संस्कृत के प्रचिलत शब्दों वसती हैं, श्रतएव उनके मुख से जो वाणी निकले या रूपों के साथ तह ने जाँथ ! यह स्पष्ट है कि श्रद्धा भित विवेचना से ही यह स्पष्ट है कि श्रद्धा भित की इतनी भाता न हो उसे इस श्रद्धा भित की शब्दावली को ग्रहण कर ने के लिए विवश करना व्य निराधार और श्रन्भेल हैं । इसकी श्रलीकिक कृतिमता समांज और विज्ञान के प्रति महा अन्याय होगा । कि विश्वास की श्रद्धा भित के श्रद्धा भीत महा अन्याय होगा । विश्वास की श्रद्धा भीत महा अन्याय होगा ।

न्हें संस्कृति । व्याप्त स्थापन व्यापन व्या

श्री हबलदार त्रिपाठी 'सहंदय' कि कि ग्रेन्टिक के

भारतीय समाजवादी कलाकारों और साहित्यिकी व जाविल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के कानपर अधि-वशन में निव संस्कृति-संघ (न्यू कल्चर सोसाइटी) नाम की एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास िया या जिसी समय इसके लिए एक स्थायी समिति नता जिसके संयोजक 'जनता' के सम्पादक एं० रामवृक्ष निर्मित जिल्लाने गए। उसकी चर्चा 'जनता' के पिछले कर बना में देखने को मिली है। इस बात को लेकर कार केई साथियों और सर्वसाधारण में यह उत्स-कता पाई गई कि आखिर 'नई संस्कृति' क्या वला है ? प्रके च्यापक मानी क्या है ? निश्चय ही यह बात क्सिएँगीय है और इसपर नव संस्कृति-सम्पन्न विद्वानों की रिय जाहिर होनी चाहिए। अवतक यही देखने में आया है कि अन्तर आधुनिक संस्कृति-चेता विद्वान संकी तरह इसका स्वयं श्रनुभव तो करते हैं; पर उनके द्वारा इसकी विवेचना बहुत कम हो पाई है। सार अब समय आ गया है कि इसपर अच्छी तरह

A CHARLE

विवेचनीत्मक छान्-त्रीन हो जानी चाहिए।
हम यहाँ पहले थोड़े में यह देखने की चेटा करें कि
सन्दर्धि करों चीज है ? किसी भी देश या जाति के
किसा कर्ती, संगीते! भाषा, विज्ञान, श्राचार-विचार,
अस्या, त्रीदिक मावना, वास्तु कला, रहन-सहन श्रादि
सन्वयात्मक रूप से उस राष्ट्र या जाति की संस्कृति हो
कि ही संस्कृति की व्यापक परिधि उस रत्नगर्भा पृथ्वी
तरह है। जिसके अन्दर कीन-सी ऐसी चीज छिपी

इसे वर्रें हमारा देश अपनी पुरानी संस्कृति-एसपेओं इको छेंकर सारी दुनिया में अपना मस्तक किए हुए हैं। इसने वैदिक कालीन ऋषियों, उप-ल क्षेत्रीर देश वेशास्त्रकारों; भूतत्त्ववेत्ताओं; गणितज्ञों; किसकीं के अणावा वाल्मीक, व्यास, कालिदास जैसे (क्षियों, क्षेत्रकृता प्रजीर एलीरा को कलाओं; अनेकि राग-रागिनियों की निर्माताओं, वैदिक, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं, रामराज्य और लिन्छिन शासन जैसी व्यवस्थाओं तथा राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी जैसे भावना सम्पन्नों को उत्पन्न करने का गौरव हासिल किया है। ऐसे राष्ट्र की उन्नत संस्कृति की क्या बात पूछनी है ? इसने सारी दुनिया में मानव कल्याण के संदेश दिए हैं।

पार प्राप्त के प्रमुख्य के अक्रिके के प्राप्त का

आज पुनः हिन्दुस्तान आजाद हो गया है। तमाम देश में इसका नारा बुलंद किया जा रहा रहा है कि हमारी प्राचीन :संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए ! हम यदि अपनी पुरानी संस्कृति लो देंगे तो सब कुछ लो देंगे। जिन प्रतिकियावादी जमातीं ने प्राचीन उंस्कृति की सुरक्षा का ऐसा नारा देकर आधुनिक विज्ञान, वर्तमान समय और भविष्य की ओर से प्रांखें मूँद हो हैं, संचमुच वे राष्ट्र के सर्व-साधारीए अवीध जनता को वरगला रहे हैं। वे भारत की उन्नेतियों संस्कृति का गला घोटने वाली जमाते हैं। ऐसी ताकतों के राष्ट्र श्रीर जनता को बचाने के लिए जो केला, विचार, भाषा, व्यवस्था, रहन-सहन श्रादि की प्रकिया होगी; वहीं नई संस्कृति की योतक सही मानी में होंगी। नई संस्कृति बतलाएगी कि आज वैदिक कालीन भाषाओं के प्रचार करने में देशका जो अपन्यय होगा, वह राष्ट्र और संस्कृति का गला घोंट देगा । नई संस्कृति वैदिक-ज्ञान-समृहीं का आदर तो करेगी,पर साथ हो उसकी आज की परिस्थित श्रीर श्राधनिक उपकरणों से तादातम्य स्थापित करेगी। नई संस्कृति वाल्मीकि के राम के त्याग, मर्यादा, प्रजा-वत्सलता, 'आदि को अद्धा के साथ भारत के घर-घर में फैलानाः बाहेगी: पर जनके स्त्री त्याग, कल-छदा द्वारा वालित्रम, रावण-विभीषणकी फूटेपरस्ती को उनकी सर्व-पियता के मोह और कुट्नीतिश्ता कहने के सिवा दूसरा क्या कह सकती है ? रामायण को कल्पनात्मक काव्य मानने के लिए और राम के अस्तित्व में चंदेह प्रकट

rai (CSDS). Digitized by eGangotri......

क रिपायती है, बिहर का हिन स्वीच है किपामडी कि मिन की में में वह अध्ययन आदि की मिन त वर्ष युगीन सम्यता की खाप मानती है। मुंडि है किलाम कठिंड कि विश्वास्तरम सन्तर मेंडि धन के अपव्यय आहि—की समान में कैली इ । विद्यासी की वन्द करके चलना नहीं चाहती। ह्य कृषित सुर है किवील क्रियों है है है है है है ानि के होड़ निष्युं में प्रमिन्ति होक निकार कि विक्रिक् कि विद्या दिया हम कि में इम । फि मास्त्र कि अधिमिह्नुमु इस् कि मिनीए) म् मार क् जीउम् । ई किसमण क्रकेक क्रेड्स इन-इन मध्य ्लिन न हम्से विश्वास्था सम्बद्धाः ान्रक राड्रय प्रमनी र्रीष्ट रिटक्स कीकास द्वेन राप मिर कोष्ट मिर सिमाई से एग्रेस्ट एग्रेस डीन कि लामेंछ । ई किलाम गिर्मिष्ठ कि के कि डीछ िनाप्र कि फिनीमार-एफ मि में किएछ उन्हें कि 新度 郭 两年;fbf igg c 证据解 IGEPAILE ठ्ठा हुरुट कि रिप्तक अर्रिडिफ कि केठ और कि टि कि दि जिल में अपनी वास्तिविक व्यथा का राज दो जो कि फिमिलिस के । वि साम के कियों है। है। है। है। है। कियों के प्रमान के कियों के किया में किया के कियों की हा क्छी।उतिर्व कि उँ कि इ. कि उस एम उस । एस हेरक होहीए कि छ इच्छ के हामहहाम में छहा है। व कि मिन्छ कि छोज़ अली के स्विध अह इहम र तिषत्रीतीए , जिस , एड कि एक कडीह , का

। हे ए एक्शांड होए काणिमनी रहित हा हत हो है। मध्य देखना नाहती है। उतका विखास रहा न दनना कि एम डीहिन ही है जिसने कि सिने हो सिने अप प्रजी ई हिराउ पृत्र राज्य स्पन् हिरा हिरा है किए ानामक मिलमु-केम कि इन्हास और भारती गामका कं होएतेशिए प्रीष्ट जाक , १४५ : इस् । ई क्रिक्ट । प्राप्त कि प्रमाय के मिल के मार कि इंस् किरक माह्याक का कियी का कार्यक किर्म का का का का का मान के करवाण तथा श्रीनन्द्र के घ्वानत करने के लिए न्हें संस्कृति मानवात्मा के विकास ओर मानव-

क्ष एक हु प्रजी राइन्ह—ई किंग्राम । तर्र 153 विप्र क्रिक्टिन्छ राष्ट्र इह। ई क्रि उस लिहिने एएने किए छाती कि रिब्रल गाँछई ए।इस्छ में ट्रिल्म किछङ ई किरन सान्ड्रही में किला दही कि किलीमुक्त आहि ह्या , किल्लाम एउड्ड हो हो हो है है है । फिल ह इंडिको एए इंस्ट र्रीठ १५० इंस्ड के 10 हिमाए । किन गुष्ट के छात्रही — डि नेड्ड मिछ हह त्रहीह , क्षिनिह म्ह क्रिये कि ठिछि के एउनी प्रीष्ट इन्नार प्राप्त कई दि कि उसहार जीए एउन्हें मह की टिडक डिन ड्राप्ट कुछ है। १ है। एड़ी नाए । फिका एक मिर प्रा नह के एक छ कि अह अह अक्षेत्रक के अधि क्षेत्रक कि कति, हम्छ । कि ठाईकी कि छि। ए कि पर्क हिल्ल क्रम , माए कि क्रिक उद्देशक क्रिक क्रिक कि साम आप को हिंत, जोण-शिक भारत की मधुर मुख् द्वीरिक राज्यक्य सिर्व कि वीस्टिष्ट राज्यक्य कि बाइर क्षेत्रीए फेड्निक प्राप्त होता है। एवं के कि की अज्ञी ह म्हति हैं हैं उस रिक एवं लिए से राजपा मुद्र किएट 成果、秦灵压·库·共五,利 加多本 万场大门东西。 की कुए 15िए कि दिनि-दिन प्रजी ई निल्म एए एट एक ई लामवीछ डि ।इह हीए के छिलाकर हस्नी ज्ञाह प्रतिय प्रमाणकार कि शिक्षा होती ।

लाइट फिप्राइही-महिड कि' फिएडस देखी में एहिं हो कि किप्रिए इरिट कि कि कि का ए कि कि प्रिक्ति कि व्यक्ति णती के हिहा लोमरिएरी छन्छ होक प्रक्रि हिंग्स डोहिही कि पिछितिएट-पिछिती क्छिट केछी में छ्वामाद्या द्रुउट कि क्रिक्टिन के किए। है किए हैं है । ई 157 छ डि लिसि रज्ञ क छाराष्ट्रम भी महाराज्य का छन्दर निमान किस-भिन बर रही हैं। फिसी राजा जैसे उदात नामुक मिता भी न्साव्य अधूरा रहेगा आहि बन्धनो को समि क त्रीपर कछितिइस , छिक्छिए ; ई रिज्यू मि निक्र महिल्लि निड्ड में एस निरुप्त है एस निड्ले में एस प्रिट महीकान के करने पर रिस्त में प्रकाश हाका महिला कुछ के भिया की दिशायों में भी नई अस्त

द्योः द्वेत ता वर्ष का प्रवारण्डमाववसात्र का जीय जुदेक कि विशेष क्रिक्ट के विकास के रिक्ट में दिहिए म एक के किए में गाए के हिन के फिनोंग कि की फ त्नीए, भिड़ेकि ने ए एए ई एई। ए कि निष् उनगम की किंक उन ह नगमिन कि उनो है निष्ठि जिल प्रद्व किस्स क्वाफ्ल लीक्ड देत में फिक् किसी है मिन-इन्हिंस के अवतार भगवान त्यागुन की मुष् , क्छामिट हाम कप के किनिय , एक साह मुहिनाम । फिर्ड इंड्राइ क्रिंग मिल प्रिंग कि एफानाम कियेड्र क इसिही मह द्रीह जाहतम , मह क्रीएराए के रिपार । 1657 जाएकि कि डिकि ड्रैन कि थ्रार प्रजी के निवृत हें जाएए, के जिल्ली किन्जोक काएक ।एउ जान्य-।एउली की अगाभता की स्विक्त करते हुए बनको सूतता, मिडी। है । कि प्रमान कर निया निया निया निया निया है। उन्छर्ट कि हाए हाएही ,कीए-फालक, देवे के ग्रिक लाउट केडी से पिस्थित बवलाया है । इस प्राप्त 引作 35的P 頭 衛性的 66 1 多語 新豆 7年 到 18 क्ति कि कि कि कि कि कि विकास कि विकास कि विकास मह प्राप्तक मी रिट्क मित्रही क्विकती कि कार कर उस । किन माम के मुम्म है फिर्फ़ छह नीएओंक लाए। हो रिडिक अह । ई द्वार कर दिन किमएकार किएड़ भि प्रकी के किनी प्राही कर इस नीरम । गार्डिस किलोह दिरित स्थान में होए किसी उनक रिकिसी किए जार के कि कि कि कि में हैं में हैं में हैं में के सुर अपन किए अप मही कहा ज़ । एनंह कि रहकर देत बेत में बाक्र धार्त की बाक्र अब्ब का छात्र में इस मा है कि के मार है कहा कि मार में हित्रक निर्देशिक किए हैं अपने कि कि कि कि कि कि कि अध्य मुन्यों की अध्यत्तर्योजवा निहत्ता मोर महाइ ए कि ता क्रिक्सिट की इस्टेन्टरी ए क्रिक्स के सम्ब तिष्ट-ठाक में जिक्र कि फिराफ 6 मार १५० और तास किएक डिड में किए प्रक्रिय के प्रक्रिय प्रक्रिय प्रजास कि कि प्रकार कि कि के व्यवस्था प्रकार प्रकार निक्रिय मी क्या प्रधः अमाण नहीं है जो कि राम का शुद्ध-मंत्री काम व्याप कि विरुत्ति हुए । इस्ट्रेडिंग कि विरुद्धि है कि है कि विरुद्धि है कि विरुद्धि । है कि विरुद्धि । है े सना रास के बच्च के पहले हो। समार्थण का निर्माण विभिन्न कर अवसीर कि नेक्स है। एसे कि निम

िक्षां भूति <mark>स्ट्रह्मे स्मित्सः भूते क्ष</mark>र्यन्त

। किर्फ प्रही रू नाइ प्रींध इन्नाष्ट

इ. कि किति मिल मानव । वह कि कि कि कि

मुंछ ई 15निमाम एड़ेल इड़िम धेम्प माने के तिल्छें छ

ड़ि फ़्रिमामम प्रीष्ट होन्छ इप्रत कि फ़िक्ष

इ ग्रिस कि फिनोड़ लामछ-ग्रिम की ई किड़ान

ई छिड़ाम । एछई में हैड रिम्लाइ के किछि पि में

an de production

क्याण, विभीत्रता आदि नई संकृतिको विशेषता

#### DESCRIPTION OF SERVICE को किला कर किला के बिन्दी कविता से विमाता

हार इस कार्क स्मिन् डा॰ कमल कुलश्रेष्ठ एम्ठ ए०; डी॰ फिल॰ महाराज्य क्षिया स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स

खून के जिन दुंकड़ी से नारी का शरीर बनता कि किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें लक्ष्मण क है, उन्हीं से उनका पुत्र बनता है। गर्म में जिसे नी महीने रखा उसे गर्भ से बाहर आनेपर भी वह अपने से भिन्न नहीं समम सकती। अपने श्रारीर से अलग हुए उस दुकड़े को वह अपने से भी श्रधिक प्यार करती है और अपना समभती है।

लेकिन किसी दूसरे के शरीर के दुकड़े को अपने शरीरका ही डुकड़ा सममाना कुछकुछ रहस्यवादी प्रवृत्ति की अपेचा रखता है। रहस्यवादी प्रवृत्ति सब में नहीं हो सकती लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी में नहीं होती।फलतः विमाता सौतेले पुत्रसे श्राने बेटेकी तरह प्रेम कर भी सकती है और नहीं भी। अगर वह प्रेम नहीं करती और उसे प्रेम करने के लिए या दिखाने के लिए मजवूर किया जाता है, या यह अनुभव करने के लिए मजवूर किया जाता है कि उसकी सपत्नी का यह पुत्र उसके पुत्र के हर तरह से बराबर है तो उसकी भावनाएं उपेचा, घृणा या ईर्घ्यापूर्ण हो जाती हैं।

हिंदी साहित्य में विमाता के तीनों प्रकार के चित्र-प्रेम भरे, उदासीनता भरे श्रीर विद्वेष भरे—मिलते हैं। दशरथ के तीन पत्नियाँ थीं और चार पुत्र। इर पुत्र को दो सौतेली मां थीं और हर स्त्री के दो-तीन सौतेले पुत्र थे। तुलिं की कौशस्या को चारों पुत्रों से प्रेम है परन्तु फिर भी जितना प्रेम उन्हें राम से है उतना किसी से सहीं। राम लक्ष्मण के वन गमन पर उन्हें राम की ही याद श्रिविक आती है-

माई री ! मोहिं कोउ न समुकावै । राम गवन साँयो किथौं सपनो,मन परतीति न आवै॥

वे साष्ट कहती हैं कि राम को देखकर उन्हें दुख नहीं रहता और उन्हें बिना देखें उनसे रहा नहीं जाता--

दुख न रहें रघुपतिहि विलोकत, तन न रहे विनु देखें।

याद ही नहीं थाती। वे श्राने कहती है— लगेइ रहते मेरे नयन आगे, राम लपन अरु सीता।

उनके मन में यह श्रमिलापा है कि--

ः । जनकसुता कव सासु कहैं मोहि, ः राम छपन कहैं मैया॥ श्रौर--

सीता सहित कुसल कोसलपुर

आवत हैं सुत होऊं। स्वन-सुधा-सम वचन सखी

कव आइ कहैगो कोऊं

भरत के ब्रानेपर वे कितने प्यार से कहती हैं है तुम राजगद्दी पर बैठो-

कौसल्या धरिन्धीरजु कहई। पूत पथ्य गुरु आयसु अहई ॥ सो आदरिअ करिअ हित मानी। तिजअ विषादु कालगति जानी॥

वे भरत को हर तरह से हिम्मत वँधवाने का यत करती हैं-

वन रघुपति । सुरपति नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू॥ परिजन प्रजा सचिव सब अंबा। नुम्हही सुत सच कहँ अवलंबा ॥ े **वे इस आ**ई हुई श्रापित को मानवी नहीं मानती । उनका विचार है कि यह संकट एक दैवी वस्तु हैं जिसपर उनका किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है-

लिखि विधि वाम कालु कठिनाई। धीरन धरहु मातु विल जाई।।

निव इस आपत्ति के समय अपनी निष्कपट सलाह यही केती हैं कि न

्रिसर धरि गुरु श्रायसु अनुसरहू। प्रजा पालि । परिजन दुख हरहू ॥ -

किन्त कौशल्याको । भरत से इतना प्रेम क्यों है ? उसका कारण यही है अकि राम तो कौशल्या को प्राणी से मोध्यारे हैं और भरत राम को । वे एक स्थान पर भरत से कहती हैं

ाक्ट्रम राम प्रान तें प्रान तुम्हारे। दुम्हर्घपतिहित्रानतें प्यारे॥

द्या को अपने सपत्नी पुत्रों से प्रेम था। वह उन्हें अत्यधिक स्तेह करती थी,परन्तु फिर भी इतना स्तेह न या जितना कि उन्हें राम से था। उन्हें जितनी याद राम की श्राती है, उतनी लक्ष्मण की नहीं। तुलसी दांस कौशल्या को एक आदर्श विमाता के रूप में चित्रित करना चाहते थे, परनतु वे कुछ तो अपने विरंपासों से मजबूर थे और कुछ कथा की परंपरागत घटनाओं और घटनाओं के पात्रोंकी चरित्र विशेषताओं से लॉचार थे। परंपरागत कथा में सुमित्रा का चरित्र बहुत हुन्या था। तुलसी उसे उभार न सके। अन्यया सुमित्रा शायद अपने मानवी पक्ष के द्वारा वुलेंसी के दृष्टिकीए की अधिक सप्ट कर देती। तुलसी के हर्देश में राम के लिए श्रद्धा थी। यह स्वाभाविक ही या कि राम को कौरात्या अधिक प्यार करतीं। श्रीर यही करिंग है कि सुमित्रा भी राम पर लक्ष्मण से अधिक सिंह रखती है। वह स्पष्ट हुद शब्दों में लक्ष्मण से बहुती है म

किमी जो पे सीय रामु वन जाहीं। ि छाह है? अवध तुम्हार काजु कछ नाहीं॥

कि भीर राम के पति अपनी समस्त श्रद्धा थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर देती है-

गाणाः **पुत्रवृती**ि जुबती जग सोई। किरियुपति भगते जास सुत होई।। न तर्जनाम भल वादि विआनी। क्रिक्ट हिंग्स राम विगुल सुत ते हित हानी॥

DS). Digitized by eGangotri Courtesy Sara

सुमित्रा का एक पुत्र भरत के साय है। यदि सुमित्रा का चरित्र उभारा जाता तो पता नवलता कि सुमिता का शतुच्न को क्या आदेश या और राम-मंक्ति को अलग करके विमाता के मानवो पत्तपर तुल्सी के विचारका कुछ पता चलता । वैसे संपत्नी पुत्र से कौशस्या को भ्रेम अवस्य है।

राम क्या पर जब मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी लेखनी चलाई तो उसके मानवी प्रकास उन्होंने उभार कर आदर्शवाद की ओर खींचा , कैकेशी को पहले राम से कितना रनेह था कि वह मंथरा को उत्तर देती है-

वचन क्यों कहती है तू वाम ? नहीं क्या मेरा बेटा राम ?

राम की माँ क्या कल या आज, कहेगा मुक्ते न लोक - समाज ?

मंथरा के बहुत अधिक कहने पर भी वह उसे डाँटती-फटकारता हुई उसे 'द्विजिद्वे', 'नीच' और 'अनुदार' कहती है। श्रौर जब आदर्श-पथ से विचलित भी होती है तो इस कारण नहीं कि उसे राम से ईर्ब्या है या घृणा है वरन् इसीलिए कि भायरा के ये शब्द उसके मन में चुम गए थे— 🌎 🚌 🕦

सीधा सम्बद्धांत्र, रचा जाता क्यों यहाँ ख़ुतंत्र 쁫 भरत से सुत पर संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह। उसका मन कौशल्या से जैसे मॉलों में श्राँस भर कर केरुणा-विह्नल शब्दों में पूछता है

वहन कौसल्ये, कह मदो सत्य, भरत था मेरा कभी अपत्य ? पुत्र था कभी तुम्हारी राम ?

और उसके पुत्र के विषय में संदेह किया गया है, इसे वह नहीं भूलती। उसे राम से ईंच्यी नहीं है परंतु अपने पुत्र से राम की अपेक्षा अधिक स्नेह/है। मैथिली-शरण गुप्त का दृष्टिकोण इस दिशा में एकदम मानवीय

हैन्यसमित्रा। किसीक सम-मक्ति से गत्रेरित होकर नहीं ावरन् श्रमु प्यारा से श्रीरिवाहो कर छहमणा से कहती है := मन ये हों तन तू वन में

भना स्थन ये हो जन तू बन में। र्में इसमें निश्चय पर इद रहने की भावना है। वह कीराल्या और अपनी दोनों ओर से कहती है

निश्चय पर वितर्क अब क्यों ? रोकर सही, सहेंगी कौशल्या का हृदय तो स्नेह से ही बना है। वह राम के वन जानेपर भरत के घर ब्रांते ही कहती है---

वत्स रे आ जा, यह अंक, भानुकुल के निष्कलंक मयंक। मिल गया मेरा मुके तूराम, तू वही है, भिन्न केवल नाम। भर गई फिर आज मेरी गोद, हुन आ, मुक्ते दे राम का सामोदगर क

कैकेयी को भी राम से स्नेह हैं। वित्रकृट में वह त्पट कहती है कि तुम भरत को प्यारे हो और यह मुझे प्यारा है, इसलिए तुम मुक्को दूने प्यारे होतून

मुमको यह प्यारा और इसे तुम ध्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुक्तसे न्याहे !-

वह अनुभव करती है कि संकृचित वात्संस्य से प्रेरित होकर वह राम को वनवास दे वैद्वी थी। उस संकुचित वात्सल्य के मूल में । भरत को न समझ पाना था। वह स्पष्ट स्वीकार करती है कि वह सारत की माँ होकर भी भरत को नहीं समझ पाई-

्राह्य कर के हैं कार्य के हुए कार की हैं। इस्टिए जनकर भीटमैंने न भरत को जाना।

्रा और भरत ने उसे विमाता के आदर्श प्रथपर लाकर खड़ा कर दिया। वह कहती है : अत्यात का महिला

्यगान्यगन्तक चलती रहे कठोर कहानी रघुकुल में भी थी एक अभागी रानीवा निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिकारक उसेक्ष्यान महास्वार्थ ने अधेरानी

ैं केकेयी का मातृत्व अपना अञ्चल पसारकर राम् श्रीन अपराध के लिए होंगा मांग रहा है-- कि

यह सच है तो फिर लौट चलो घर भइया अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मइया॥

वह याने व्याराध का भार भाग पर रखती है-छल किया भाग्य ने मुभे अयश देते का। थीर राम को विश्वास दिलाती है—

अव कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे। में वही कैकयी, वहीं राम तुम मेरे॥

वह राम से प्रेम न करना आने पति के प्रति एक महान अपराध मानतो है-

स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में। मर कर तो उसको दिखा सकूँ यह मुख में।।

इस प्रकार मैथिलीशरण गप्त ने विमाता के सम्बन्ध में भारतीय आदर्श तथा मानवी हृदय दोनों का सुद्र सिमश्रण किया है। कीशल्या में एक मात्र आदर्श के रक्षा की गई है। उस आदश में भक्ति की भावना नहीं उसके वरन् वात्सल्य ही है। सुमित्रा का विमानृत्व बहुत द्व सा गया है। तुलसी की सुमित्रा के हृदय में जो राम के लिए अपार अद्भा- भक्ति थी उनके दर्शन मैथिलीन शरण गुप्त में नहीं होते। लक्ष्मण की सुयोग्य माता ही वह हमें दिखलाई पहुती हैं।

हिन्दी साहित्य में विमाता के उदाधीनता भरे चित्री में तुलसी की कैकेसी आ सकती है। हम ऊपर बतेली श्राए हैं कि इसे रामनसे ईर्ष्या न थी, भले ही मन्यरा के सिखाने के बाद प्रेम न बचा हो। इस उदासीनता के मूल में तुलसी की कहानी कला भी हो सकती है जिसने राम वनवास के बाद के केर्यों के चरित्र को उभरने हुं। न दिया । अनिने क्षेत्री निकार

विद्रेष की भावना से भरे चित्र वहत कम मिलते क्षेत्र राज्याभिषेक के अवसर पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिशाप के वंश में होकर कैकेयी को राग ते ईच्या हो उठी हो। सोहनलाल द्विवेदी के लिखे कणाळ गीत' में विमातां, की ईच्या के चित्र हैं, किन्त वसके मल में विमातृत नहीं, वरने ठोकर खाकर चर बर हो जानेवाला नारी को प्राणय है जो अपनी अस-फलता को अवस्यम्भावी देखकर अपने प्रणय पात्र का विनारा भी देखना चाहता है। उसे हम विमाता की विश्रद्ध ईर्ष्या नहीं कडू सकते।

हिन्दी साहित्य में विमाता के आदर्श चित्रों के हर्शन तो होते हैं यथार्थ के नहीं। एक बात यह ना हुएल्य है कि हिन्दी काव्य में विमाता के चित्र अधिकतर

राम कथा ही में मिलते हैं। राम कथा एक आदर्शवादी क्या है जो प्रयत्न करनेपुर ययार्थवादी नहीं हो प्रकता । इसी कारण हिन्दी कार्बेम यथार्यवादी चित्री की केंगी है। विमाता की ईर्ष्या श्रीर विमाता की उपेक्षा दोनों हा हमें दैनिक जीवन में जितने मिलते हैं उतना हम नहीं मिलता। जीवन के आर्थिक संघर्ष और सामाजिक व्यवस्था इस सम्बन्ध पर जितना प्रभाव डालते हैं उसका तनिक भी निरूपण हिन्दी साहित्य में नहीं किया गया। हिन्दो साहित्य इस दिशा में एकंद्रमा मीन है। यथायी की यह उपेक्षा साहित्य के लिए किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं कही जा सकती। श्रेयस्कर हो चाहेन हो किन्तु सकाई तो यह है कि हिन्दी कार्व्य हमारे सामाजिक जीवन से काफी दूर है।

नीरको देख करा अस्यामे है हरका

्र हराय ही आरताच चाव करते पर सह-त्यंक ान्तीयं निरियां PE [5] W

िट्यो के संस्थान करता हुआ किने नह

अस्ता स्वान का छाना है।

अही खाउर भारत गरन

वेदोश हुई - सी जासी है। "

।अह उड़ इ

#### Later to the later to the later of the साहित्य को छानवीन अल्प्रकार

म् । सामघेती—रचयिता, श्री रामघारीसिंह "दिनुक केलाकाट मेंडे प्रकाशक उदयाचल, पटना । मूल्य २) किन्छ है हुँ हुई है त्याच्या इतः ।

Total of Aller old School of Charge

प्रस्तुत रचना में २१ कविताएँ हैं। 'सामुधेनींं समिधा से बनी है और आवरण पृष्ठ पर जसका चित्र भी है । समिषा या ज्वाला अथवा गुलामी के बन्धन को तोङ्कर उउते हुए राष्ट्र की विल कामना ज्वाला "सामयेनी" की, मूल प्रेरणा है। किन्तु संग्रह में कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यह ज्वाला स्वाधीनता के लिए ही नहीं है अखिल मानवता के लिए भी है--जिसका प्रमाण "क्लिंग-विजय" है, प्रेम के लिए भी है-जिसका प्रमाण "बरोही धोरे धोरे गा" है। किन्तु फिर भी सभी कविवाओं में तेज एक साही है। कविता नं० ६ की टेकनीक उद्दें मिलती जुलता है और यह मिश्रण सुन्दर भी वन पड़ा है। इसमें कवि का ललकार भरा सन्देश है:--

स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर दे, "रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए, जैसे वने इन स्वप्नवालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे ।"

"श्रन्तिम मनुष्य" कविताकी कल्पना मैथ्यू प्रायर कवि की कविता से ली गई है। किन्तु उसके अन्दर आज की हमारी समाज-भावना की पूर्ण अभिन्यक्ति भी है। "हे मेरे स्वदेश!" में दङ्गाग्रस्त राष्ट्र के अभिमान की करुग अभिन्यक्ति है। कुछ पंक्तियां यहां दी जाती है:-

"भेडिये ठठाकर हँसते हैं, मनुका वेटा चिल्लाता है। X X

ये छुरे नहीं चलते, छिदती जाती स्वदेश की छाती है, लाठी- साकर भारत माता वेहोश हुई - सी जाती है।" हुई नहीं

हिन्दुओं को सावधान करता हुआ कवि कहता है - परन किया है-

श्री बैजनाथसिंह 'विनोद्

''आदशे दुहाई देता है, धीरज की बांध नहीं दूटे। श्रादर्श दुहाई देता है. धनवा से वाण नहीं छूटे। सपने जायें. सावधान ! ऐसी कोई भी वात न ही त्रादर्श दुहाई देता है, उसके तनपर आघात न हो भ

"कलिंग-विजय" नामक कविता को "कुरुकेन किया के साथ पढ़ने का आग्रह किव का है। किन्तु यह की प्रमास्य - नाद भीषण विकराल मांगता हूँ। नहीं। "कुरुक्षेत्र" अपने अधिकार के लिए युद्ध के जुड़ता. विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। प्रेरणा है, पर "क्लिंग-विजय" में अनुशोचन है। "कुरक्षेत्र" युग धर्म का काव्य है, पर "कलिंग-कित्रय" उत्माद चेकली का उत्थान युग परांगमुख । यद्यपि उसमें भी श्राना एक तथ्य है विस्फोट, मांगता हूँ, तूफान जिसका अपना एक महत्त्व भी है। "यु रुक्षेत्र" और "कलिंग-विजय" में वही विरोध है, जिसे कवि ने स्वय "दिल्ली और माँस्को" नामक कान्य में प्रतिपादित किया है।

"एक देश हैं जहाँ विषमता से अच्छी हो रही गुलामी, १. जहाँ मनुज पहले स्वतन्त्रता से हो रहा साम्यका कामी।

२. जहाँ मासकों के रणवीरों के जाते। दिल्ली रुधिराक्त वीरको देख लोग सकुचाते :

यहाँ स्पष्ट ही भारतीय कम्यूनिस्टी पर यह व्यंगा कि वे भारतीय परिस्थिति की श्रवहेलना करके स्वाधीनव से पहले समता की बात करके स्वाधीनता आन्दोलन है विरत् हो रहे हैं। यही नहीं, कवि ने कम्यूनिस्टों है

इस उद्वेलन बीच प्रलय का था पूरित स्झास नहीं क्या ? ्रांड भवा**नी** पहुंच गई है भरत-भूमि के पास नहीं क्या ?

किन्तु "कलिंग-विक्य" में कवि का अपना संगीत नहीं, वह तो उसके अन्दर का द्वेध है। उसका तो संगोत हैं।

प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ। किन्द्रहती जवानियों का शृंगार मांगता है।

तमें वेधिनी किर्ण का सन्धान मांगता हूँ। धवाकी कठिन घड़ी भें पहचान मांगता है।

मांगता मांगता हूँ। X

विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ। चैन जिन्दगी का मैं प्यार मांगता हैं। दिनकर का यही अपना राग है, इसका प्रमाण 'दिनकर' का पूरा काव्य तो है ही, "सामधेनी' में उसका निश्चित प्रमासा है । कविता है "राही श्रीर वांसरी"। राही (कुछ आलोचक ) बांसुरी (कवि) से कहता है:—

व चाहिए सुधामय शीतल जल, कि है थकी हुई दुनिया सारी।

यह आग आग की चीख किसे लग सकती है कंव तक प्यारी ? इस प्रश्न का उत्तर बाँसुरी अर्थात् किन देता है:-यह जहर नहीं मेरा राही, वदनाम वृथा में होती हूँ। दुनिया कहती है चीख, मगर में सिसक सिसक कर रोती हूँ।

दुनिया भरका सन्ताप लिए हर रोज हवाएँ आती हैं। अधरों से मुभको लगा-व्यथा जाने किस किसका गाती हैं।

+ 1 1 x - 2 a

अन्तमें बाँसुरी के ब्याज कवि श्रावेश में कहता है:-हतभागे, यों मुँह फेर नहीं. जो चीज आग में खिलती है। धरती तो क्या ? जन्नत में भी वह नहीं सभी को मिछती है। मेरी पूँजी है आग, जिसे जलना हो, बढ़े, निकट आए, केवल हिन्ह सुधा वह जाकर कोयल से पाए।

श्रीर सच, यही 'दिनकर' के कान्य का स्वधर्म है। 'दिनकर' वहीं है, जहाँ उसमें ज्वाला है। जहाँ ज्वाला है, प्रकाश है,वहीं सर्वहारा का युग्धम है। 'दिनकर' का पथ निश्चित है। वह या तो उस पर बढेगा या द्विधामस्त होकर शिथल पड़ जायगाः। कुछ शिथिल रचनाएं "सामघेनी" में भी हैं। कार ह

> **表的多类形式。** त्वर संस्थानिक वर वर वे

EP) I FIP A THE SECOND THE PRESENTED THE

IF THE BUILDING IN

**则是技**争的对抗 年2.86%

Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

1

के द्वारा हो वर्मा में वा मा का मन्त्रिमरंडल बना, जो १९३९ में भंग हुआ। इसी समय यू सी ने अपने दल का संगठन किया और वा मा जापानी पहुँ यंत्र मे शात रियासत चले गए। यू सा ब्रिटेन से सौदा पटाने इंगलेख गए-उनकी मांग थी कि वर्मा युद्ध के वाद स्वाधीन कर दिया जाय'। किन्तु चर्चिल ने इसको नहीं माना यू सा की सत्ता समाप्त हुई श्रीर उनको गिर-फ्तार करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने युगाएड में नजरवन्द कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वर्मा की जनता ब्रिटेन की शतुबन गई। सन् १९४१ में वर्मी युवकों के नेता यू अंगसान जापान पहुंचे श्रौर कुछ ही दिनों में उन्हों ने जापानियों की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य को वर्मा से उलाइ फैंका। सन् १९४२ में रंगून से भी अंग्रेजों की पतंग कट गई। किन्तु यू आंगसान ने देखा कि जिस साम्राज्यवाद से सहायता छेकर उसने अंग्रेज़ों को भगाया था, वह अपना खूनी पंजा वर्मा में फैलाने लगा। जापानिया ने वा मा की कठपुतलां सरकार बनाकर वर्गा की राष्ट्रीय भावना को कुचलना शुरू कर दिया। ऐसी परितिथित में वर्मी देशमक नौजवानों ने यू आंगसान के नेतृत्व में जापानियों के विरुद्ध गुरिला युद्ध छेड़ दिया । सन् १९४५ में जापानी खदेइ दिए गए। किन्तु उनके स्थान पर अंग्रेज पुनः आसीन हो गए! इस समय 'ऐन्टी फासिस्ट लीग' द्वारा अंग्रेजों की वर्मा में व्यापक विरोध प्रारम्भ हुआ। सर्वत्र अंग्रेनों के बहिष्कार की भूम मच गई। संग्पूर्ण वर्मा में अंग्रेजों के विरुद्ध आग फैल गई। इस समय र्रे ००० वर्मी युवक जेलों में बन्द थे। श्रानेकों अन्त-र्राष्ट्रीय तथा वर्मा की राष्ट्रीय परिस्थिति से लाचार पाकर अंग्रेजों ने विद्रोही नेता यू अंगसान से सममौता किया। ्यू आंगमान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सरकार की ंनियुक्ति हुई। श्रानी नोति के कारण चुनाव में उनको पूर्ण सफलता भी मिली। वर्मा में विधान परिषद् की स्थापना हुई । किन्तु नाना राजनीतिक षहुयन्त्रों के परिणामस्वरूप १९ जुलाई सन् १९४७ को आंगुसानकी इत्या की गई। 200

वर्म का क्षेत्रफल २६१ हजार वर्ग मीछ हैं। यहाँ की आबादी १ करोड़ ७० छाख हैं। इसमें से १ करोड़

वर्मी हैं, शेष ७० लाख श्रत्यसंख्यक हैं । ये श्रत्य संख्यक दो प्रकार कि हैं - वर्मी और गैर वर्मी । वर्मी अल्पसंख्यक श्रिषकांश सीमावर्ती तथा पर्वत प्रदेश सी पिछड़ी जातियाँ हैं और गैर वर्ना ८ लाख भारतवासी तथा २ई लाख चीनी हैं। बर्मा का व्यापार तथा वैक प्रायः इन्हीं अल्पसंख्यकों के हाथ में हैं। इनमें से चीनी तो बौद्ध धर्म तथा अपनी सामाजिक परम्परा के कार्फ श्रपने को वर्मी समाज में खपा लेते हैं। किन्तु भारत वासी श्रपनी वर्ण व्यवस्था, जावि-पाति तथा ब्राह्मणीड परम्परा के कारण वर्मियों से अलग हैं। वर्ण व्यवस्था तथा जाति-पाति की कमजोरियों के कारण ही वर्मिया की दृष्टि में भारतीय गिरे हैं। यहाँ के भारतीय ससल मान अंग्रेजों के साथ हैं। इन तब कारणी से वर्मा है वहाँ के भारतीयों के प्रति श्रच्छी भावना नहीं है। किन्तु फिर भी वर्मा के विधान परिषद् में इन गैर वर्मिया के लिए व्यास्था है कि जो १० वर्षों में आठ वर्ष तक वर्मा में रहे हों, या सन् १९४२ के १० वर्ष पूर्व से वर्मा में रहते रहे हों और अब वर्मा में ही रहना चाहते हों, उनको बर्मा में नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे

सोमावर्ती तथा पवतीय वर्मियों के प्रति वर्मा के विधान परिषद् में विशेष रूप से उदारता दिखाई गई है इन अल्पसंस्यकों में शान पठारवासी जंगली जातियाँ है जिनकी संख्या १० छाख से ऊपर होगी, करेनी रियासत की जातियाँ हैं,जिनकी संख्या १४ लाख के लगभग होगी जो इसाई धर्म के प्रभाव में हैं। एक कचिन जाति जो किसी समय तिब्बतसे आई था और जिसकी संख्या लगभग ४ लाख होगी । इसके श्रलावा श्रासाम सीमा वर्ती नागा लोग भी हैं। त्रिटिश साम्राज्यवाद ने जात जाते यह चाहा था कि इन सीमावर्ती जातेयों का एक श्रलग प्रदेश कायम कर दिया जाय वर्मा में में पाकिस्तान बना दिया जाय (किन्तु सीमाग्य से वर कोई जिना नहीं था !) किन्तु आंगसान तथा दुस वर्मी नेताओं के उदार दृष्टिकीया ने ब्रिटिशं कुटनीति व विफल कर दिया । वर्मा के विधान परिपद ने २१० सीरे में से ४५ सीटें इन पिछड़ी जातियों को देकर अपन उदारता का परिचय दिया ।

X

X

तुनने में था रहा है कि बर्मी में बहाँकी जमीदारी प्रथा को जिस किया जा रहा है— जमीन पर राष्ट्र को अधिकार कायम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बहाँ के मूल उद्योग का भी समाजीकरण कर दिया जाया।

• बेर्मी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। उसकी सीमा हमारी

್ ಚಿತ್ರ≎ಿಚ್

सोमा से मिलती है। उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति का एक अंग है। उसकी स्वाधीनता हमारो स्वाधीनता है। -हम स्वाधीन वर्मी की उन्नति चाहते हैं। हम स्वाधीन वर्मा का स्वागत करते हैं।

वेजनाथसिंह "विनोद्"

# भारतीय पुरातत्त्व और पाकिस्तान

अनेक वैज्ञानिकों के मत से भारतवर्ष में इसने बाळे लोग भूमध्य सागरीय जाति के हैं। दिल्लण के लोग नी भूमध्य सागरीय हैं। श्रतः नृतत्त्व की दृष्टि से सम्पूर्ण मारतीय एक जाति के हैं। कुछ लोगों का मत है कि संस्कृतिक दृष्टि से भारतवर्ष में हिन्दू और मुसलिम दो संस्कृतियों के लोग हैं। पर ऐसे लोगों का मत वैज्ञानिक आधारों पर, नहीं है, क्यों कि संस्कृति नृतत्त्व के आधार को छोड़कर टिक हो नहीं सकती। श्रीर नृतत्त्व की दृष्टि से हिन्दू तथा मुसलमान दोनों एक ही जाति के हैं। जिस तरह हिन्दू संस्कृति नाना जातियों, धर्म-विश्वासों भीर आचारों का समन्वित स्वरूप है, उसी तरह भारतीय वाति भी नाना धर्मों, आचारों, विश्वासों और पूजा पद्तियोंका एक समूह है, जिसमें इसलाम भी एक वर्म है। इस तरह हिन्दू और मुसल्मान दोनों को मिलकर - न केवल इन दोनों को ही. मिलाकर विलक साई धर्म को भी मिलाकर—सम्पूर्ण रूप से भारतीय माज एक है। उसकी भौगोलिक, आर्थिक, नृतात्विक बोर ऐतिहासिक स्थिति एक है।

यह एकता वैज्ञानिक है, विश्व सुधीजन मान्य है और अक्षुरमं है। कुछ दिनों के लिए क्षुद्र स्वार्थ के सम्प्रिय स्वार्थ है। कुछ दिनों के लिए क्षुद्र स्वार्थ के सम्प्रिय है। किन्तु सकता है, किन्तु वह विभेद अध्यायी हो हो सकता है। कोई भी राजनीति गारतीय जाति की इस एकता को खण्डित करने में सफलता नहीं माप्त कर सकती। श्री जिना का पांकिस्तान भी मारतवर्ष की इस "नुसालिक और ऐतिहासिक

एकता को खण्डित करने में सफल नहीं हो सकता।

× × ×

किन्तु दुर्भाग्य से आज देश में वर्बर स्थित उपस्थित है। धीरे धारे उमाड़ी हुई गुएडागारी आज अपने नग्न रूप में है। राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष दो राष्ट्रों में विभक्त है। विश्वकी उन्नत चिंताधाराके निरुद्ध बुद्धि भ्रष्ठ पाकिस्तान के अधिकारी भारतवर्ष से पाकिस्तान की एकता के विरुद्ध असम्भव प्रलाप कर रहे हैं। चिर्त्न हीनों के हीत प्रयत्नों से आज भारतीय संस्कृति पर खतरा आ गया है। किन्तु यह खतरा नै केवल भारतीय संस्कृति पर है; बिल्क यह खतरा विश्व-संस्कृति-समूह, संस्कृति पर है; बिल्क यह खतरा विश्व-संस्कृति-समूह, संस्कृति-सम्पत्ति और बुद्धि पर है। इसीलिए आज हम इस सांस्कृतिक खतरे की ओर विश्व के चिन्तकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

भारत के बंट जाने के साथ साथ भारतीय पुरातत्व भी बंट गया है—भारतीय पुरातत्त्व के विविध स्थान भी बंट गए हैं। भारतीय पुरातत्त्व के जो भाग सैन्ध्व सभ्यता के नाम से विख्यात हैं, जहाँ भारतीय सम्यता का सूर्य सर्व प्रथम चमका था, जिस खोज ने भारतीय इतिहास को चतुर्य सहसाब्दी ईस्वी पूर्व तक पहुँचा दिया था, जिसने भारत को प्राचीन तम सभ्यताओं में मूर्घामि-किक कर दिया था, उसकी सारी प्रसार भूमि—सिन्ध ( लरकाना जिले का मोहन जो दहो, सुकार-देहो, कन्ह-नेदेहो, बल्चिस्टान, केलातकी रियासत में नाला, दिल्ला वन् १९४८

जद्रभूत पाकिस्तान राष्ट्र में बली गई ।

्राइसके अलावा अशोक के शिलालेखों की शिलाएं आज पांकिस्तानी सीमारप्रान्त के नौसेहरा श्रीर हंजारा जिलेमें हैं। उनकेशान्ति उपदेश पड़ोसी राष्ट्र और अल्प-संख्यकों के खून में होंछी खेलने वाले पाकिस्तानी क्या समझेंगे ?—भौर क्या समझेंगे ये वर्वर लीगी पेशावर तथा चरसदा के स्तूपों में दवे, वहाँ के भग्नावशेषों में निहित किनिष्क के उन सन्देशों को जिन्हे पार्श्व के आशीर्वाद, वसुमित्र की दार्शनिकता श्रौर अश्वघोष की कविनिष्ठा ने धवल मस्तक काशमीर के कनिष्कपुर में बौद्धों को चौथी संगीति में सिरजा था? हुणों की वर्वरता से होड़ लेने वाले ये लूनी मेड़िये क्या समझेंगे हिन्दू ग्रीकीं की उस निष्ठा को जिन्होंने अपनी देशीयता छोड़कर भारतीयता को-स्यानभ्या था श्रीर अपनी ग्रीक शैली का पुट देकर भारतीय संस्कृति का रूप सँवारने के लिए कला में उस पद्धति को जन्म दिया था, जिसे गन्धार शैली कहते हैं।

गान्धार शैली का नाम छेते ही उन गान्धार-कम्बोर्जी की याद शाती है, उन अपरीत-पक्यों की भी जो श्राज श्रफ़रोदी-पठानों के नाम से खून श्रीर बोटी के नाम से, पाकिस्तानी शराव पीकर, विश्व-उपवन काशमीर पर दौड़ पड़े हैं। जिनके पूर्वजों ने कभी हिन्दुकुश की भारतीय सीमां की रक्षा में अपने प्राण गँवाए थे। हिन्दू कुश की वह भारतीय सीमा, जिसे चाराक्य की मेधा और चन्द्रगुप्त की तलवार सिकन्दर महान के प्रतिनिधि सेल्यूक्स को धूल चटाकर प्राप्त की थी, जिसे अन्य तीन प्रान्तों के साथ प्रियदर्श अशोक ने भोगा या, जिसे मिस्र के उस नृपति भूगोलविद् तालेमी ने भारत की, वैज्ञानिक सीमा मानी थी, जिसे लांघ कभी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने वक्ष नद के हूर्णों में हाहाकार मचा दिया था। 🚊 💖 🛌 🖂

- गन्धार ! गन्धार की याद से राग और भरत की याद सजीव हो उठती है और साथ ही उसकी पश्चिम-पूर्व की दोनों राजधानियों .- पुष्कलावती (चारसद्दा)

पंजाब का मारगम्से जिला) आदि जाति देव में विख्वविद्यालय शास्त्र और शस्त्र मेंद्र प्रध्यातम प्री अत्वीक्षिकी में, राजनीति और चिकित्सा में भूमन्डल पर अद्भितीय रहा था; जहाँ यूसुफजई के पठान बाह्य पाणिनि ने व्याकरण, कोसल के राजन्य प्रसेनजित ने राजनीति और राजगृह के वेश्या-पुत्र जीवक ने चिक्तिसा का अध्ययन किया था।

श्रीन इस विभाजन की विभीषिका ने हमारे पास किसी को न छोड़ा-न मोहेनजो-दड़ो-हड़स्पा को पुष्कलावती-तच्चिशला को, न केकय-शाकल को। भारतीय इतिहास श्रीर पुरातत्त्व के इन शाचीनतम पीठी को हम अब अपनी प्रतिज्ञा 'श्रीर शपथ के साक्षी नहीं वना सकते !

परन्तु हम श्रानां संस्कृति के इन केन्द्रों को भूल भी नहीं सकते-किसी प्रकार नहीं भूछ सकते। हमी क्यों विश्व के किसी कोने का इतिहासज्ञ, समाजशास्त्री श्रीर नृतत्त्वविद् पाकिस्तान में पड़े भारतीय संस्कृति के इन पीठों को नहीं भूल सकता। रूस श्रोर चीन का इति हास इन केन्द्रों को नहीं भूल सकता,अरव; ईरान,यूनान का इतिहास इन केन्द्रों को नहीं भूल सकता और नहीं भूल: सकता विश्व का कोई भी मानव शास्त्री हमारी संस्कृति के इन पोठों को।

हमें, और हमें ही क्यों ? संसार के सभी चिन्तकों को भारतीय संकुति के इन . केन्द्रों से सम्बन्ध रखनी ही होगा। विना इनसे सम्बन्ध रखे विश्व-इतिहास की महस्वपूर्ण एक कड़ी गायब हो जायगी। इसलिए यह देखना होगा कि इनकी खुदाई और रक्षा होती रहे। परन्तु कौन करेगा इनकी रचा ? क्या वे जिन्होंने तक्षशिला के संग्रहासय को तहस नहस कर डाला है बिन्होंने भारत के उस अद्भुत खनक निनगोपाल मजूमदार को अपने ही कैम्प में 'काफिर' कह कर मार डाला था ? हमें उनके ज्ञान-विज्ञान-प्रेम तो क्या इन्सानियत तक पर भरोसा नहीं है। फिर उनपर इन संस्कृति और ज्ञान-पीठों की रक्षा का भरोसा ही क्या है

उन्दर होता यदि पाकिस्तान राजनीतिक हिट्टेसे श्रिलगः राष्ट्र होकर वैज्ञानिकता को स्वीकार कर सांस्कृतिक और तक्षशिला की भी। और यह तक्षशिला जहाँ दृष्टि से अपने को भारत का ही अंग मानता। ऐसी कमी जनमेजय ने नागयज्ञ किया या, जहाँ को इहाइत में हिन्दू श्रीर मुसलिम पुरातस्व के केन्द्रों की भारतीय संस्कृति की चूंडामणि सदृश्य तक्षशिला ने का अरता के लिए एक सरकारी और गैर सरकारी समिति

वन सकती थी। पर पाकिस्तान के अन्दर ऐसी भावना नहीं है। वह पागलों का राष्ट्र हो गया है। इसलिए इस ऐसी बात न कहेंगे।

हमें यह मालूम हुआ है कि भारतीय पुरातत्त्वका क्टबारा इस इष्टि से हो रहा है कि जो जिसकी सीमा में के व उसके हो गए। मूर्तियों और सिकों की क्रामत लगाई जा रही है। पर यह सब तो प्राप्त साम-प्रियों पर हो सम्भव हैं। भविष्यकी खुदाई पर इसका क्या प्रभाव पहुँगा ? इसका क्या सबूत कि भविष्य में वाप्त कलाकृतियों और मूर्तियोंको पाकिस्तानी भेडिये तोड़ न देंगे? भविष्य में और खुदाई की व्यवस्था चाकिस्तान करेगा, इसका भी क्या भरोसा ? इसलिए

712K Un.F

. 3 . 44 True

.ITELL

्यात्म स्थान व

इम यह चाहेंगे कि भारतीय सरकार पाकिस्तान में पड़े पुरातत्त्व के केन्द्रों की रक्षा का प्रश्न यू॰ एन॰ ओ॰ में उठाए । अपनी संस्कृति की रक्षा का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत के सामने लें जाना श्रच्छा तो नहीं लगता। पर पाकिस्तान पर भरोसा करना भी भीषण भूछ है... इसलिए और कोई रास्ता नहीं है। अंतः पाकिस्तान में पड़े भारतीय संस्कृति के केन्द्रों को एक अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत के हवाले करने की मांग भारतीय सरकार करें । हमारा मत है कि इस मांग को संसार की कोई भी विचारशील प्राणी अनुचित नहीं मानेगा।

वेजनाथसिंह "विनोद"

FRE TER

### "जनवाणी" का द्वितीय वर्ष प्रारम्भ

"जनगणो" का द्वितीय वर्ष प्रारम्भ पिछ्ठें साल में विज्ञापन न मिल सकते के करण तिया अन्य भी व्यवस्था सम्बन्धी असावधानी में अनुमानतः ९००० रुपए का घाटा "जनवाणी" को ह्या । ऐसी स्थित पैदा हो गई, थी कि बिना विज्ञापन के "जनवाणी" का प्रकाशन कठिन या। एक तरफ तो यह आर्थिक हियति थी और द्सरी ओर "जनवाणी" की प्रतिष्ठा साहित्य जगत में कायम हो चुकी थी। एक साल तक लगातार प्रकाशित सामग्रियों ने जनता में "जनवाणी" को प्रतिष्ठित कर दिया या। इसिछए 'जनवाणी'' का निरन्तर प्रकाशन ही श्रेयस्टर-यमझा गया । ऐसी परिस्थिति में इन पंक्तियों के लेखक के निकट एक अनजाना कर्तव्य सामने आयां-अर्थात विज्ञापन लाना । आचार्च नरेन्द्र देव जी २६ दिसम्बर को बम्बई गए। इसकी सूचना पाकर विज्ञापन प्राप्त करने की इच्छा से हमें भी वस्वई जाना पड़ा । वहाँ पहुचने पर श्रपने ऋदरणीय मित्रों के प्रयत्न से ''जनवाणी' को कुछ सफलता मिलो। इन कार्यों में २० दिन लग गए। अर्थात् १९ जनवरी को बम्बई से मैं वापस आसका।

इस बीच "जनवाणी" का जनवरी अङ्क ८ फार्म छपकर तय्यार हो गया। या फरवरी का भी ४ फार्म छप गया। सिर्फ मेरा अनुपस्थित के कारण जनवरी का अङ्क विलम्ब से निकल रहा है। श्रीर "जनवाणी" के हित के लिए मेरा अनुपस्थित होना अनिवार्थ था, इसिलए पाठक अना करेंगे। फरवरी का अङ्क शीव्र गिकल रहा है।

× × ×

"जनवाणी" का प्रथम वर्ष नवम्बर में शेष हुआ। किन्तु दिसम्बर से नया वर्ष प्रारम्भ करना सुन्दर न मार्च्स हुआ। इसिलिए जनवरी से दूसरे साल की प्रयम अङ्क प्रकाशित किया गया। जिन ग्राहकों की दिसम्बराका अङ्क देना अनिवार्य है, उनको जनवरी का अङ्क दे दिया जायगान इस तरह किसी के भी हिसाक में किसी तरह की गड़बड़ों न होगी।

× im FX · ×

इस नए साल में साम्पादक-मग्डल के दो सदस्य अलग इट रहे हैं। एक हैं श्री बां॰पी॰सिन्हा की "संघर्ष" और युक्तप्रान्तीय समाजवादी पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सम्पादक-मण्डल से अलग हुए हैं, और दूसरे हैं प्रो॰ राजाराम द्यांकी, जिनके भी सम्पादक-मण्डल से अलग हटने के वहीं कारण हैं। किन्तु उनके जिम्मे दूसरा काम दिया गया है। यह समक्तर कि श्री रामचुख वेनीपुरी जी सम्पादक के कार्य में सहयोग दे सकेंगे, उनका नाम सम्पादक-मण्डल में दिया जारहा है।

"जनवाणी" की उचित और त्यार्था व्यवस्था के लिए आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जनसाहित्य मराडल का संगठन किया है। इसमें श्री जयप्रकाश नारायण और श्री गंगाशरण सिंह जी रहेंगे। इसी संस्था के अन्दर समाजवादी दल के और भी सांस्कृतिक कार्य होंगे। श्राचार्य नरेन्द्र देवं, श्री जयप्रकाश नारायण और श्री गंगाशरण सिंह जी ने "जनवाणी" के लिए जो व्यवस्था की है, उससे अंव "जन्नवाणी" का स्थार्या होजाना निश्चित है।

हम पाठकों के निकट प्रतिशा करते हैं कि "जनवाणी" की प्रतिष्ठा को कायम रखने में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे।

बैजनाथसिंह "विनोद्"

भली भांति पहिनये और उपयोग कीजिये अपने वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए

इण्डिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड

( जिसमें पाँच मिलें और रंगने के कारखाने हैं )

द्वारा निर्मित

''इन्दु फेबारिक्स''

मंगाइये

— अभिकर्ता —

मेसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी

ई० डी० सेस्न विलिंडग,

डोगल रोड, वंलार्ट स्टीट

वम्बई

टेलीफोन नं० २६५११

देलीग्राम—INDUFAB

अपनी फुटकर आवश्यकताओं के लिए

पधारिये

इन्दु फैबरिक्स वस्त्र-विकय-गृहों में

टेम्पुल बार बिल्डिंग् कार्नर आफ फोर्नेस ऐण्ड कदर स्ट्रीट, फोर्ट,

नारायण ऋाश्रम, लालवागं, पेरेल,

वम्बई

# ज न वा णी

# फरवरी १६४८ -

#### विषय-सूची

| ( १ )अभी विलंब है ( कविंता )                    | , श्री "बञ्चनं"                |                  |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|
| (२) विज्ञान नीति                                | प्रो॰ लल्ति किशोर सिंह         |                  |      |
| 📿 🗘 ) आचार्य धर्मानन्द कौसाम्बी-सच्चे राष्ट्र   | - प्रोफेसर पी० वी० वापत        | 0.00             |      |
| सेयी श्रौर प्रसिद्ध पाली विद्वान                |                                |                  |      |
| 🏒 ४ ) मन्दिर-पथ का भिखारी                       | श्रो मोहन लाल महतो 'वियोगी'    |                  |      |
| ्र (५ ) वास्तववाद                               | श्री महेन्द्रचन्द्र राय 🥠 🤄 🖰  |                  |      |
| (६) अखिल भारतीय रेडियो                          | श्री सीताराम जायसवाल एम॰ ए०;   |                  |      |
| ं ( ७ ) रोटी की समस्या                          | श्री रमेशचन्द्र गोयल एम॰ ए॰    |                  |      |
| (८) कीचड़: (कहानी)                              | श्री श्रमृतराय                 |                  | ११   |
| ( ९ ) चुङ्ह्वा (चीनी) राष्ट्र की वृद्धि और विका | स जन्रतिस्मो चियांग काई होक    |                  | - 88 |
| (१०) दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक राष्ट्र-        |                                |                  |      |
| मंडल या समुदाय—एक योजना                         | श्रो ब्रह्मदत्त दीक्षित एम॰ ए॰ | 1.00             | . 83 |
| (११) सामाजिक चिकित्सा                           | डा॰ वनमालोशरण एम॰ डी           | : डा॰ सरेन्द्रना | - 4  |
|                                                 |                                | ा० बीं बीं       |      |
| (१२) 'तं वेधा विद्धे न्नं महाभूत समाधिना'       | श्री भगवतशर्ण उपाध्यायः        |                  | 18   |
| सम्पादकीय                                       |                                |                  |      |
| (१) राष्ट्रपिता नहीं रहे                        | श्री वैजनायसिंह 'विनोद'        | - E              | 8 %  |
| (२) राष्ट्रिपिता को श्रद्धाञ्जिल                | C 201 (COME 201 RP 52)         | E4.              | ,,   |
| 🗘 ३ ) हिन्दू फैसिब्म आरहा है                    | "                              |                  |      |
| ( ४.) क्रान्तिकारियों को अह्वान                 | . ,, ,,                        |                  |      |
| र् ४) अ० भा० हिन्दी साहित्य                     | "                              | 2                | 41   |
| सस्मेलन के सभापतिका अभिभाषण 🕻                   | Lieu                           |                  |      |
|                                                 | ))                             | 's days          |      |
|                                                 | "                              |                  | 1000 |

व्यवस्थापक "जनवाणी", जनवार्णा प्रेस एन्ड पव्लिकेशंस लिमिटेड, गोदौल्या, बनारम ।

वार्षिक मृल्य ८)

'जनवाणी' सम्पादकीय विभाग काशी विद्यापीठ, बनारस

एक प्रति का ॥

बापू

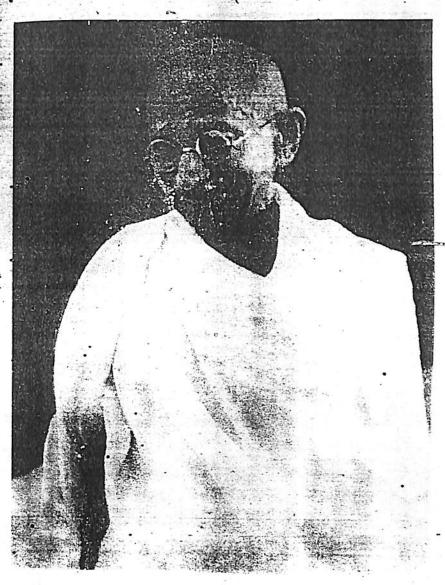

तुम कुद्ध गरुड़ की तृष्ति हेतु • जीमूतवाहिनी आत्मदान ।

77 节卫克,万年

वंशान चाहे साराधी हो सामनेहों, वह प्रायश्चित के विए सदा प्रस्तुत रहता है गाँउनीवेल का संकल्प उसका बीता-नागता उदाहरण है। १९०५ में आइन्साइन ने द्रव्यात्रीर शक्तिका एकत्व सिंद किया था और नताया या कि १ ग्राम द्रव्य (३×१०१°) अर्ग शक्ति में बदल सकता है। उस विचार ने वैज्ञानिकों का च्यान शक्त के अमित भण्डार की ओर फेरा । प्रयोग के मार्गिपर चलकर उन्होंने इस परिगाम को अन्तरशः . सत्य पाया । चालीस वर्षः बादः आइन्स्याइनं का विचारः हिरोशिमा के क्षेत्र में विराट रूप में प्रकट हुआ। ग्राज ऋषि आइन्स्टाइन अशान्त हो उठे हैं। उन्होंने संसार के वैज्ञानिकों की विज्ञान के ऑचल के धब्वे घो डालने को आमन्त्रित किया है। प्रोफ़्तेसर हिल ने, जिन्होंने गत युद्ध में प्रमुख भाग लिया था, चैज्ञानिकों के एक व्यापक मंघटनका प्रस्ताव किया है जिसका उद्देश्य परमाणु-शक्ति का नियन्त्रण होगा। सभी देशों के वैज्ञानिक आज इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत कर रहे हैं। हिल इस प्रयस्न में सफल होंगे या नहीं, यह उन राजनीतिज्ञों की प्रवृत्ति पर निर्मर है जिनके हाथ में अधिकार है। कहा

्रशरीर के इन प्रक्रों को मो डालना चाहता है। जाता है कि जब वैश्वानिकों ने एटम-वम तैयार कर लिया तों-त्यमरीकी सरकार से यह वचन माँगा कि सुद्ध की समाप्ति पर वैज्ञानिकों को एटम-वम का रहस्य प्रकट कर देने का श्रामिकार हो । श्रमरीकी सरकार ने एऐसा बच्ना देना स्वीकार नहीं किया। बो गुप्त है बहु साष्ट्र के हित में सद्भार पुन रहेगा । महा विग्रह के अंताहीते हैं - ओली फ्रान्ट एटम बारके रहस्योद्धाटन के लिए ज्याकुल हो चठे अन्यस्त्रिविदेश-सरकार ने वैज्ञानिकों को ज़कड़ी घसकी देक्स्ब्यप्नी नीतिको स्पष्ट करः दिया । एकं ओर वैज्ञानिक इसलिए खिने और आकुल हैं कि एटम झम का रहस्य पुत रखकर वे समाज, मानवता और विज्ञान के प्रति श्चाराधःकर रहे हैं दूसरी ओर मुख्य मुख्य राष्ट्रों की नेतागण वीसरे महायुद्ध का योग देख रहे हैं श्रीए इसलिए वैज्ञानिकों का नियन्त्रण कर रहे हैं। विज्ञान नीति और राजनोति में संघर्ष चल रहा है। पर राजनीति के हाथ अधिकार है। विज्ञान-नीति में श्रिकार की कामना नहीं, इसलिए वह विकश और श्रशक है। पर इसमें संदेह नहीं कि जब विज्ञान-नीति स्वतन्त्र, सशक और सम्मानित होकर संसार में फैलेगी तभी मानवता सुख की नींद सोएगी। • '

जिस जिस अवस्था । स्थान प्रति सामय 12 13 5

Hati, Bis 1 一多铁片节的压

अनेक्ष्म अंः प्राप्त अन्ति विकास त्रोतिस हिंदु to truliff,

एक भी हैं की काम प्राप्त के हैं। भी की

# ां के अपने कि क्षेत्र के अपने के कि

ान्धिकार' प्राफेसर पी० वी० वापत

े अहे प्रश्न होता श्रद्धेय कौसाम्बोजी का जन्म ९ अक्टूबर सन् १८७६ ई॰ को ससस्त ज़िले के अन्तर्गत सखन्त नामक ज्ञाम में हुआ था । यह <sub>र</sub>स्थान पुर्त्तगाली प्रदेश गोआ में है। ये अपने पाँच बहिनों और दो भाइयों में सबसे छीटे ये । अपने गाँव और पास पड़ोस की प्रायमरी शिक्षा के व्यतिरिक्त इन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा

प्राप्त करने का साधन व अवसर न मिला । अत-एव अपने ही स्थान में प्र मराटी पुस्तकावलोकन तथा स्वयं श्रजित विद्या का ही आश्रय इन्हें: क्रीमला। १७ वीं शदी के प्रविद्ध मराठी संत तुका-राम के जीवन तथा उनकी गायाओं का प्रभाव इनके ु ्जीवन परः व्यापकः **रूपके**ः. पड़ा। इसके अतिरिक्त एक तत्कालीन महाठी प्रितिका में प्रकाशित मंगना ेबान् बुद्ध पर एक: <del>लेखाः</del> E(सन् १८९७में प्रकाशित) ीने इन्हें इतना आकर्षित किया कि इसके पश्चीत है।

वो बोद धर्मा के अविकास अचि अचि कि मिनद की साम्बी हिनको आस्था तीवतर होता गई और यही भीवना वार भोजन की व्यवस्था प्राप्तः की श्रीस्कार्सी हो

जनकर ये दिसम्बर सन् १८९९ में घर छोड़कर नल पड़ें । इनकी एकमात्र यही इच्छा थी कि किसी उपसुक्त स्थानपर संस्कृत के अध्ययन का अवसर प्राप्त हो। इसके बिना बौद्धधर्म तथा दर्शन का ज्ञान अधूरा समक कर वे पूना पहुँचे । वहाँ के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान सर रामकृष्ण मंडारकर ते मिले। उनके प्रोत्साहन और

भेरणा से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ किया। किन्तु उतने से विशेष संतोष- न पाक्र ते संस्टात के प्रधान-तीर्थ काशी को चल दिए। यहाँ उन्हें वेद शास्त्र समातः गंगाधरः शास्त्री तें लंग के परमपटु शिष्य महाराष्ट्री पुंडितप्रवर नागेश्वर इत धर्माधिकारी के पास संस्कृत पढ़ने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ। यहाँ की मुद्दी का अध्ययन किया । जीविकोपाजन की कठिनाई वो शि ही-किसी प्रकार महाराज ग्वालियर द्वारा संचालित



एक अन्न क्षेत्र में एक जिनके भावी उत्कर्ष की विद्विक बन गई। कालयापन किया। बुद्ध धर्म के प्रति उत्के आग्राप इन्होंने अपनी आवी शिक्षा निमित्त बाहर जाने प्रेम ने उन्हें नैपाल-यात्रा के लिए प्रेरित किया प्र के कई प्रयत्न किए किन्तु निष्फल रहे । अन्ततोगच्चा अयात्रा उन्होंने अपने एक सहपाठी के सामु संयोजित इस संकला को लेकर कि अब अवफल होकर नहीं की जो नेपाल के वासी ये है वे सन् १९७९ की र जीटना है। श्रीर युपन कि समित मय जीवन से फर्वरी को अपने सहपाठी श्री दुर्गानायज्ञी के साम

करवरी उन्ह

बी से चले। मार्ग की कठिनाइयों को झेलते तेलते काठमाण्ड् पहुँचे। १० दिन वहाँ ठहरे। वहाँ उन्होंते देखा कि बौद्धधर्म का सचा अपदेश देनेवाला त्या सम्मने वृक्तवाला एक भी पंडित या साधु न या बी बांस्तविक बौद्धधर्म का अनुयायी हो । अतएव निराशको वे बोचिगया पहुंचे। यहाँ उन्हें एक भिंहु के दर्शन हुए, विन्होंने इनका प्यान पाली प्रन्यों की श्रीर आकृषित किया और वताया कि इन प्रत्यों का मध्ययन छका में नलीभांति किया जा सकता है। अव न कर्ता पहुँचे और वहाँ से महाशेषि सोसाइटी के कुछ मित्रों की बहायता से मार्च सन् १९०२ में कोलम्बी को चल दिए।

प्रोहे हुन्। इ.स.चीलम्बोमें श्री हुमंगलाचार्य की देखरेखमें विद्योदय किलिनमें इन्होंने पालीका अध्ययन किया । इनके गुरुवन इन्ही उत्कट इच्छा और लगन के बड़े अशंसक थे । इन्के संस्कृत ज्ञान का प्रभाव लंकावासियों पर बहुत अमणूर हो जाने हे कारण इनकी घनिष्ठता बौद्ध विहारों कुछ न पड़ा, अतः हक से भारत को प्रस्थान करना उत्तरी भारत में उच्जैन, स्वानियर, की यी। उस उन्द इतना भी पैसान या कि वे कुर्यानगर जैसे न्यान तक भी पहुँच पाते, जहाँ मेरावीन् बुद्ध ने इहनोड़ तावा समाप्त की थीं। बितना भी चनके पास हत्य था, उससे वे मद्रास तक पहुँच जाया करते थे। वहीं इनका परिचय प्रोफेसर नरस् से हुआ, जिन्होंने इनश ध्यान तुलनातमक अध्ययन की चेंळता रहा । उत्तर्भ भारत के बौद्ध तीओं की यात्रा

थियों से हुआ, जो उन्हें अपने पैसे से वर्मी ले जान को उत्सुक थे। ऐसा ही हुआ। वर्मा में पालीका विद्वता ने उन्हें विख्यात कर दिया। ने अन मिन्न ये। वहाँ उन्होंने विशुद्धि मग्गों का अध्ययन किया वर्मा में रहते हुए इनका परिचय एक जर्मन संगीतः से हुआ जी आगे चलकर नान तिलोक'के नाम से बोट भिक्षु हुए और जो अन एक विख्यात पाली के विद्यान हो गए हैं तथा लेका में रहते हैं। भोजन की केठिनाई हिनके सम्मुख थी। इनका शरीर यहाँ का भोजन अपने अनुकूल न इना सका और रक्क वर्मी छोड़ना पहा - यथिए इनके आध्यात्मिक गुर्द क्री यह इच्छा न या । उनके कथनानुसार वर्मा में किंगी नव मिक्षु को कम से कम पांच वर्ष तक अपन गुरु के पास रहना चाहिए । किन्तु ये ऐसा न की सके और सन् १९०४ में भारत लोटे। टो वर्ष तक ये भारत में भ्रमण करते रहे। अधिकाश यह भ्रमण अच्छा पढ़ा। इन्होंने १० माह पाली पढ़ी, इसी बीच पैदल ही किया और भिक्षावृत्ति हा गोजन-व्यवस्या रही। सारे बौद्ध वीर्थी के भ्रमण का संकल्प अभी वी के भिक्षुओं और पहितों से अधिक बढ़ी । इससे इन्हें रोप या और इसी समय वे यह नी चाहत थे हैं पार्टी साहित्यके अध्ययन श अधिक सुश्रवसर प्राप्त हुआ। कहीं बैटकर ध्यान के सभी अभ्यानों का प्रयोग की यहीं से इन्होंने अंद्रोजी का अध्ययन भी प्रारम्भ किया। जिनका विशाद वर्णन बौद्ध ग्रंथों में निलटा है। उन्होंने किन्तु लंका में मांत्रहारी भोदन इनको रचि के अनु- कलकत्ते से बम्बई तक की यात्रा बा—इसके परचात् पहा । इस समय रूटा यह थी कि आरत में किसी कुशीनगर आदि स्थानों में वृक्षों के नीचे, खंडी शान्त और एकान स्थान में मुस्थिर हो ध्यान का इसी में इन्होंने ध्यान का अभ्यात प्रारम्भ किया। अभ्यास किया जाय. किन्तु सबसे बड़ी कठिनाई द्रव्य कभी मानवीं, में, कभी स्थार, भेड़िया, चीते, भूत प्रेत आदि के साथ प्रेम-प्रसार कर यान और एकाशता में अपना चित्त लगाया । उन्होंने कितनी ही आध्यात्मिक अनुस्तिया प्राप्त ्की । इसके परचात् वे श्रावस्ता आजग्रह सहेत सके कुछ मासतक वे वहाँ टहरे - वहाँ एक बुद्धाश्रम महेत पहुँचे, जहाँ भगवान् बुद्ध ने अपने जीवनाने या जहाँ जिल्लाम है प्रेमीजन कभी कभी एकत्रित हो कितने ही वर्ष विताए थे । पुनः वे श्रद्धेय धर्मपाल (जिनसे वे पहिले छंका में भेंट वर चुन थे) से प्रोहेस्टरहरनाथ डे से हुआ, जो कलकता यूनीवर्सिटा काशी में मिले। यहाँ से व बुद्धनया गये। यहाँ किमाली में एम॰ ए॰ की परीक्षा देते की तैयारी में श्रीर भोड़ी । अंद्रेजी का भी कुछ अध्ययन अन्होंने नैरंजना नदी के किनारे किन हा विन ध्याती थाएँ अपने कोर्स के एक ग्रन्थ अभिधर्म पीठिका;के धम्म-श्रीर एकान्त में विताए । न्यहीं से व राज्यह गये कि स्मिनी की टीका 'अध्यसालिनी' नामक अग्रन्थ का पूर्ण करने का संकट्य प्रवल था, किन्तु उसके लिए पैसा एक वर्मी भिक्षु की सहायता से वे प्राप्त वर्मी गरें किसी योग्य पंडित से करना चाहते थे। इसी न यामें मद्रास में हैं। उन हो परिचय कुछ बर्मी विद्या- ध्यहों वे सेगांव के एक्टित पूर्वतों में रहना चाहते ग्रेप स्मिय कीसाम्बी जी नेशनल कालैज कलकता में पाली

वहाँ उनसे नान तिलोक: से पुनः म्झिट ।हुई।हायहाँ अं उनके साथ यू राजेन्द्र के विहार में रहे ए यहाँ वे वत महिलाओं के लिए भी जिन्होंने पर बार छोड़ दिया ज भिक्षा मंगवाया करते थे। इन सहिलाश्रीत में से क्त बर्मा की उन्चकुर्लीन महिला भी खोंने जिपिटक, में बिशेष रूप से 'अभिधर्म' वी पंडिता थीं। इस विपय में उनकी सहाँ कोई तुलना न सी ना यहाँ एक। बर्मा भिन्न की सद्यायता से उन्होंने वीन माहा तक ल्प्यान जान का अभ्यास किया। मार्च सन् १९०५ में भोज-ताद् पाप्ति की कठिनाई के कारण वे दूसरे बिहार में क्टू बहाँ दो सप्ताह तक टहरे । प्रचात है मांडले तुर और वहाँ यू तिलोक के विहार में निवास किया। हिन्दू यहाँ भी गर्मी के भीषण ताप के कार्ण अधिक दिन न ठहर सके और मुलेमिन गए जहाँ के धनी व्यापारी अपार धनराशि बौद्ध मिक्षुक्रों पर व्यय करते थे। यहाँ उन्होंने पन्नासामी नामक मिक्षु को देखत व्याकरण सिखाया, जिन्होंने परिवर्त्तन में इन्हें अभिधर्मरथसंप्रह' पढ़ाया। उनकी पुरानी कठिनाई यहाँ भी थी कि यहाँ का भोजन उनके शरीर के अनु-कुलेन पड़ता था—इसी बीच उन्होंने वीलाउ-चावर नामक स्थान का परिवर्तन किया, किन्तु यहाँ मा कोई विशेष लाभ न हुआ। अव उन्होंने बुर्मा को बोड्ने का पक्का विचार कर लिया और भारत में माधारण जन की भाँति काल्यापन करते का इसकटन किया, क्योंकि वे समकते थे कि भारत में विशुद्ध बौद मिछ बतकर रहना अत्यन्त दुष्कर है ! वनके गुरु ने भी उन्हें ऐसी ही सम्मति दी कि वे आरत जाकर हा गाने को साधारण जन में परिवर्तित कर वर्मा में नहीं । श्रातएव जनवरी सन् १९०६ में वे रंगून वे कलकता वापिस श्राए । . ienf yere :. क्लकता में उनका परिचय प्रेसीडेन्सी कालेज के

के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त हुए । इसके परचित् प्रोफेसर् के के प्रयत्न के तथा न्यायाधीशा मुख्नी की सहायता से वें कलकत्ता यूनीवसिंटी में पाली के टेक्चरर नियुक्त हुए । इस कार्य में इन्हें आत्मसंतीक न हुआ, वयोंकि विद्यार्थियों में पाली के लिए कोई विशेष अभिर्वाच न थी। वे केवल परीक्षा के निर्मित ही पाली का अध्ययन करते थे। इस नैराख़्य तथी एक परमधिय शिष्य के व्यक्तिगत व्यवहार के कारण उन्हें इतना श्रान्तरिक क्लेश हुआ कि कौसाम्बी जी ने कलकता छोड़ने का निरंचय कर लिया । इसी समय बड़ोदा के महाराज के द्वारा एक निमंत्रण मिला कि वे महाराष्ट्र में बैठकर प्रतिवर्ष एक प्रथ की रचना करें। किन्तु इस समय वे पुनः कलकत्ते से वर्मा गए, जहाँ उनको माननीय माँन्न वा त्-जिनका परिचय कलकत्ते में ही प्राप्त हुआ था—द्वारा पाली प्रन्थों का वर्मी लिपी में एक सेट (समूह) भेंट किया गया। वे अपने गुरु जी के तस मुलमीन भी गए जहाँ उनका विशेष रूप से संस्कार हुआ।

इमी से लौटकर कौसाम्बी जी शीव ही वम्बई गए. जहाँ वे डाक्टर वी॰ ए॰ सुखयनकर से मिले । इन्हीं के द्वारा की सामर्थी जो का परिचय प्रोफेसर डा० जे० एवं बुद्धे ( हरवाई यूनोवसिंटी श्रमेरिका ) से हुआ। इस घटना ने इनके जीवन की दिशा को एकाएक परिवर्त्तित कर दिया। प्रोफेसर बुड बम्बई के ताजमहल होटेल से नित्य पार्टी पट्ने इनके पास आया करते थे। यह कम कुछ दिनों तक रहा । इन्हीं डा॰ बुड ने अमेरिकी जाकः मंस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लनमने से कीसाम्बाजी के पाली-पांडित्य के विषय में चर्ची की प्रोफेसर लनमन उस समय विसुद्धि मग्गो नामक प्रन्ये के विषय में कार्य कर रहे थे, जिसको भृतपूर्व मिस्ट्र्र वारेन होड़ गए थे; उन्हें एक ऐसे पाली पंडितकी आवण्यकता थी, जो उन्हें इस कार्य के सम्पादन में सहयोग दे। इस प्रकार सन् १९१० में प्रोफेसर 'वुंड'े न ग्रंपमा लनमन की खोर से हारवर्ड यूनीवासँटी में? आमंत्रित किया। इनके अने की तैयारी हुई और वे इंगलैंड व होकर अमेरिका पहुँचे तथा वहाँ पहुँच

सन् १९४८

त्र जनमन के साथ कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। क्यादिनी तक प्रोफेसर लनमन को उनकी सहा-यता का मूल्य न बचा, किन्तु शीघ ही उन्होंने अनुभव नाकिया कि कोसाम्बाबी का सहयोग एक अमूल्य बस्त है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि श्रोफेसर लन्मन का व्यवहार उनके प्रति विशेष श्रव्हा नहीं या के चुकि सुनीवर्धिटी के अधिकारियों से अमेरिका नाने के सहिले उनकी किसा भी प्रकार की दार्त तय नहीं हुई थी, इसलिए आर्थिक विषय में प्रोफेसर लनमन से उनकी अनवन हुई, जिसमें उन्हें प्रयाप्त त्रार्थिक क्षष्ट संहना पड़ा। इसके अतिरिक्त भेफेसर जनमन के साथ दूसरी श्रमवन ग्रन्थ के मुख-ष्ट चे ज्ञामकरण इंके चिषय : में हुई । प्रोफेसर ठनमन् सुखपृष्ठपर सम्पादक के स्थान पर अपना नाम देना चाहते थे श्रीए उसके साथ "कौसाम्बी के सहयोग से,बारेने की मूल कृति से " इब्द रखना चाहते थे। क्ति कौसाम्बी चाहते ये कि वारेन के नाम के अतिरिक्त प्रोफेसर लनमन के साथ हैं। उनका भी नाम जाय श्रुयुवा वे यह भी चाहते ये कि केवल बारेन का ही नाम मुखपृष्ठ पर जाय, व्योक्ति वारन ने वर्षीतक इस ग्रंथ के लिए परिश्रम किया था ब्योर मरते समय अपनी सारी जायदाद यूनीवितिही की इसलिए दे गए ये कि उससे इस गंथ के प्रकाशन का :सम्पूर्ण व्यय सुविधापूर्वक संयोजित किया जा सके। इस विषय में दोनों में नोई भी समझौता न हो सका और इसी वार्ताळाषु में प्रोफेसर लनमन ने श्रवार्य कौसाम्बी जी के प्रति कुछ श्राह्मिष्ट शब्दों का प्रयोग किया । इसीपर आचार्य कौसाम्बी जी ने हारवर्ड यूनीवसिटी का परित्याग कर दिया और भारत छोट आए। भारत श्राने के पश्चात् उन्होंने यहाँपर एक ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिए क्रोजा बहाँ वे पार्टी और बोड साहित्य के अध्ययन का कार्य संचालित कर सके। वे सर रामकृष्ण मंडारकर के पूर्व मुस्तित थे, इसिंटए उथा हा वे पूना पहुंचे फरगुस्ते होलिज के अधिकारियों ने सर रामकृष्ण के द्वारा चनकी **होनाएँ अपनी** संस्था के लिए स्वीकृत करा लीं श्रीर उन्हें यहीं पालीका मोफसर नियुक्त किया। आचार्य कोसाम्बी जीव्याची के राम के प्रवार के लिए प्रत्येक अवसर

क इन्हें अक्र इस्ट्रेंट नके व नजगवाणी

का सद्वपयोग करना चाहते हैं। इसलिए । उन्होंने इस कालेज में सन् १९१२ से १९१८ तक प्रशंसनीय कार्य किया। लेखक स्वयम् इसी बीच उनका एक शिष्य उत्ता है। सन् १९१८ में "विसुद्धि मगां" के कार्य के लिए वह फिर श्रमेरिका गए। वहाँपर उन्होंने ४ वर्ष तक इस मूल ग्रंथ के विषय में कार्य किया और भारत वार्षिक श्राए। भारत आते ही आते उन्होंने कांग्रेस में सक्रिय माग लेना प्रारम्भ कर दिया और अहमदाबाद है पुरातत्व मंदिर में सम्मिलित हुए । दिनोदिन उन्होंने राजनीतिक कार्यों में अभिष्यि दिखाई और शीव ही पूर्णतः गांधीजो के प्रभाव में आए। जब ये गांधीजो के कार्यकर्ताओं के कैम्प में व्यस्त् ये, उसी समय "विमुद्धि मगा।" के कार्य की पूर्ण करने के निमित्त अमेरिका सु फिर निमंत्रण श्राया । इस बार सम्पूर्ण कार्य इनार छोड़ दिया गया श्रोर प्रोफेसर लनमन का कोई भी हाथ उसमें न रहा । उन्होंने सफलतापूर्वके कार्य समाप्त कियाँ और जब १९२७ में भारतवर्ष लीटकर श्राए, उसके पहिले ही उस ग्रंथ के प्रकाशन का कार्य भी समात किया । यद्यपि श्राचार्य कीमाम्बीजो ने सम्पादन का कार्य समात कर दिया थां, किन्तुं यूनीवर्सिटी के अधिकारियों ने उसके अनुवाद का प्रकाशन आजतक न किया, जो है कि अभीष्ट था। आचार्य कौसाम्बीजी ने स्रमेरिका छोड़ने के पहिले ही अनुवाद के कार्य की उत्तरदायित्व प्रोफसरे बुड्स के सहयोग से मेरे ही ऊप्र छोड़ दिया या, यह अनुवादका कार्च १९३२ में पूरा हो गया, जो यूनीवर्सिटी के अधिकारियों के पास भेज दिया गया, किन्तु आज बास वर्ष के पश्चात् भी यूनीवर्सिटी ने उसका प्रकाशन नहीं किया है। आचार्य कौसाम्बीजी ने १९३१ के सत्या ग्रह आन्दोलन में सकिय भाग लिया, इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, किन्तु हाइकोर्ट के किसी कानूनी पहलू के कारण छोड़ दिए गए। इसके पश्चात प्रोफेसर बुड ने "विशुद्धि मग्गो" के अनु वाद के लिए इन्हें पुनः निमंत्रित किया, जिस श्रनुवाहरी का उत्तरदायित्व प्रोफेसर बुडसः ख्रीर मेरे ऊपर सांपाई गया था वह अनुवाद उस समय समाप्त न किया वाही सका, क्योंकि लेखक को १९३२ में अमेरिका छोड़ देनाई पड़ा और फरनुसन क्रिज पुनाइव्यापस आना पड़ा 🗐

and the first terms.

ब्रातः लेखक के अमेरिका छोड़ ने के कुछ महीने पश्चात् नक आचार्य कौसाम्बीजी को वह कार्य जारी रखना पड़ा 1 बह कार्य समान कर ने के पश्चात वह भारत छीटते समय हिस गए जहाँचर उन्होंने भृतदूर्व प्रोफेसर चेरवास्की को भारतीय तथा बाँद दर्शन के श्रध्ययन में श्रमृल्य र्ह्महायता पहुंचाई, किन्तु रूस में वे श्रधिक समय तक न उहर सके। वे शांघ भारत लौट ब्रांए और हुँ स लेख के लेखक को "विमुद्धि मग्गो" के अनुवाद क्रिये में सहायता करते रहे। वास्तव में प्यह कार्य उनके २५ दर्भ के विद्वता-मय जीवन की अमूल्य संधिना थी।

वि यह कार्य नमाप्त करने के परचात उन्होंने राष्ट्रीय कियों और संस्थाओं में धुनः योग देना प्रारम्भ कर दिया। इस जंदन के कुछ दर्प बंबई, सारनाथ, काशी विद्यापीट और बस्था में ब्यतीत किए । श्रापने जीवन के श्रन्तिम वर्गे में विशेष रूपसे श्रस्वस्थ और दुस्ती रहे। उन्होंने एक पुस्तक श्रहिंसा विषय पर मराठी में तिसी, जिसने हिन्दु-समाज में काफो उथल प्रथल मचाई। जीवन के अन्तिम महीनों में विशेष रूप से अस्वस्थ होने के कारण जुनेह चारमाई पर हो छेट रहना पड़ा और दिनोंदिन दुर्बल होते गए। उनके सारे बरीर पर खुजली की सनसनी रहा करता थी जिसके कारण वह रात को सो . नहीं सकते थे । व इन दिनों के जीवन से बड़े दुःखी थे। वं वह कदापि नहीं बाहते थे कि उनके जीवन का कोई गांग एसा भी रहे जिसमें वे समाज के कल्याण और दिन से विचित रहें। कुछ दिनों के ्परचात् वे कुछ त्वस्थ हुए और श्रपनी सबसे बड़ी कन्या के पास बम्बई में हा रहने छंगे। मृत्यु के पूर्व वे पुज्य गांधी जी के टबार अहते थे, अतएव वे वर्धा गए। किन्तु गांधी 🥕 इसके पूर्व हां साम्प्रदायिक संकट के समय शान्ति स्थापनार्थ पूर्वी बंगाल को प्रस्थान कर चुके थे। अतः ४ इत सन् १९४७ की वर्धाक्राक्षम में हा अपने सभ्य ो व्यश्ची के बीच शान्ति के साथ श्रद्धेय **डोसाम्बो जो ने** इष्टरंग्य यात्रा समाप्त की ।

यद्यपि उन्हें ने अपने सतत प्रयत्न से अंग्रेजी का सुन्दर श्रम्यास का लिया था. किन्तु उन्होंने अपनी सारी रचनाएँ या ते वर्ण ने की ब्रा खमातृ भाषाः मराठी में। आचार्य कौसाम्बी जी द्वारा रचित पाली और मराठी ग्रन्थों की तालिका ्इस प्रकार है:—

र्वा (१) पाली रीडर अशोक के अभिलेखों सहित ।

(२) 'विसद्धिमन्गो' जो उन् १९२८ में ही समाप्त हो गया था किन्तु वह हारवर्ड यूनीवासंटी ने अभी तक प्रकाशित नहीं कराया ।

(३) विसुद्धि मार्ग —देवनागरी प्रकाशन— भारतीय विद्याभवन सीरीज द्वारा प्रकाशित ग्रंथ नं० १

(४) विसुद्धमम्म-हिप्पणी 'विनुद्धमम्मो' पर पाली टीका ।

(५) अभिधम्मध्य-तंत्रह—पाली टीका सहित-देवनागरी प्रकाशन, गुजरात विद्यापीट हारा प्रकाशित ।

. (६) निदान कथा—

(७) समन्तपादिका-र्वाहर-निदान

(८) पपंच-सूदनी ग्रंथ १

मराठी ग्रंथः—(१) बुद्ध-धर्म श्राणि संघ (२) बुद्रहीला सार संग्रह (३) शलको के लिए कुछ चुने हुए जातक—(४) सुत्तिनेपात का श्रतुवाद । (५) खुद्धक पाट ( नित्य पाट ) ( ६ । समाधिमार्ग— (७) बौद्ध संघ परिचय ('८) भारतीय संस्कृति आणी अहिंसा (१) निवेदन (१०) भगवान बुद्धानं चार्ष (११) बोधिसत्त्व ।

इसके अतिरिक्त मराटां पत्रिकाओं ने कितने ही शोधपूर्णं टेख लिखे । जिनके को अनुवाद गुजराती में

उनका पाली त्रिपटिक का हार बढ़ा ही गंभीर था। इसी ज्ञानने उन्हें बुद्ध दें र के किन्दि सभी के कितने ही उद्धरणों की शोध करने में वह सहायता दों । उनकी विचित्र स्मरण शक्ति व प्रीपेक्ट लनमन भी आस्चर्यचकित रहते थे । उनकी टार्ड निक पहुँच भी वहीं गहरी थीं -- गंभीर भावों के उन्हों ने एक करने को शक्ति अद्भुत थी-अभियमम्बर्ग है। पर उनकी स्वयं की टीका नवनीतं इसका प्रस्ता के क्षित्रसमी पर उनकी टिप्पणी पाली विकासको के तए बड़ी लानदायक सिद्ध हुई है। बीड पर ३ ३५ उनकी

श्रद्धा श्रीर निष्ठाः स्तुत्य दिहीती भराठी भाषा अधियों को बौद्ध पर्माका अस्ति जान करने सोर मराठी गिहित्य को बौद्ध साहित्य प्रदान, करने का अपूर्व श्रेय भाचार्य कीसाम्बो जी को ही है। कितने ही उनके प्रिय युद्ध श्राज बन्बई, पूना, बड़ौद्दा श्रादि क्षेत्रों उनके वर्षे दत्तचित्त हैं और पाली का श्रद्ययन अध्यापन कर रहे हैं।

अपने सामाजिक जीवन में वे सदैव प्रगतिशील जारक और उदार है है है द्विक्ति थे। वहें ही याछ स्वभाव के थे। कालेज में विद्यार्थियों के बीच नोहर कहानियाँ सुनति सुनति हास्य और विनोद द्वारा ग्रंथ कर दिया करते थे। आज उनके शेष परिवार उनकी की, एक पुत्र—दामोदर की साम्बी जो गणित एक होनहार पंडित है तथा तीन (शिज्ञिता) पुत्रियाँ व्यमान हैं। उनकी दो पुत्रियों और सुपुत्र की हाक्षा मिरिका में हुई।

The Paris non Sint

इस जीवन चरित से यह भली भाति जातं होगा कि श्री कौसाम्बी जी का जीवन कितने ही नवयवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। उनके जीवन का हमारे लिए यह कितना वडा उदाहरण है कि एक जुनयुवक जिसकी प्रामीण पाठशाला के अतिरिक्त कोई शिक्ता न हुई, सदैव दीनता का शिकार वनना पड़ा और आज की दुनियाँ में प्रगति के कोई भी सुअवसर ज मिले. किन्त अपनी सच्ची लगन और तपस्या से उन्होंने अपने आदर्श की रक्षा की । बौद्धधर्म के प्रांते उनकी श्रमाध श्रद्धाने उन्हें सदैव कार्यरत रक्खानी इसी उत्साह और रफ़र्ति को लेकर उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और अपनी साधना में श्चनवरत रत रहे, जिसके कारण उन्होंने अपनी महती आकांचाओं को साकार बनाया। उनके जीवन-चरित का प्रकाश सहस्रों नवयुवकों को ज्योति प्रदान करे।



## मन्दिर-पथ का भिखारी

श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी'

(8)

वह भिखारी है उस पथ का जो मन्दिर तक जाकर समाप्त हो जाता है। उसके इस पंगु-जीवन के पचीस इन्हें वि तम्बे वर्ष बीत गए मन्दिर के सिंह द्वार से कुछ दूर पर इटकर उस छोटे से बरगद के बुध के नीचे बैटती। बह बुझ पैथ से सटा हुआ है श्रीर उसकी डार्ले पथ पर किंचित छाया भी करती हैं।

वह भिखारी पंगु है और अपने मूक साथी बरगद की तरह श्राचल है। वह अपनी कातरता के भरोसे जीवन के दिन गिना करता है। उसके लिए उसकी द्यमीयता ही सबकुछ है। जिस दयनीयता के चलते जीवन भार हो जाता है, उसी दयनीयता का दामन पकड़ कर बह प्रचीत वर्षों से जीवन यापन कर रहा है।

वह भिखारों है उस पथ का जो मन्दिर तक जाकर समाप्त हो जाता है।

प्त्नीस बार वर्षा अगकर उसे मिँगा गई, जाड़ा आकर उसे रहा गया, वसन्त आकर उस पर धूल उड़ा गया, गर्मी श्राकर झुलसा गई किन्तु पंगु न जाने किस सुखद अतीत की आशा के तुनहले गपने देखता हुश्रा अपनी खँजरी पर गीत गाता है। श्राने जानेवाले पथिकों को श्रानी ओर श्राकषित करता है और रात को, जब मन्दिर का द्वार बन्द हो जाता है, श्रपने चीथड़े में हिपट कर सो जाता है। वह ऐसी गहरी नींद सोता है कि देसी नींद महतों में सोनेवालों को भी कभी

यह पद्भंचीस वर्षी से दर्शनार्थियों को देख रहा है, पहचान रहा है; वह उन्हें भी पहचानता है जो सकरण श्रांखों से उसको देखते हुए चले जाते हैं, वह उन्हें भी पहचानता है जो कभी कभी उसे एकाथ पैसा दे देते हैं और उन्हें भी वह पहचानता है जो छूणा से नाक सिकोड़ कर उसके गंदे रूप को देखते हुए चले जाते हैं।

वह प्रत्येक के सामने अपने हाथ फैलाता है, दया की पुकार करता है और फिर चुप रह जाता है। मन्दिर में नियमित, रूप से जानेवाले भावुकों को तो वह श्रोर भी पहचानता है। उसे भी वे पहचानते हैं - यह जान पहचान आँखों ही आँखोंकी है, मन की नंहीं। यह जान पहचान रूप से रूप की है, मानवता से मानवता की नहीं। भिखारी का ध्यान पथिकों कें पैसों की श्रीर लगा रहता है श्रीर पथिक उसके दयनीय रूप को देखते हैं, किन्तु ऐसे देखने वाले भी कितने हैं। एक स्त्री को वह भिखारी खूब पहचानता है जिसके साथ गुड़िया-सी एक बची श्राती है। वह गोरी गोरी पाँच छः साल की नन्हीं मुन्नी अपनी माँ के साथ प्रत्येक रविवार को व्याती है। वह स्त्री बची के हाथ में एक पैसा देवर कहती है-"भिखारी को दे दे यह तुझे आशीर्वाद देगा।'' वच्ची अपनी भोली भाली आखों से माँके स्तेह-स्निन्ध मुखड़े की ख़ोर निहार कर बहुते ही सहमी हुई भिलारी के आगे पैसे डाल देती है। प्रत्येक रिववार को भिखारी उस बची की राह देखंता है। भिखारी पहले पैसों के लिए बची की राह देशा करता था किन्तु फिर वह बची के लिए पथ पर काँखें बिछाएं बैठा रहने लगा। वह दिन को गिनता याद रखता श्रीर रविवार को निकट आया जानकर मन ही मन पुलकित हो उठता । वह अपने भीतर एक प्रकार की दबी हुई गुदीगुदी का अनुभव करता श्रीर बारबार मन्दिर की ओर जाने वाली भीड़ को तेज नजरों से देखता। उसकी रानी बिटिया कहीं भीड़ में भूली हुई चली तो नहीं गई, जब सामने वह स्त्री नजर आती और उसकी उँगली पकड़ कर अपने नन्हें नन्हें पैरों से चलती हुई बची दिखलाई पड़ जाती सो भिखारी मन ही मन उछल पहता। "वह आ रही हैं रानी बिटिया" — भिखारी धारे से बोलता।

का ध्यान दूसरी ओर रहता तो बच्ची भिखारी भार ठिउककर खड़ी हो जाती और ऊपर मुँह उठाकर तथा आनी कोमल कोमल, छाल छाल छोटी-सी हथेली मी सुस्तरा कर अपनी गुडिया की पैसे दे देती, वह श्राने को मुक्त मानकर आराम की साँस लेती।

कि मिलारी इसंभव असंभव शाशीर्वाद देता । उन आशीर्वादों को अगुमर उस बुक्ती की माँ, खड़ी होकर सुनवी- उसके शान्त , चेहरे पर आनन्द और कृतज्ञता की छहरियाँ स्पष्ट होजातीं। वह आगे बढ़ वाती — मन्दिर की ओर। भिखारी एकबार और बच्ची को देखने के लिए मन्दिरके सिंहद्वारुकी ओर टकटकी लगाए रहता।

उस दिन के बाद फिर भिखारी के भागे सात दिनों का सन्नाय फैल जाता । बहु "दे दे राम, दिलादे राम" का टेर लगाता हुआ एक सप्ताह काट देता । दिन जाते देर नहीं लगती श्रीर श्रानिवार के बाद फिर रविवार आ जाता !

मन्दिर के भीतर से अंख घंटे की आवाज आता निसे भिखारी नित्य सुना क्रुस्ता ख्रीर प्रातः काल संगछ-श्रारती के समय जब देवता की, पूजा होती तो वह विशेष पुलक्ति मन से इंडिस समय के शल घंटे की आवाज सुनता ५ उसका हृदय-वर्षों से तङ्गता तङ्गता थक गया या कभी असने ,देव-दुर्शन नहीं किए। उसकी दर्शन कामनाः सम्मरी हो चुको थी। उसके लामने से फूल माला लिए भक्त जाते सुवास से उपका मन व्याकुल हो जाता कानाना प्रकार के प्रसाद क याल उसके सामने से चक्रे जाते, किन्तु उस पंगु के हिस्से में केवल चावल के कुछ दाने और आँटा ही पहा था जो भील में उसे मिल जाता था। मंदिर में ख्लोत्सव होता, देवता का न्यांगार होता, मन्दिर सवाया बाता इन सारी निज़ी को भिखारी अपनी क्लना की विहुछ, आँखों में हिंदी देखा करता। प्रत्यक्त दर्शन इसके भाग्य में न है। वह पंगु था, वह किसी चरह विसक सकता था और हिसे उस मन्दिर में घुसने हीं कीन देता देवता के इसप्रवित्र हो जाने का जो सव था । 🧺 । अने किला —

उस बरगद पर संध्या समय पंछियों का झंड बसेरा टेने थाता। पंछा कोलाइल करते और बीट भी किया करते, किन्तु भिलारा उन्हें नहीं खदेंदता फेलाकर कहती—"मां, पैसा दो न-बादा की दि दें।" वह देले मारकर उन्हें हाँक सकता था। हाँ, यह बात जरूर थी कि वह पंछियों के उड़ने की शक्तिपर जला भिवारी के आगे .पैसे फॅककर मानों कर्तव्य भार से करता था। दो गिल्हरियाँ उसे झुँमला दिया करती थीं। वे अपनी पृंछ उठाकर उसकी झोली पर धावा बोल देती थीं । भिखारी की झोली पर दाँत लगानेवाली को क्या कहा जाय!!! वन कबूतरी का वह जोड़ा जो उस बरगद की डालगर वैटकर विहल कुर्जन किया करता था, भिखारी का मित्र था। भिखारी उन दोनी को आत्मविभीर होकर देखा करता और दबी हुई ठंढी श्राह अनजाने उसके मुंह से निकल पड़ती। वह व्यर्थ आह सून्य में विलीन हो जाती।

कबूतरी मान करती, कबूतर गला फुलाकर उसे श्राना सौन्दर्य दिखलाता और कुजन करता हुआ मस्ती से डाल की लम्बाई पर टहलता। कबूतरी चुपचाप दुसरी और ताकती रहती । भिखारी मन ही मन कहता—''अरी पगली, सौभाग्य से भी कोईं। रूटता है।"

फिर रविवार आया ! भिखारी और से ही प्यपर आंखें बिछाए बैठा रहा। एक मोटे सेटजी आए। सेठानीजी थीं सीन का भार लादे । किसी ने भी उसकी श्रोर नहीं देखा । वह वृद्धियां भगतिन आई-छू जाने के भय से अपने को बचाती हुई और और सारी दुनिया को घुणा की दृष्टि से देखता हुई। भिखारी मन ही मन कुट गया उसकी चाल देखकर । फिर कुछ मनचली का झंड आया। वह इधर उधर ताक झाँक करता, हुआ मन्दिर की सीढियों पर जाकर खड़ा हो गया क्योंकि सामने से कुछ छोकरियाँ आपस में चुहलबाजी करती हुई कलाई में माला लपेटे श्रारही यी। मिलारी चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था।

भिखारी बङ्ग्बहायः—"हाय देवता, यदि <u>त</u>्रम मेरा तरह अचल न होते तो निश्चय ही धहाँ बालभोग को लातमार कर फिर करील की गुजों की आहर भाग जाते !"

फिर कुछ साधु-संत प्धारे। गाँजे की महकू हवा में भर गई । वे भद्दी मट्दी गालियाँ बकते सोधे सिंदुद्वार के कोड़ो से पीटकर विदा ह Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

क उसनार चले नगए। उनके खड़ाऊँ की खट्पट-बट्पर ह्यावाज उत्तरोत्तर क्षीण होती हुई - विलीन हो र्नाई। भिखारी मुँह विचका कर धीरे से बोला—"जहन्नम में जाओ आभागे।" रविवार आया और अपने पिछले बहुत से रविवारों की तरह समाप्त हो गया। भिखारी वय-देखता ही रह गया उसकी बिटिया रानी नहीं आई। बहुत्प्रायः संध्या के कुछ पहले ही श्राती थी। इसी आशा को अपने मन में सँजोये भिखारी दिन भर बैठा नहा। दोपहर से. ही उसने राध्या की कल्पना करके र्अपने को सुखी किया था। वह सोच रहा था—"अव आरही होगी वह फुदकती हुई नन्हीं सी गुड़िया अपनी माँ के साथ ।" जब जब भिखारी इस बिचया की कराना करता गली मोड पर उसका रूप भी भलमला उटता। मिलारी श्रापनी करपना की इस निट्राई पर कुट्ठं जाता, किन्त जब मन्दिर के सिंह द्वार पर बहनाई में 'ईमन' को नर बजे उठा और एकाएक विजल की बत्तियाँ जल रानी उस दिन नहीं आई। 'श्रगल रविवार की आशा फिर भी उसके मन को चुमकार रही थी।

फुरवरी ु

रंग विर्ंगी भावनाओं में उत्तमा हुआ उस भिलारी ने रात गॅवाई । सोमवार से फिर इसने दिन प्रारंभ क्रिया एक दिन रविवार श्रागया । यारा दिन यह अपने क्कथमी मन को समझाता इझाता रहा। किसी दर्शनार्थी की कलाई पर यदि घडी होता तो वह एक मलक में उसकी सहयों को देख होने की चंग करता और फिर सामने की दीवाल पर की धृप को देख कर भी समय का व्यनमान करता—"अभी तो दोपहरी है, वहाँ पर, उस ्खिइकी के मास धूप पहुँचती है तब चार बजता है"-। इसी समय बिटिया रानी श्रानी नीस्य माँ के साथ आती है। भि**खारी को संध्या** का आजाना प्रिय था इसीलिए उसने एक घंटा पहले से ही दिन की मध्या नान लिया। वह रविवार भी बीत गया—वह नरहीं नुरनी न आई।

रविवार का दिन भिलारी के लिए विशेष श्रिय था किन्तु अब वह रविवार की कल्यना करके कराह उठता-"हाय, कहीं यह आनेवाला रवीवार फिर न मुझे दिनमर आशा के पालने पर मुखाने के शद संध्या को निराशा के कोड़ो से पीटकर विदा हो छाय !"

😴 रविवार आया और फिर संध्या भी आई। भिखारी भीख माँगना भूलकर बच्ची की राह रह रह कर देखने . लगा। एकाएक वह उछल-पड़ा-बचिया की माँ दिख-लाई पड़ी किन्तु वह छुम-छुम चलने वाली बचिया ! वह नहीं थी. उसकी मां-अंकेली आई थी। भिखारी ने सोचा-आखिर बचिया बचिया ही तो ठहरी। मचल गई होगी या खेल में जिलमी होगी या अपने पिता के साथ कहीं धूमने गई होगी मौसम भी तो सहावना है। अपनी ऐसी गुड़िया को छोड़कर कीन ऐसा अभागा पिता होगा जो अदेले टहलने जाय !

वह स्त्री कुछ खोई खोई सी भिखारी के पास आ-कर रुकी और एक ठंडी 'साँस है हैकर चार पैसे उसके फैलाए हुए फटे चीथड़े पर जिस पर दिन भर की भीख पड़ी थीं धीरें से फेंक कर आगे बढ़ी । भिखारी अपन को रोक न सका। वह दोनो हाय फैलाकर बोल उठा--रानी माँ, बिटिया रानी ?

वह स्त्री मुइकर खड़ी हो गई और कराह कर बोली-वह दो सप्ताह से वेहोश पढ़ी है बाबा-बहुत तेंब ञ्चर है। आशीर्वाद दो . . . . . . . . !

इतना बोलकर उस स्नेहमयी मां ने अपने ऑबल से अपनी भीगी पलकों को पोंछ हिया। भिखारी के कलेजे पर जैसे किसी अहस्य हाथ ने कसकर एक मुझा मारा-वह गुड़िया बेहोश पड़ी हैं ! दो सप्ताह ते ! उत क्या हो गयां चाहे भगवान् निस्तारी इक्का ववका-सा बरगद के तने में उठँग सा गया । उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह स्त्रीहचली गई। बहुत त लोग आए-गए किन्तु भिखारी चुप्रचाप बैठा रहा। तास साल पहिले इसी तरह उसकी भी ब्रिचिया वीमार पड़कर उसे रता चुकी थी। उसकी -धुँधली आँखों के सामन उसके अपने भूले हुए चित्र बहुत तेजी से-एक सरीट में - चूम गए। उसे पता नहीं कब दिन बीता, संध्या आई श्रीर वह जनाकीर्ण मन्दिर का पथ धीर धीर निर्जन होगया-कुछ कुचले फूल और हरे पत्ते उस पथपर वं हुए थे। मन्दिर का पट बन्द हो गया था। देवता व शयन-काल की आरती कवके समाप्त हो चुकी थो। तारों से भरे आकाश में काली परछाई वी तरह मन्दिर को उच्च चूड़ा पर की ध्वजा का लम्बा बाँग दिखाई पड़ रहा था और उस बांस में लगी हुई

्रहीले होले हिल रही थीं। भिष्तारी एक ठढी से लेकर अपनी क्यरी पर लेट ग्या और पता नहीं निंद ने आकर उसे यपिक्यों दे देकर सुंदा दिया। बारी नींद में भी बचिया को देखता और चौंककर है है हता नवह सड़क की ओर दृष्टि डालता। निर्जन कम्मीए विजलों का प्रकाश! सामने जो हलवाई दूकान है उसके चूल्हे की राखपर एक कुत्ता धाराम सो रहा है और किसी किसी घर से, बीच बीच में, एके की आवाज आ जाती है। सर्वत्र निद्रा की साया उ रही है। इसी तरह अगला रिववार आ गया!

्वचिया की माँ ठोक समय पर आई मौली साड़ी, रके बाल योंही हाथों से संवारे हुए, चेहरा उतरा या, पलकें भींगी भींगी। वह दौड़ी हुई सी मन्दिर चछी गई। भिलारी का हृद्य आशंका से इतना ाकुल हो रहा था कि वह कुछ पूछ न सका--उसे य था कि न जाने उसे कैसा संवाद सुनना पड़े। वह विं बन्द करके कथरी पर छेट गया ।- फिर रविवार ाया और भिखारी का हृदय सुबह से ही घड़कने गा। उसने इस सप्ताह को बहुत ही छटपटाहट के य काटा था। किसी भी बच्चे की रुलाई सुनकर <sup>सका</sup> हृद्य धक् से करके रह जाता था । सामनेसे आती ाती हुई किसी भी छोटी-सी बच्ची को देखते ही वह कि उठता था। सोते जागते उसके सामने उसकी ड़िया की चलती फिरती तस्वीर ना**धने** लगी और उसे प्र बनाने लगो। वह कभी कभी अपना सिर पीट छेता र विल्ख उठता पर इस हृदय मंथन से त्राण पाने का हि चपार्य उसे नहीं स्फ़िता। वह पंगु था, इसका ळल उसे नए चिरे में चताने लगा—हायरी ठाचारी ! दि वह चल सकता तो इतनी दूर चला जाता कि

"你一个我们的我的我们

भोर हें हैं है है जिस अपनित्र के निर्माण के लिए

To the to the week

the first of the state of

Junk of the Year beautiful to the

া ইম্পুরু প্রিয়ার চর চর ১৮

उतनी दूर उस नन्हीं गुड़िया रानी की याद अपने नन्हें नन्हें पैरों से नहीं जा सकती—वह स्मृतिके भी उस पार जाने में सकीच नहीं करता । प्रत्येक रिवचर को वह भिखारों अत्यन्त वेकली का अनुभव करता और जब घहा स्त्री नहीं आती तो उसे तिनक सी शान्ति मिलती, थोड़ी सा आराम मिलता । वह बोलता—हाय अब तो ऐसी लगता है, सप्ताह के सातो दिन रिवचर ही हो गए दिल तो इतनी बल्दी रिवचर नहीं आता था।

वह अपनी भावनाओं से त्राण पाने के लिए प्रत्येक क्षण विकल रहने लगा।

दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद मास !

जाड़ा समाप्त हो गया। बरगद्के पत्ते पीले झड़ गएक ख्रीर एक एक कर के टपक पड़े। डालों में लाल लाल। नए कल्ले निकलने लगे। अलसाई सी हवा चलने लगी। वसन्त आगया! एक दिन भोर को उठकर ख्रासपास के सिलारियों ने देखा कि लगातार पञ्चीस साल तक स्थाप के हैं। उसका फटा मैला टाट पड़ा हुआ है, झोली पड़ी है। उसका फटा मैला टाट पड़ा हुआ है, झोली पड़ी है, ठीकरे पड़े हैं, टीन का वह उच्चा भी पड़ा है जिसमें वह भीख में मिले पैसे रक्खा करता किन्तु मिखारी ने मोह सदा की तरह उस पथपर आती जाती रही है सदा की तरह उस पथपर आती जाती रही है सदा की तरह देवता का श्र गार होता रहा, सदा की तरह सिहद्दार पर भी मीठी ध्विन में शहनाई बजती है रही—नहीं रहा वहाँ केवल वह भिखारी जिसका अभाव किसी को भी नहीं खटका!

फिर रविवार आया, फिर रविवार श्राया और श्राकर चला गया! वस'!!

#### वास्तव वाद

श्री महेन्द्रचन्द्र राय

जब हम किसी का परिचय प्राप्त करते हैं तो कुछ सम्बन्धोंके सहारे करते हैं। कहीं वह बन्धु, भाई पिता माता स्त्री पुत्र, कहीं कुली किसान वकील वैद्य, कहीं वह कवि, गायक, साहित्यिक. वैज्ञानिक अथवा बाविष्कारक होते हैं। इसी प्रकार श्रजस्न नामों से इसका परिचय मिलता है। वे नाम के द्वारा इस विश्व के साथ किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध वतलाते हैं कोई भी एक मनुष्य इस विश्व के साथ सब प्रकार क सम्बन्ध से युक्त नहीं है; केवल कुछ विशेष विशेष सम्बन्धों के द्वारा प्रत्येक मनुष्य प्राप्ते को विज्ञापित करता है। परन्तु किसी भी व्यक्ति का परिचय केदल उन्हीं थोड़े से सम्बन्धों में ही सीमित है, यह कैसे कहा जा सकता है ? इसी से हमारे अत्यन्त दार्शनिक वन्धु यह सिद्धान्त बना बैठते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में सभा सम्बन्ध सम्भावना के रूप में वर्तमान है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति में सब कुछ होने की सम्भावना है। परन्तु खुली प्रांखीं की ज्यवाही को श्रहवींकार करने के कारण उन्हें पर पर बुर वास्तविक जीवन में अठ के साथ समझौता करके चलना पड़ता है।

कितना व्यक्त हुआ है उतना ही व्यक्ति का सव कुछ है और इस के अलावा उसमें और कुछ नहीं है, में ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, परन्तु जो कुछ अन्यत्र व्यक्त हुआ है, वह सभी किसी भी व्यक्ति के अन्दर अव्यक्त सम्भावना के रूप में विद्यमान है यह भी में संभव नहीं सम्भाता हूँ। हर एक व्यक्ति विशेप देश और विशेष काल में विशेष घटनाओं की परिस्थिति में प्रकट है इस सत्यको अव्छी तरह सम्भाना और स्मरण रखना चाहिए, नहीं तो काल्पनिक आदर्शवाद की माया से भुष्य होकर हम लोंगोंको उस प्रकार के रहस्यवादी भूतना पड़ेगा जिन छोगों का मन किसी भी सुहूर्त किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार की सम्भावना को स्वीकार करता है। इस प्रकार के विश्वास से समय बीत सकता है, जीवन नहीं चल सकता। शुद्र आम के बीज से श्राम का नृक्ष होगा, और उस यूक्ष के फल से और भी अनेकों आम के वृत्त होंगे और इसी तरह संभव है उससे अनन्त काल में श्रनन्त श्राम के वृक्षों. की विचित्रता प्रकट होती होगी; परन्तु इससे ऐसा सोचने का कोई भी हेतु नहीं है कि आज के इस बीज से श्रनन्त भविष्य में व्यक्त होनेवाले किसी भी वृक्ष का रूप प्रकट होगा। इस बीज के प्रकाश की एक निर्दिष्ट सीमा है चाहे वह सीमा कितनी भी अगोचर हो।

and the second second second

इस समय जिस किसी मनुष्य ने जिन विशेष विशेष सम्बन्धों के क्षेत्रों में अपने को प्रतिष्ठित किया है, व्यक्तिरूप में वहीं उसका समग्रपरिचय है, यह सत्य नहीं है; जो चित्तरंजन एक दिन वैरिस्टर अथवा कि के रूप में परिचित ये वहीं एकदिन त्यागवीर के रूप में भी व्यक्त हुए इसे अस्वीकार करने का उपाय नहीं है। परन्तु, इसीलिए वह सब कुछ हो सकते थे, यह सत्य नहीं है।

प्रत्येक मनुष्य खरानी जीवन-रीमा के खन्दर कुछ विशेष विशासों में ही अपने को विकसित कर सकता है। उससे खषिक उसके लिए खर्ममब है। परन्तु किसी विशेष सुहूर्त में किसी व्यक्ति का जो परिचय व्यक्त है वही उसका समग्र परिचय नहीं है, उससे भी अधिक कुछ उसके खन्दर संभावना के रूप में विद्यमान है। इस बात को हम खस्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए खाज में जो कुछ हूँ केब मैं उससे भिन्न जो चाहे सो हो सकता हूँ ऐसा विश्वास करने का कारण न रहने पर भी, खोर कुछ अवस्य हो सकता हूँ इस बात को हँसकर उड़ाया नहीं जा सकता किसी विशेष सहूर्त के सम्बन्ध में मेरा जो विशेष परिचय है उसीमें में सीमित नहीं हूँ, यह सत्य है।

जो सम्बन्ध है वे तो आत्मप्रकाश के साधन, मात्र हैं, ये साधन चरम और चिरन्तन होकर रहेंगे ऐसा आशा अनुचित है। इसी लिए कोई भी विशेष परिचय व्यक्ति का चरम परिचय नहीं हो सकता। इसी कारण



र्जा नाम से मनुष्य के परिचय को ,निश्चित कर देने का अर्थ उस व्यक्ति को आवृत कर उसके नाम को ही बड़ा करके देखना है। काल्पनिक आदर्शवाद मनुष्य को एकदम अनन्त भगवान में परिणत कर देता है और हमारी व्यवहारिक बुद्धि मनुष्य को एकदमं स्थितिशील जड़ वस्तु में परिएात कर देती है। परन्तु यथार्थ दृष्टि मनुष्य को श्रनन्त भी नहीं मानती श्रीर दूसरी ओर से उसे एकदम साँचे में ढाली हुई लोहे की मूर्ति भी नहीं सममती है।

सचल वस्तु को हमलोग कुछ भय की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि सचल वस्तु मात्र ही कुछ अंश में ज्ञात और कुछ अंश में अज्ञात है। वह अज्ञात अंश हमारे मन के भाराम को, निश्चिन्तता को नष्ट कर देता है। अगर इमारे घर में ऐसा कोई अतिथि श्रावे जिसको इम आंशिक रूप में जानते हैं तो उस श्रितिथि को लेकर हमारे मनमें शान्ति नहीं रहती ; किसी भी समय वह मनुष्य किस श्रभावित रूप में आत्मप्रकाश कर हमें च्याकुल श्रीर विपन्न कर बैठेगा इसका कोई निश्चय नहीं रहता। इसी लिए व्यक्ति मात्र को हम किसी विशेष परिचय से बाँघ कर कम से कम अपने मन में निश्चिन्त होना चाहते हैं, उससे यदि यथार्थ निरापरा न भी हो तो कोई चिन्ता नहीं। सान्तवना ही काम्य है, सत्य का ज्ञान उतना काम्य नहीं है।

परन्तु यदि काल्पनिक हृदयावेग की द्राष्ट श्रीर सान्त्वनाकामी व्यवहारिक बुद्धि से मुक्त होकर हम वास्तविक दृष्टि से देखें तो अनायास इस सत्य को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि मनुष्य को छेकर जहाँ कारवार है वहाँ पर 'मनुष्य सब कुछ हो सकता हैं' ऐसा विश्वास इरना जैसे कार्यकारी नहीं है, वैसा ही 'वह इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता' ऐसा सममना अपकारी है इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरे एक मित्र ने किसी एक व्यक्ति को ऐसा ही किसी सम्बन्ध में सीमित और अचल करने की चेष्टा को थी; बाद को उनके अनजान में ही वह मनुष्य न बाने का उस विशेष सम्बन्ध के घेरे को लाँघ कर चला गया श्रीर मेरे मित्र ने एकदिन श्रकस्मात् देखा कि चनकी कल्पना-सृष्टि को उस व्य**क्ति ने** प्रवंचित किया

अर्थात् उनकी कल्पना के विरुद्ध काम किया। उस आहत विश्वास के सहर्त में उन्होंने कहा था, 'हमलोग सक कुछ कर सकते हैं, किसी का कोई विश्वास नहीं है। प्रतिक्रिया का यही लक्षण है ; व्यवहारिक बुद्धि की जब धका पहुँचता है तो वह एकदम रहस्यवादी हो उठतां है परन्त वास्तविकता के आधार पर मनुष्य स्थित होकर खडा नहीं रह सकता।

विश्व के अलंप्य विधान के कारण जब प्रत्येक मनुष्य को एक निर्दिष्ट सीमा के अन्दर ही रहना होगा तो उसके लिए और कुछ न हो सकना दोपणीय नहीं हो सकता। इसोलिए किसी विदोप प्रकाश को अत्यन्त मूल्य देना जैसा वेदनादायक है वैसा ही अनुनित मी प्रतीत होता है। इस जीवन में जो मैं कमी ,नहीं बत सकता, यदि उसी को जीवन का परम और सार्थक प्रकाश मानना पडे तो मेरे लिए जीवन धारण करना ही एक उपहास जैसा माल्म हो सकता है। वास्तिविक विचार में जो वस्त जिस रूप में प्रकट हो रही है उस वस्तु की वही यथार्थ सार्थकता है खीर उसी अर्थ में

God's in His Heaven

And all's right with the world अर्थात् सभी श्राने अपने में प्रतिष्ठित हैं।

परन्त यदि इस वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्य में परिवर्तन की चेटा ही बन्द हो जाय। जो कुछ जैसा है ठीक ही है, विश्वविधान में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, यदि यही धारणा हम में होती ती नवीनतर प्रकाश के लिए प्रेरणा श्राती कहाँ से जीवन-गति के पीछे असम्पूर्णता का वोध श्रीर श्रमादी की प्रेरणा है। मैं जैसा हूँ वह मेरा यथार्थ प्रकाश नहीं है, यह बोध ही तो गुझे एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश की ओर, एक जमाने से दूसरे जमाने की ओर खींचें ले जा रहा है। हमारी कल्पना वास्तविक दृष्टि को देक रखती है, कहती है, सामन का रास्ता तो अनन्त है, बैठे क्यों रहोगे !

कल्पना सृष्टि की प्रेरणा है। कल्पना प्रत्येक व्यक्ति है। छलनामयी कल्पना हा मनुष्य को अनन्त संमावनी

का खप्न दिखा कर कुछ संम्भावनात्रों की ओर खींच ले जाती है। दो कदम से ज्यादा आगे बहना मेरे लिए नम्ब नहीं है, परन्तु कल्पना कभी, ऐसा कहना तो दर. ममझने तक नहीं देती। लेकिन संभवतः दो कदम बलने के . लिए ही. मेरी सृष्टि हुई है, संभव है हम विश्व ब्यापार में विश्वविधाता मुमसे इससे अधिक क्याशा भी नहीं रखते हैं। सृष्टि के अन्दर असत्य क्री छलना काम कर रही है, इसमें सन्देह नहीं।

किसी आदर्श की कल्पना, परम श्रीर चरम मूल्य क्रीकल्पना यदि न रहे तो चलने की प्रेरणा भी नहीं ब्राती : श्रथच आदर्श के अस्तित्व पर विश्वास व्यक्ति के लिए वेदनादायक भी है। आदर्श है इसांलिए तो असम्पूर्णता का बोध हृदय को पोड़ा देता है। इस देख से छुटकारा देने के लिए ही कल्पना मनुष्य को रहस्यवादी बना देती है। इसी रहस्यवाद की शाखा प्रशाखाएँ कहीं तो 'अहम् ब्रह्मास्मि'-वाद में, कहीं जन्मान्तर-वाद में, कहीं 'भक्त रच्चक भगवान'-वाद में फ़ैली हुई हैं । वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाय तो ये सभी 'वाद' जीवनलीला का छल मात्र हैं।

इस में सन्देह नहीं कि रहस्यवाद मनुष्य को बहुत कुछ निश्चिन्त बना देता है। व्यक्तिगत हुए से मैं जो नहीं होसका अन्य किसी व्यक्ति में उसे देख कर स्वभावतः जो वेदना हो सकती है, रहस्यवाद सुझे उस वेदना से मुक्त करता है। मैं ही विश्वजगत में भिन्न भिन्न र्ह्पों में विराजमान हूँ, यदि ऐसी कल्पना की जाय वो व्यक्तिगत विशेष वेदना की निवृत्ति हो सकती है। अयवा इस जीवन में जो नहीं हो सका, एक विशेष व्यक्ति होने के नाते वह मेरी अपूर्णता है यह स्मरण करने में असुविधा भी है,वेदना भी है। परन्तु जन्मान्तर-बाद की सान्तवना से मनुष्य उस वेदना को अतिक्रम करता है। जो आज महीं हुआ वह कल संभव होगा ऐसा सोच कर जिस प्रकार सान्त्वना मिल सकती है बैसाही इस जीवन में जो संभव नहीं हुया अगरे जन्म में बह संभव होगा ऐसा सोच कर पर्याप्तं टाइस मिल के सम्मुख पहुँच के बाहर एक श्रादर्श को खड़ा की मुकता है। अथवा जो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि मेरे देती है ; मैं जो नहीं हो तका, वहीं आदर्श मानी दूर लिए असाध्य है वह भी ईश्वर की विशेष क्या से साध्य से बंशी बजा कर दूराभिसारी होने के लिए मुझे पुकारता हो जायगा यह विश्वास भी कम सान्त्वना का कारण नहीं है।

वास्तविक-दृष्टि मनुष्यकी इत काल्पनिक सान्त्वनाओं . से वंचित कर उसकी जीवन यात्रा को बहुत कठिन कर देती है इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। किन्तु क्या मनुष्य सदा कठिन प्रयास से वचने के लिए काल्पनिक सान्त्वना की खोज में रहस्यवाद का ही शरण छेगा ? व्यक्ति का जो वास्तव मूल्य है, क्या वह उसे प्रसन्नता से स्वीकार नहीं कर सकेगा ? जो श्रसीम है उसे असीम के रूप में कंल्पना करने का जो दुर्निवार मोह है मनुष्य कव उससे मुक्त होगा ? व्यक्ति के रूप में, व्यष्टि के रूप में मेरी जो सत्ता है वह इस जीवन की क्षुद्र सीमा में ही निःशेष है, इस अत्यन्त स्पष्ट सत्य को हम लोग क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते ? 'श्र्यस्ति' ही एक मात्र सत्य है और उसाके साथ अविच्छित्र जो 'नास्ति' है उसे अस्वीकार करना क्या मनुष्य के लिए यह दुर्बलता नहीं है ?

व्यक्ति मात्र ही विशेष देशकाल की परिधि में सत्य है उस परिधि को श्रमन्त कर व्यक्ति सत्ता को चिरन्तन प्रमाणित करने का प्रयास एक भ्रान्ति मात्र है। सुतराम् जब हम कहते हैं 'मैं हूँ' तो सर्वदा यह भी स्मरण रखना होगा कि मैं किसी विशेष देश में,विशेष कल में हूँ। इसीलिए यदि मुझे सफलता प्राप्त करना है तो उस सफलता को विशेष देश काल में ही प्राप्त करना होगा।

'All that I could never be, All that men ignored in me, This I was worth to God'

यह एक प्रकार दुर्बल की सान्त्वना मात्र ही है। अवस्य चारों ओर के मनुष्यों की स्वीकृति में ही व्यक्ति की चरम सार्यकता है, यह वास्तव में सत्य नहीं है ; परन्तु व्यक्ति जीवन की सार्थ-कता किसी महिमामय भगवान के दरबार में भी नहीं है, यह जानने की श्रावश्यकता है। वास्तविक-दृष्टि को प्राप्त करने में सब से बड़ी बाधा मनुष्य का हृद्य-दौर्वल्य है। दुवेल मन सान्त्वना प्राप्त करने की श्राशा में कितने प्रकार की झुठी सान्त्वनाश्रों के सहारे जीवन धारण करने की चेष्टा करता है यह नवीन मनस्तत्त्ववेत्ताओं को श्रन्छी तरह ज्ञात है।

हमारी कल्पना वृत्ति इस हृदय-दौर्यल्य को बड़े

फरवरी

र्व जिला रखने की कोशिश करती है। इमारा बात्तविक नोष प्रति सहतं कल्पना की छल्ना से विपर्यस्त होता है। असम्पूर्ण को सम्पूर्णरूप में देखने की कला... में कल्पना विलवुल अघटन-घटन-पटीयसी है। इमारी दृष्टि कभी भी किसी एक मुहूर्त में किसी वस्तु को परि-पूर्ण रूप में नहीं देख सकती, किसी मूर्ति को जभी हम देखते हैं तो उसके एक ही प्रान्त को इम देख सकते हैं, किन्तु कल्पना की शक्ति से हम उस मूर्ति को चारों ओर से सम्पूर्ण देखते हैं, इस प्रकार से सम्पूर्ण देखने में जो भूल का बीज रहता हैं उसीसे कभी क्मी उत्कट ट्रैज़िडी की सृष्टि होती है। बालकों की एक कहानी में उस का विवर्ण है, आप लोगों ने उसे ·पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर केवल चाक्षुष दर्शन की बात नहीं दर रहा हूँ। मनुष्य को सममने में भी हम इस प्रकार के मानसिक अभ्यास का प्रमाण पाते हैं। किसी व्यक्ति को जानने के, लिए यह आवश्यक है कि कम से क्म उस जानने के मुहूर्त में उसका परिचय श्रवश्य ही श्रांशिक होकर रहेगा। परन्तु हम लोगों का ऐसा श्रभ्यास है कि इम किसी व्यक्ति के एक ही हिस्से की जान कर उसी को पर्यात समभा बैठते हैं श्रयवा जितना जानते हैं उसी के साथ संगत कर उसका एक परिपूर्ण चित्र की कल्पना कर छेते हैं। इस प्रकार की भूछ हम इमेशा किया करते हैं। पंडित जी के मुख से वेदान्त की निगृह मर्मव्याख्या सुन कर हम सोचते हैं कि संसार के दैनिन्दन व्यापार में भी पंडित जी इसी दृष्टिकोण को लिए फिरते हैं। किंव के मुख से देश भिक्त की अमृतवाणी हुनकर इम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वास्तव नीवन में वह घोर स्वार्थान्वेषी श्रोर श्रर्थलिप्सु हो सकता है। उपन्यासकार के उपन्यासों में निन्दुकों के प्रति तीक्ष्ण व्यंग को देखकर हम ऐसा सोच बैठते हैं कि यह व्यक्ति स्वयम् वड़ा ही गुणग्राही होगा। परन्तु यह कल्पना की छलना मात्र है, जिनको कुछ भी वास्तव अनुभव है वही इसे स्वीकार करेंगे।

पर क्या कल्पना हमेशा हमें परिपूर्णता का शूठा खप्न ही दिखाया करती है ? क्या किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में धारणा करने के लिए उन व्यक्ति को सभी सम्बन्धों में देखने की आवश्यकता है ? सभी ओर से किसी व्यक्ति की जाँच

करनेका मौका ही कहाँ है ? और ऐसा न करने के कारण क्या हम पग-पग पर प्रवंचित ही होते हैं ? अग्र ऐसा नहीं तो, क्या ऐसा सोचना अनुचित होगा कि केवल बाहर से विचार करने की पढ़ित के अलावा भी एक ऐसी पढ़ित है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की सामग्रिक परिचय की एक ही साथ प्राप्त करना संभव है ? जो हमारे प्रत्यच् ज्ञान के सामने अव्यक्त है, वहीं हमारी अनुभृति के सन्मुख किसी रहस्यपूर्ण उपाय के व्यक्त हो सकता है, एक ऐसी धारणा हमारे मनके अन्दर जमी हुई है इसीलिए उक्त प्रश्न के उत्तर देते में दुविधा माल्म होती है।

भग्न वृत्तांश को देख कर पूर्ण वृत्त की कल्पनां मानव प्रकृति का एक धर्म है ऐसा कहना भी अलुक्ति नहीं है। इसी लिए तो मनुष्य की बनाई हुई किसी बस्तु के एकांश को देखकर उसके अहरव अंश के बार में अनुमान प्रायः ठीक भी होता है। यदि एक हुट हुए घड़े के एक अंश को तामने रखा जाय तो उसका अहरव अंश के सामने रखा जाय तो उसका अहरव अंश के सामने रखा जाय तो उसका अहरव अंश के एकांश को देख कर अन्य अश को आकार कंसा हागा यह कहना असंभव है। यह इस लिए भी नहीं है कि वृत्त एक जांवित वस्तु है। पर्वत के एकांश को देख कर औं की धारणां करना असंभव है। सुतराम् मनुष्य के भी एकांश को देखकर उस वा पूरा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है।

किन्तु कभी कभी हमारा अनुमान व्यर्थ नहीं होता है, इसका कारण है। विधाता की स्रष्टिमें कोई भी वस्तु मानव कल्पना के अनुसार सम्पूर्ण नहीं है, यदि हम कल्पना करें कि विधाता के मन में परिपूर्णता के लिए चेटा है तो भी उनकी धारणा के साथ मानवीय पूर्णता की धारणा का कुछ साहरय है ऐसा नहीं प्रतीत होता। मनुष्य पूर्णक्प से विधाता की सृष्टि नहीं है। मनुष्य अपने को भी कुछ अंशों में बना रहा है और इसी लिए उसके अन्दर जो परिपूर्णता की पारणा है उसके लिए चेटा मों है। इसी लिए हम लोग कमागृत नाना सम्बन्धों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, यद्यी हमेशा उस सामंजस्य को हम रख नहीं सकते। जिस मनुष्यका विकास जितना बहुमुखी होता है उसमें हम उतना आधिक असामंजस्य देख पाते हैं।

जिन चरित्रों की श्रिधिक जिंटलता नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में हम्कोगों का अनुमान प्रायः सत्य निकलता है श्रीर उसीसे हम ऐसा सोच बैठते हैं कि मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व की धारणा करने के लिए कोई स्क्ष्मवृत्ति हमारे अन्दर जाग्रत होरही है। वस्तुतः इस प्रकार का विख्वास निराधार माल्म होता है।

कहानी उपन्यासों में जिन मानवचिरत्रों से हमारी

मेंट होती है उनके साथ वास्तव जगत के मनुष्यों का कोई सादृश्य है कि नहीं यह एक विचारणीय विषय है। कहानीकार जिन चरित्रों की चृष्टि करते हैं उन्हें समझने में इमें विशेष आयास करना नहीं पड़ता क्योंकि वे कहानीकार के कल्पनानुसार एक सम्पूर्णरूप हमारे सम्मुख उबस्थित करते हैं। उन चरित्रों की बनावट में एक ऐसी symmetry ( सुडौलपन ? ) रहती है कि उनके एकांश को देखकर अन्य अंशों की धारणा करना असंभव नहीं है। जो चरित्र जितना श्रधिक इस symmetry श्रौर संगति को मान कर चलता है उसे हम लोग उतना हो typical ( प्रतिनिधित्व मूलक ? ) सन-मते हैं और कहानीकार को भी उतनी ही प्रशंसा करते हैं। किन्तु बास्तव जीवन में मानव चरित्र कितना अधिक र्जिटिल ख्रीर रहस्यपूर्ण है ; ्तोलिए कहानी के मनुष्य श्रीर वास्तव मनुष्य में उनीन श्रासमान का फर्क है। अनुष्य के pattern और प्रकृति के pattern में जैना गहरा श्रन्तर है वास्तव श्रीर कहानी में भा वैता हो श्चन्तर है। कहानी पढ़कर जो मानव-चरित्र का ज्ञान होता है उससे बास्तव जीवन में किसी को लाभ हुआ है ऐसा सुना नहीं जाता । इसीलिए जब यह कहा जाता है कि कहानी साहित्य मानव जीवन का चित्र खींचता है तो उसके जाथ एक राय होना कटिन मालूम होता है। साहित्य मानव कल्पना का खेल है: जीवन को यदि हम उसके द्वारा नियंत्रित करना चाहेंगे तो हमें बार-बार प्रतारित होना पड़ेगा, विपत्ति में वह इमें कभी बच्चा नहीं सकेगा।

सम्पूर्णता को छेकर खेलना ही आदर्शवादियों की आधना है। जो कभी होता उसी की सम्भाव्यता को मानकर निरुद्देश यात्रा का जो श्रानन्द है, वही श्रादर्श-बादी के जीवन का पाथेय है। इस श्रानन्द का कोई भी

मूल्य नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। वहुत से वास्तव दुःख विपत्तिओं के बीच में से निरुद्धिम होकर चलने के लिए मानव मन ने इस कल्पनास्त्र को आविष्कार किया है किन्तु इससे विपद का नाश नहीं किया जा सकता। पग पग काल्पनिक सान्त्वना से भय का नाश करने से ही, जिस दिन विपत्ति का आधात आ पड़ता है उस दिन भी उसे काल्पनिक माया कहकर हम उससे बच नहीं सकते। वास्तववादी होने के लिए चित्त की बिलप्टता चाहिए, जो यथार्थ और अनिवार्थ दुःख है उसे ग्रहण करने की दाक्ति चाहिए। इस प्रकार से जो आगे बढ़ते हैं वही एक दिन दुःख को जीत भी सकते हैं, कल्पना नहीं।

बालकपन में रातके समय श्रन्धकार में जब बाहर निकलना पड़ता अथवा रास्ते पर चलना पड़ता था उस समय अदृश्य भृत के अहितत्व के वारे में मैं निस्तं-शंय था और वे नुझे किस विपत्ति में डाल सकते हैं यह माल्म न रहने के कारण उनके बारे में भय की मात्रा भी अपरिसीम थी। इसीलिए वंडों के हाथ पकड़ा श्रांख बन्द किए निर्भय होकर रास्ता चलने का फाम करता था। उस छोटी अवस्था में भय को जीतने का न हो, कम से कम, उससे बचने का यह श्राभिनव उपाय प्राप्त कर मन में खुशी हुई थी। परन्तु आज उसे याद कर हँसी आ रही है। परन्तु यदि आज भी उसी उपाय से रात को पृथ चलना पृष्ट तो लजा से मुँह ब्रियाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आदर्श-वादियों की बात स्मरण कर मुझे बालकपन में भूत के भय से वचने की बात याद प्याती है। यदि सचमुच में टर की कोई बात होगी तो इस प्रकार श्रील बन्द कर उससे बचने का जो श्रामान है उसे मनुष्य क्यों स्वीकार करेगा ? काल्पनिक भूत को इस प्रकार से जीतना अथवा उससे बचना संभव भी दो सकता है परन्तु वास्तविक विपत्ति से इस प्रकार से बचना तो असमव है। जिस जंगल में डाकू हैं वहाँ से आँख बन्द कर चलने के पत्त में एक ही युक्ति हो सकती है, वह यह है कि जिस समय लाठी पड़ेगी उसके पूर्व मुहूर्त पर्यन्त आतंक से छाती में धडकन नहीं होगी-बस इतना ही I

क्या. मनुष्य सदा ऐसा ही पुरुष रहेगा !

W. Die

किलाने पर साम जाने किला

# राष्ट्रिपिता को श्रद्धाञ्जलि

मानवता संवीपयम रोई थी २४३० वर्ष पहले जब करणा, मैत्री और अहिंसा के प्रथम प्रचारक बुद्ध ने दो शाल दृकों के वीच में पार्थिव शरीर त्यागा था।

मानवता रोई थी जब ईसा को सूली पर लटका िदिया गया था।

२० ननवरी की संध्या को मानवता औं मुओं में हूव गई, जब प्रार्थना के लिए जाते समय महात्मा न्गान्धी की इत्या कर दी गई। सीर मएईल में परिमध्रण करती हुई हमारी घरित्री भी उस दिन विलखे उठी जैन उसने देखा कि उसका चमकनेवाला रतन छुप्त होगया— ्रेंचसके पुत्रों को मैत्री और प्रेम का सन्देश देनेवाला, अखिल बन्धुत्व का प्रचार करनेवाला चिर्रिनिवा में विलीन हो गया।

स्वर्गेगा की छहरों में हिलोरें लेनेवाली हमारी अधरती को गर्व या कि मानव का अवतार उसी पर है - उसी पर मानव ने जन्म लिया, उसी को गोद में महामानव जन्मे । किन्तु ३० जनवरी की सान्ध्य-लोहित ब्स्य-किरणें काँप उठीं जब हमारी पवित्र धरती की अक्टर मणि-गान्धा-को शैतान ने छ्ट तिया ।

जो तपस्वी अन्तहीन भविष्य में निवास करते हैं, ्रिमविष्य में ही जिसका आनन्द, जिसकी आशा और न्गौरव निवास करता है, मानव सभ्यता उसी की रचना 📵 । मृत्यु-गहर में जाकर जो अमृत को प्रमाणित करते हैं, मानव सम्यता उन्हीं का दान है। चरम दुख में निकर जो परम सुख का सन्धान करते हैं, मानव अभ्यता उन्हीं की देन है। आज की भारतीय सम्यता ुमहात्मा गान्धी की देन है । महात्मा गान्धीं जी ने इमारे लिए, हमारी आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक बाधीनता के लिए चरम दुखका वरण किया था।

उन्होंने चरम दुख में रहकर हमारे लिए परमसुंख सन्धान किया-हमारी चेतना, हमारी प्रेरणा इमारा उन्नत मस्तक चलना उन्हीं का दान है। हम स्वाधीनता उन्हीं की कृति है। वह श्रनेक बार श्रन करके मृत्यु-गहर में गए श्रीर मृत्यु-गहर में जाकर हमारे लिए अमृत लाए और अन्ततः मृत्यु-गहर क्वांकर, इत्यारे की गोली खावर-मरवर भी-उन हमारे लिए हिन्दु-मुसलिम एकता के अमृत की प्रमार किया। उन्होंने निरन्तर अन्तहीन भविष्य में निव क्रिया—भविष्य में ही उनका आनन्द, उनकी व्य श्रीर उनके कार्य का गौरव था। वह हममें, हमारे होते इमारे लिए विराजे और हमारे लिए ही वह श हो गए-वह सीमित हो कर भा श्रमीम थे और अस में हो विलीन हो गए।

विएदे मोर रक्षा करा, ए नहें मोर प्रार्थना विपदे श्रमि ना जेन करि भय। दुःख-तापे व्यथिन चिते नाई वा दिले सन्खन दुःखे जेन करिते पारि जय। - -्रस**हाय मोर ना** जदि जूटे निजेर वल ना जेनद्व संसारेते घटिले क्षति लाभिले शुधू वंचना विजेर मने ना जेन मानि क्षय॥ आमारे तुमि करिवे त्राण ए नहे मोर प्रायद 'तरिते पारि शकति जेन रय। आमार भार छाघव करि नाई वा दिले सन्त्व वहिते पारि एमनि जेन हय। नम्र शिरे सुखेर दिने तोमारि मूख छएब चि

दुखेर राते निखिल धरा जे दिन करे वंचन तोमारे जेन ना करि संश्व ॥

-- रवीन्द्रताथ 'ठाइँ

कार के किल्लू के सिन्सू को सेन्स आ रहा है। 新·二日·日本海(1)。

ाखा है भड़कार है हुए यह सामनेशाय शुरूरकाराया । इस

महात्मा गान्ची जीताकी।हत्यकुःसामूली इत्या नहीं; त्वारकः सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिकी हत्या है । उनका हत्यारा एक लिखा शिक्षित, एक राजनीतिक दल का कार्य-लाश्रीर एक हिन्दू समाई दिनिक पत्र का सम्पादक वह पं॰जवाहरलाल नेहरू के शब्दी वाला 'पागल' ती है। उनकी हत्या का प्रयत्न बम द्वारा कुछ ही क्षिपूर्व हो चुका था । संसारके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पर वम हकागया और बम फेंकने वाले गिरोह का पता तब तुई भारत सरकार के ग्रह-विभाग को न लगा जन त्र उसे गिरोह ने तत्काल दुवारा प्रयत्न करके महात्मा गांची जी कि इत्या न कर दी!

建筑, 体的 可定的的, 能力

महात्मा गान्धी की हत्या एक' व्यापक षड्यन्त्र का क्ताहै। जितने महान व्यक्तिकी यह हत्या है. इसके विक्रे उतना. ही बड़ा पड़यन्त्र है। महात्मा जी की हिला पड़यन्त्रकारियों की शक्तिको परीचा की सबसे इहोर कसौटी है। पड़यन्त्रकारियों ने जान बूसकर श्वाने सर्वस्व को दाँव पर लगा दिया है—इस शक्ति परिधा-में विफल होने पर वह सर्वथा निर्मूल भो हो गड़ते हैं और सफल हो जाने पर वह 'सर्वस्व ( राज्य-शकि ) को प्राप्ता भी कर सकते हैं। ऐसा व्यापक है गर्भइयन्त्रः और ऐसी कठोर है यह इत्या !

इतने व्यापक षड्यन्त्र का पताः भारत सरकार के पद्धविमामा को नहीं था या उसने इसका पता रखना सम्मा समय का अपव्यय सम्मा अथवा इसके लिए मुद्रे विभागाः को फ़र्सतः नहीं स्थी, यह सब हम नहीं चनते। इस इतना जानते हैं कि राष्ट्रिपिता से मिलने हिए ग्रह-विभाग के मन्त्री को फुर्बुत नहीं रहा करती प्री बिसकी चर्च महात्माजी ने अपने अनशन वाले कुन्य में की थी। और जब राष्ट्रिपिता से मिलन की इस्ते नहीं, तो उनकी रचा के संक्षेट में कीन पड़े। हो बाता है कि ८०% सी अपोई ७ डी० पाकिस्तान बढ़े गए ये । पर यह नहीं बताया गया कि बचे हुए भें से कितने प्रतिशत सीशालिस्टी और कम्युनिस्टी

के पीछे लगाए गए तथा कितने प्रतिशत राष्ट्रीय सर्वे सेवक संघ के पीछे ? इसको बताने की क्या जसरता? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को तो स्वराष्ट्र विमाग अपना अनुयायी वर्नाने की फिक में यह कि अही कही है है

हमने महाला गान्धी जी की हत्या के दुस्तद अवसर पर एक और आस्चर्य देखा कि महातेमा जी की मृत्यु के तुरंत बाद रेडियो पर सिर्फ प्रधान मन्त्री का ही भाषण पर्याप्त, नहीं समझा गया। उपप्रधान मन्त्री का बोलना भी जरूरी माना गया !

जिस समय महात्मा गान्धी जी की चिता में श्रानि की लपटें उठ रहीं थीं, उस समय हिन्दू विदेव-विद्यालय के वें छात्र जो राष्ट्रिय स्वयं सेव्क संघ के सदस्य थे, खुशों मना रहे थे, खुशीं में मिठाई खा और बांट रहे थे। राष्ट्रीय त्वयंसेवक संघ के कुल सदस्यों के यहाँ प्रगतिशील विद्यार्थियों ने धाना बोलेकर तलाशी ली तो महात्मा जी के हत्यारे द्वारा लिखी एक ऐसी पुस्तिका मिली, जिसमें महात्मा गान्धी पर सुसल-मानों के साथ मिलकर हिन्दुओं का अहित करने का श्रिभियोग लगाया गया था। इत्यारे का चित्र भी सिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इङ्ताछ की रोकने की कोशिश भी देंखी गई। ये सारी चीर्जे निश्चय ही महात्मा जी की इत्या के बहुत पहले ही संघ की समी शाखाओं के पास मेजी गई होंगा। पर मार्त सरकार के गृह-विभाग की षड्यन्त्र का पता नहीं था !

महोत्मा गान्धी जी ने अँग्रेजी साम्राज्य से ३१ साल तक लगातार संघर्ष किया। ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ रतन को छीनने का लगातार प्रयतन करके सफ-लता प्राप्त की विनेक बीर प्राणी की बाजी लगा दी। पर उस समय गान्धी जी के शरीर का कुछ न विगृहर । अँग्रेजी साम्राज्य ने अपने शतु महात्मा गाम्बी जी के शरीर की रक्षा की । और भारतबेष के स्वतन्त्र

हो जाने पर भारत राष्ट्र के पिता की हत्या के पहरानत ने मुसलमानों का कल्लेशाम शुरू करवाया। इस सम

के अवसरः पराथा । इउस समया हिन्दुः सुसलमान प्रक परिवर्तन होता । इससे देश कान्ति के पथ पर आगे बढ़ता । पर बृह कान्ति पु जोबादी न होकर समाजवादी होती । समाजवादी क्रांति से क्रांग्रेसी नेतृत्व स्टांक या-इससे हिन्दू पूंजीपतियों के स्वार्थपर आधात लगता था। इसीलिए अंग्रेजों से समकौता किया गया । इस् लममौता से मुसलिम पू जीपतियों के हित के लिए पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र की सृष्टि हुई, सुवित्रम बूर्जुआ श्रेणी ने आने स्वार्थ के लिए साम्प्रदान विकता का और हिन्दू विद्वेष का सहारा लिया। वर्ग-संघर्व का भारतवर्ष में यही वरीका सम्भव था। इसकी प्रतिकिया हिन्दुओं में भी हुई ।

हिन्दू प्रतिकिया के उभइते ही हिन्दू महासभा मजन हो गई। हिन्दू महासभा की सैनिक पूरक मेर्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आया । इसने हिन्दुंस्तान से नुसलमानी को नष्ट करने का निश्चय किया । अने क राजाओं महाराजाओं द्वारा पाळित इस संस्था ने अनेक स्थानों पर मुखलमानों का कल्लेखाम करवाया। किन्तु महात्मा गान्धीजी ने नाप्रेस को हिन्दू सुंधिलिम एकता पर संगठित किया था। महातमा गान्धीजी ने हिन्-मुसिलम एकता के लिए आने सम्पूर्ण प्रयान युर कर दिए। नोआबाली गए। वहां यानि साम्म का । कलकत्ता में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संधक्के त्रधीय ये उवलमानों का सकाया शुरू हुआ वो उन्होंने अनुशत् यह किया । उनके प्रयत्न से कलकत्ता में शान्ति अवन हुई। फिर दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संप्रवाली

का पता, गांधो जी के सबसे बड़े अनुयायी विलक्षण संघ बालों की यह कोशिश थी कि राष्ट्रीय सरकार बुद्धि सरदार पटेल के ग्रह-विभाग को नहीं या मानि कि किया की कैद कर के कांग्रेस के उच नेताओं के करल कर दिया जाय । कहा जाता है कलकतामें हथियाते हिन्हुस्तान का पाकिस्तान के रूप में बँटवारा . से लैस ऐसी तयारी थी, जिनसे वक्त आने पर दिल्ली मे कांभ्रेस, की गुल्त राज़्तीति का परिणाम था । यह गुलत काम लिया जाता, किन्तु महारमाजी दिल्ली पहुँच गुए राजनीति बहुत कुछ हमारे सामाजिक जीवन से उन्हान अरहोंने भागी अन्द्रुत कुशलता से दिल्ली की परिस्थित थी.। इस गुल्त राजुनाति के मार्जन का समय १९४५: को सम्हाला । पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ राजुको में नाविक विद्रोह स्थोर स्थाजाद हिन्दू फ़ीज के साद्दोलन का कि समुदाय था। राजाओं द्वारा उसकी प्रमुख और इथियार मिलता था । इसलिए दिल्ली उद्देश्य से एक हो रहे थे। उस समय यदि कांग्रेस, इस के आसपास सर्वत्र दंगा फैल गया । कांग्री कान्तिकारी भावना का नेतृत्व करती हो। उसका प्रभावक का राजा भी संघवालों के साथ था। उसने काश्मीर्रेस सुवल्ति लीग पर भी पहला और उसके ने तृत्व में कई स्थानों पर सुवलमानों का कल्लेशामं क्रवायान चारों ओर कदता श्रार विद्रोह का वातावरण गरस हो गया। पर इस तप्त वातावरण में भी गान्धीजी शानि कायम करते रहे--हिन्दू मुमलिम एकता का वातावर्षा पदा करते रहे।

> नः इस तरह हिन्दु महासभा और राजाओं दारी नियोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्योग में महात्वी गान्धी सर्वत्र वाध्क सिद्ध होते रहे। राजाओं के स्वार्ध में गान्धीजी इधर सबसे ज्यादा बाधक सिद्ध हो रहे थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ समाजवादी नेताओं से चर्चा करते हुए यहाँ तक कहा था कि नदीं होता कारमीर के राजा को पदच्यत कर दिया जाय ? उसती मुर्मलमानों का करलेआम करवाया है। पर, सरदेश कहेंगे कि इससे राजा लोग नाराज हो जायंगे। किन् क्यों हिंचा, एक बार ही सबका फैसला हो जायंगी किन्तु महारमा गान्धीजी की इन बातों को कांग्रेसी सत्तापारी अधिकारी नहीं मानते थे। यहाँ तक 🐯 गान्धीजी से मिलने के लिए सत्तांधारी अधिकारी और उसके सेकेटरी तक के पास वक्त नहीं रहे गया या महात्मा जी ने श्रपने हाल के अपरान के समा जो वक्तव्य दिया था, उसमें इन सभी बाती और इशारा था। किन्तु निरंकुश सत्ताधारी अधिकारी ने तो कह दिया था कि राजाओं के विषद आन्दोली करने का यक चला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसने देश सेवकींकी संस्था कहना गुरू कर दिया सार

.यह सत्ताधारी श्रिषकारी भारतीय सरकार के गृह सिपव सरदार बहुभ भाई पटेल थे।

. .×

सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इधर हाल में जितने वक्तव्य दिए हैं, उनमें दो वातें निश्चित रूपसे हैं-(१) भारतीय पू जीपतियों और उद्योगपतियों को भारतीय सरकार से सशंक न होना चाहिए। उनके हित के लिए ही सरकार ने उनके वर्भका एक व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में लिया है। सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। राजाओं, को डरने की कोई बात नहीं है। हुनके हितों की रक्षा सरकार करेगी। (२) मजदूरों का हित इसीमें है कि वे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन में रहें। दूसरी सभी यूनियनों को नष्ट कर दिया जायगा। समाज-बार्दियों को कुचल दिया जायगा। नागरिक स्वाधीनता की बात करना गुनाह है। नागरिक स्वाधीनता की यत करनेवालों को कुचल दिया भायना।

सरदार वल्लभ भाई पटेल का इधर का रख ऐसा था जिससे सभी किस्म के प्रतिकियाशोल श्रेणियों को प्रोत्साहन मिलता या। उनकी वाणी में भारतीय प्रति-किया बोलती थी। वह भारतीय प्रतिक्षिया का प्रतिनि-धित्व कर रहे थे।

किन्तु उनके लिए भी महातमा गान्धी जी का व्यक्तित्व एक रोक था- एक ब्रेक था।

श्रीर महात्मा गान्धी जी की वाणी में प्रगति थी, विकास था। गान्धी जी भारतीय मुसलमानों के जीवन

प्राण थे, महात्माजी किसानों के सर्वस्व थे, महात्माजी मजदूरों के हितचिन्तक थे, महात्माजी नागरिक स्वाधीनता के हामी थे, महात्माज़ी भारतवर्ष में जनतन्त्र के सबसे बड़े सैनिक थे। महात्मा गान्धी शान्ति के देवदूत थे, भहिंसा के अवतार थे। अतः महात्मा गान्धीजी भारतवर्ष में फैसिज्म, नाजिज्म और सैनिकवाद के लिए सबसे वड़ी बाधा थे। उनके जीवित रहते भारतवर्ष में फैसिडम, नाजिडन (धर्म, जाति या रक्त को ग्रुद्ता या राष्ट्र की शुद्धता पर आधारित ) और सैनिकवाद असम्भव था।

किन्तु महातमा गान्धीजो की हत्या, संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिकी इत्या, भारत राष्ट्र के जीवन-प्राण की इत्या, एक भयंकर दुस्ताह्स ! यह दुस्ताहस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संय ने किया । निश्चय ही इस दुस्साहस के समय उसने अपने सर्वस्व की वाजी लगाई है। सुदि भारत राष्ट्र की जनता—हिन्दू, मुसलिम और अछूत भारतीय जनता ने-इस हत्यों को न बदौरत किया, उसका क्रीध उबल पड़ा श्रौर सदा का गान्थी-भक्त सरदार पटेल इसे न वदाश्त कर सका, उसका क्रोध उनल पड़ा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उन्मूलन निश्चित है । श्रीर यदि भारतीय जनता का कोध न भड़का, सरदार पटेल ने वर्शस्त कर लिया, तो भारत राष्ट्र में हिन्दू फैसिज्म निश्चित है।

वैजनाथसिंह 'विनोद"

# क्रान्तिकारियों का आह्वान

हम यह मानते है कि जहाँ भी हमारी वाणां पहुँचती है, वहाँ कान्तिकारी हैं। "जनवाणी" कर्मरत कान्तिकारियों की है। इसलिए हम क्रान्तिकारियों का आहान करते हैं। हम कर्ष्य कंट से कहते हैं—साथियों फैसिन्म आरहा है, सावधान !

इमने जब से होश सम्हाला है हमारे हाथों में क्रान्ति की जलती मशाल रही है। हम उन क्रान्तिकारियों की

परम्परा के बाहक हैं जिन्हों ने मौत से जीना सीखा है। हम में शहीदों का प्राण है। हमारे साथी अपनी परम्परा मरते वक्त हमारे कन्धों पर दे गए हैं । साथियो उठो फैंसिज्म आरहा है।

साथियो, तुम कुछ मोहब्रस्त हो गए-तुम पर किर्जा ने मोह-चूर्ण डाल दिया है। तुमने समम्म लिया कि स्वराज्य मिल गया, अव क्या ! किन्तु यह तुम्हारा

अप है। तमही स्वराज्य नहीं प्रैसिर्जम की फाँसी मिली है। यह फाँसी का फन्दा जिस लकड़ी से चर्चा है; वह मार्रेतीय रजवाड़ और जमीन्दार (सामन्ती प्रवशेष ) है और इसकी रस्ती हैं भारतीय पूँ जीपति । यह फाँसी की फेट्स तुमको (तुम्हारे राष्ट्र को ) जिस अन्धकृप में चेंद्रपती हुआ निराएगा, वह है हिन्दू महासुमा । और फीसी देने वाला जल्लाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ! इसे जल्लाद ने हमारे राष्ट्रपिता को नारा— महातमा गीन्थी की हत्या की। श्रव सम्पूर्ण राष्ट्र की बारी हैं। साथियों सावधान, --हिन्दु फैसिज्म आ रहा है।

स्विद हमने सम्हलन में देरी की, तो राष्ट्रका सारा विकास खतम हो जायगा। मनुकी व्यवस्था चलेगी, जिसमें शुद्रोंके लिए अलग बाड़ा कायम किया जायगा, चुत्रा छूत को राजनियम बना दिया जायगा, ग्रूही को अपेंद्र गराव और गुलाम बनादिया जायगा, स्त्रियों के लिए भी मनुकी व्यवस्था कायम होगी। सती-दाह की प्रया पुनः प्रचलित होगी।

िराष्ट्रीय स्वयंतेवक संघ महाराष्ट्र का कलंक है। इसके सभी जनह के प्रमुख संगठनकारी शुद्ध हिन्दू राज्तन्त्रवादी होते हैं। इसके घ्रन्दर यह राजनीतिक भेरखा भी निहित रहतो है कि मराठों से अंग्रेजों ने राज र्चीन है, बदः अंब्रेडी के जाने के बाद पुनः मराठा पद् पादशाही कायम की जाय। राजा लोग राष्ट्रीय स्वयंगेनक संघ के साथ हैं। इसलिए भारतवर्ष में पुनः निरंकुश राजतन्त्र कायम किया बायगा । जन कि संसार में सर्वत्र प्रजातन्त्र की भावना है, तत्र भारतवर्ष को मध्यकालीन राजतन्त्र की स्थिति में छे जायगा यह हिन्दू फेसिज्म । इसलिए साथियो सावधान ! यदि अमी नहीं तो कभी नहीं। यदिइसरौतानको मौका और मिला तो यह हमारे राष्ट्रनायक पं० जवाहरलाल नेहरूकी भी हत्या \$ 40.

TPT:

THE P

करेगा संयो जयप्रकाश की भी हत्या करेगा। अति साथियो सावधान । 👺 🕫

साथियो. तमें जहाँ हो वहीं से इस शैतान पर हमला कर दो। जरा भी मौका मतदो इसे सम्हलने का इस शैतान के सम्बन्ध में किसी भी चिकरी जीभवारे की वकालत मत सुनों। इस फैसिज्य के शैतान पर हमले करो, हमला करो, हमेला करो।

अर्थात-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रमुख व्यक्तियाँ का सामाजिक और आर्थिक हिन्दार दरो। हिन्दू राज्य, हिन्दू महासभा श्रीर सम्प्रदायवाद की मनोवृत्ति को खत्म करो।

-साथियो, रुको मत, मुझो मत-आग बढ़ो । जमीन्दारों खत्म करने के लिए कितान मोर्चा तज करो वकास्त संघर्ष तेज करो। सीत या जात का नाराह दिया हुआ राहुल जी का अभिभाषण हमारे तासने है। बुलन्द करो। मजदूर मोर्चा तेज करो। राष्ट्रीय ड्रोड-क्री जूहुल जी के करीय चार अन्थों को छोड़ कर उनके यनियन के संगठनकारियों का बहिष्कार वरो-मजंदूरों कुमूर्ण हिन्दी साहित्य को इसने देखा है। ब्यंग और में वर्ग-भावना तेज करो। यदि तुम देशी रियासती है हिता से कहीं भी वे अहूते नहीं मिले। जिल बार में हो, तो वहाँ जिम्मेदार हुकुमत के लिए आन्दोलन हैं हुमी की हमने नहीं देखा है, उनमें भी उनहीं होग छेड़ दो — बहरपोश गद्दार बहेलियों के फर में मत हैं। बहुत होगी इसे हम जानते हैं। ब्यंग और बहुत हमें। फैंसिजम के जितने उपजीव्य हैं सब बर हमली हैं। बहुत हमें हैं। बहुत हमें महीं कहते। जहाँ तक हमारी करो, हमला करो, हमला बरो!

तुम क्रान्ति की परम्परा के बाहक हो। उक जहाँ भी इस हिंह में सम्पूर्ण राहुछ-साहित्य में यह अनिनायण हो, बहीं से विजली की तरह बड़क कर इस फैलिंग कहत्त्वपूर्ण है! पर टूट पड़ों। अपने बजाघात से चूर चूर कर दो इसे कि इस श्रीमभाषण में सर्व प्रथम हिन्दी को राष्ट्रभाषा शैतान को।

साथियो, तुमको बुद्ध थौर गान्यं का सौगन्ध ! इस हिन्दु फैसिज्म को मिटा दो, सिटा 🔆 स्टा दो । 🖁

Yhe

— वजनार्थासह "विनोद"



. - A Traffe Traffe

# श्चि श्व भा । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति का अभिभाषण

अं अपने विश्व साहत्य सम्मेलन ने वम्बई के अपने के विवास का सभापति महापंडित श्री राहुल बाह्ययायन को चुना। राहुछ सांकृत्यायन एक युग से हिन्दी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। हिन्दी में बौद्ध साहित्य के लाने का अय राहलजी को विशेष है और आज तो सी स्थित है कि भारतीय भाषाओं में जहाँ तक बौद्ध महिला का सम्बन्ध है, हिन्दी अप्रणी है। राहल जी का महत्त्वपूर्ण कार्य है तिब्बत के मठों में दवे पड़े बीद साहित्य का उद्घार । श्रापने इस एक कार्य के हिए वह भारतीय साहित्य के इतिहास में श्रमः रहेंग । ्राष्ट्रिय शां श्रिट्टी साहित्य सम्मेलन के समापित पद से , हमला करों, हमता बरों! साथियों, तुममें क्रान्तिकारी शहीदों के स्थारमा है, कि हमें राहुल जी शान्त, सुन्दर स्थार व्यवशित है।

> हिंशासन पर श्रासीन करने के लिए प्रवल प्रमाण प्रस्तुत हिए गए हैं। और भी सभापतियों ने ऐसा किया है, पर राहल जी के स्वरतक न जासके ! राहुलजी ने अहिन्छ मितों के लिए स्पष्ट कहा है कि—"अपने क्षेत्र में यहाँ मापा ही सर्वे-सर्वा होगी।"... 'हिन्दी का कान विहीं पहेगा, जहाँ एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त ने किन्ध होगा ।"', उसके प्रमाण में उन्होंने सर्वथा नदान ात कही है—''सन्यासियों के श्राखाड़ों और स्थाने हैं। ाके देखिए या वैरागी अखाड़ों ऱ्या स्थानों को देखिए। हैं समुद्र की तरह हैं, जहाँ सचमुच ही सैकड़ी गड़ियाँ बिकर मिलती हैं और नाम रूप विद्याय समुद्र बन जानी ्रिन् असाड़ीं की बड़ी बड़ो बमातें चलता है और

कुम्भ के मेलों के वक्त तो उनकी संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। वहाँ जाकर पता लगाइए कि मालावासी तेलगू, नेपाली, बंगाली, पंजाबी और सिन्धी साध-सन्यासी किस भाषा में आपन में बात चीत करते हैं? हिन्दी में और सिर्फ हिन्दी में ।" किन्तु सरल हिन्दी में, लोक प्रचलित हिन्दी में, बंक्त निष्ठ हिन्दी में नहीं।

हिविके सम्बन्ध में उन्होंने कहा है—"राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वीकार करनेपर मां कोई बोइ साई रोमन लिपि स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। क्या वह अधिक वैद्यानिक है ? वैज्ञानिकता का सतत्व है, लिपिका उच्चारण के श्रधिक श्रमुख्य होना । लेक्नि रोमन लिपि के २६ श्रक्षर हमारे सार उच्चारणों को प्रकट नहीं कर सकते। नागरी अनुरों में हम उससे ज्यादा हुद रूपने किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, और बिना दिन्ह दिए । चिन्ह देने पर रीमन में जितने पेवन्द लगा जाते हैं, उससे कम ही चिन्हों की लगाकर नागरी द्वारा इस दुनिया की **हर** नापा के शब्दों को उच्चमणानुसार लिख सकते हैं। इसलिए बहा तक उच्चारण हा सम्बन्ध है, हमारी नागरी दुनिया का सबसे आधिक बजानिक लिपि है।" इसके प्रमाण में उन्होंने अपने ऋभेनाष्ण में ७ नेक्ट्रो भी दिए हैं। आगे उन्होंने हुन्तव दिया है कि उद्भी वाले नी अपनी भाषा को नान्सी लिपि द्वारी पहें । यही उरदुक्त मी है। उर्दू के कॉव्न उच्चारण भी देव नाग्री लिपि में लिखे जासकते हैं; पर 'नरेन्द्र देव' और 'बयपकाश जैसे शब्द भी उर्दू में ठीक नहीं लिखे. जासकते । और यदि उद्विक्त देवनागरी को अपना हैं नी अपनी मुशबरेदार भाषा श्रीर उस भाषा की चुस्ती द्र कारण वह सम्पूर्ण हिन्दी जगत को प्रमावित भी कर मकते हैं। उन्<sup>र</sup>वाले देवनमारी लिपि को अपनी कर कुछ खो नहीं सकते, बहिक बहुब कुछ पा सकते हैं विद दराग्रह छोड़ दें।

भारतीय मुसलमानों के सम्बन्ध में राहुल जी ने ्क भ्रामक तुमाव दिया है । उन्होंने कहा है-नवीन भारत ऐसे मुसलमानी को चाहेगा, जी अपने ार्म के प्यक्ते हों, किन्तु साथ ही उनकी भाषा, वेश-भूषा कर सान-पान में दूसरे भारतीयों से कोई अन्तर मिही,

भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के प्रति वादर रखने में करा राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि की नाना समस्यान व दूसरी से पीछे न हों। भारतीय संघ के मुसलमानी में भी याज को तीसरी पीढ़ी में हिन्दी के अच्छे श्रदेशे कवि श्रीर हेलक उसी परिमाण में होंगे, निस परिमाण में वे आन उर्द में हैं। वह समय भी नजदीक आएगा, जब कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का समापति कोई हिन्दी का धुरन्धर साहित्यकार मुंचलमान होगा।" यदि राहुल जी का कहना है कि श्रांज भारत के मुसल्मानों की वेशभूपा भारतीय नहीं है, तो हम नहीं मानते। तुकी टोपी को छोड़ कर सम्पूर्ण पोशाक मुसंलमानों के आने के पूर्व भारत में था। सुसलमानोंके अनेक सामाजिक रस्म रिवाज मी शुद्ध भारतीय हैं। नृतत्त्व की दृष्टि से यहाँ के मुसलमान गुद्ध भारतीय हो हैं। उंदू भी गैर भारतीय नहीं है, बर्टिक भारत के वाहर उद् नहीं है। यदि श्रमारतीय कुछ है, तो उद् हिषि। पर इतने से ही सुसलमान गैर भारतीय नहीं हो सक्ते। इसलिए राहुल जी के इस कथन को हम अतिरिक्त मानते हैं।

. हिन्दी के भावी व्यापक स्वरूप के सम्बन्ध में राहुल र्जी ने सुमाद दिया है—'हिन्दी जिनकी अपनी भाषा नहीं है, उनके लिए व्यवहारोपयोगी हिन्दी भाषा तैयार करनी होगी। इसमें प्रथम-मध्यम-उत्तम पुरुष का कियां-भेद।नहीं रहे और वचन में सिर्फ बहुवचन किया का प्रयोग होना चाहिए। स्पष्ट बहुवचन दिखाने के हिए शब्द हें ताथ 'लोग' का प्रयोग किया जाय। विमिक्त के चिन्हों में भी सरलता लाने के लिए उनके कितने ही भेदों को छोड़ दिया जाय। व्यवहारोपयोगी भाषा के लिए सारे भारतीय भाषाओं से डेढ़-दो हजार अत्यावश्यक शब्दों का एक शब्द - कीप संग्रहीत किया जाय-अर्थात् ऐसे शब्दों को चुना जाय, जो मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिन्दी, आसामिया, बँगला, उड़िया तथा तेलगू, कर्णाटक, मलयालम आदि में भी समान रूप से प्रयुक्त होते हों।" राहुल जी का यह मुझाव जननान्त्रिक, व्यवहारिक श्रीर बंहुजन मान्य होगा। डा॰ रचुवीर के शब्दकोष में हटपूर्ण गढ़ी भाषा से भारत राष्ट्र का कल्यारा सम्भव नहीं। राहुल जी के उपयुक्त तुशाव ते ही राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा—राष्ट्र भाषा— त्रम्मव है, अन्य प्रकार से नहीं। पर सन्नाल है हिन्दी वाहिस्य सम्मेलन जैसी संस्था से आशा ही क्या ?!

ही राहुल जी ने अपने भाषण को समाप्त नहीं किया उन्होंने हिन्दी साहित्य और साहित्यकारों को समस्यान पर भी ध्यान दिया है। किन्तु साहित्य की दिशा जिस पथ-प्रदर्शन की उनसे आशा थी, वैसा कुछ मा में नहीं दिखा। ऐसा लगता है कि लगे हाथाँ साहित पर भी उन्होंने कुछ कह दिया। साहित्यकारों की समह के सम्बन्ध में राहुल जी के चुकाव कुछ तो उपयोगी की कुछ सुन्दर कल्पना हैं। साहित्य सम्मेलन के सम्बन में उनके सुमान सुन्दर कल्पना से अधिक महत्त्व ने रखते, क्योंकि प्रकाशन के सम्बन्ध में साधन सम्बन होने उर भी साहित्य सम्मेळन से बढ़ कर निक्रमी संह कोई नहीं है। उसकी परीक्षा में पढ़ाएं दाने वि यन्थ श्रप्राप्त हैं। उसके प्रकाशित ग्रन्थों के जानने क साधन साधारण जनता के लिए दुर्लभ है। योग्य विद्वार को शोध आदि कार्यों में उसने नहीं लगाया है। महत्त्वपूर्ण प्रन्थों को प्रकाशित करने की दिशा में विक "जातक" के अनुवाद के उसने और कुछ नहीं किया है। जहाँ तक रायल्डी की बात है राहल जी की खुद हो आते बताए नियमों पर आना होगा - प्रार्थात अपने प्रकारक "कितात्र महल" को २०% 'राजल्टी' देने के लिए मजबूर करना होगा। हां, राहुल जी ने एक और मुकाब दिया है, जिसका सम्बन्ध सरकार से है और वह गह है: "१५ अगस्त से पहले के कानून के अनुसार प्रकाशकी को जो इक मिल चुके हैं, उन्हें हर हालत में मंस्वीही जाना चाहिए, और टेखकों को फिर श्रानी कृतिया मिल जांनी चाहिए।" हम इस सुझाव का समर्थन करते हैं।

राहल जी का सम्पूर्ण भाषण सामयिक और मुन्द्री है। उन्होंने जो विचार रखे हैं, उंस पर कोई भी विचारशील व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होगा, पर सवाल यह है कि क्या साहित्य त सम्मेलन . खुद उनके विचारों को कार्यरूप में परिणत कर सकेगी हमें साहित्य सम्मेलन से ऐसी आशा नहीं हैं। पूर यदि साहित्य सम्मेलन कुछ कर सका तो समाज क कल्याण ही होगा।

—वैजनाथसिंह "विनोद्री

भली मांति पहनिये और उपयोग कीजिये अपने वस्त्रः सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए इण्डिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड ( जिसमें पाँच मिलें ऋोर रंगने के कारखाने हैं ) द्वारा निर्मित

मंगाइये — अभिकर्ता — मेसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी ई० डी० सैसन बिल्डिंग. डोगल रोड, वेसार्ट स्टीट · बम्बह

टेलीफोन नं २६५११

टलांत्राम—INDUFAB

अपनी फुटकर आवश्यकताओं के लिए पधारिये

इन्दु फैवरिक्स वस्त्र-विक्रय-गृहों में

देम्पुल बार बिल्डिंग कार्नर आफ फोर्वेस ऐण्ड मदर स्ट्रीट, फोर्ट,

नारायण आश्रम, नालवान, पेरेल,

# ज न वा णी

## अप्रैल-१६४=

#### विषय-सूची

| (क्.बिता)                    | श्री ''बच्चन''                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                              | श्री मोहनसिंह सेंगर                                               |  |  |  |  |
| ( एकांको नाटक )              | श्री उदयशंकर भट्ट                                                 |  |  |  |  |
|                              | प्रो॰ जगन्नाथप्रसाद मिश्र '                                       |  |  |  |  |
| ( दहाना )                    | श्रीमती सुशीला सिन्हा                                             |  |  |  |  |
|                              | श्री वनिकशोर "नारायण"                                             |  |  |  |  |
| 78                           | र्श्रा रौरानश्रली खां "रविश" वनारसी                               |  |  |  |  |
|                              | श्री सीताराम जायसवाल                                              |  |  |  |  |
| गैर गांधीजी                  | श्री ''कुमार''                                                    |  |  |  |  |
| 18016 5                      | श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित एम० ए०                                    |  |  |  |  |
| ( ऋषिता )                    | <b>ਬੀ ''</b> अंचल''     '                                         |  |  |  |  |
|                              | ं श्री ''अंचल''                                                   |  |  |  |  |
| 8 1                          | श्रीमती मुधारानी बी० ए०                                           |  |  |  |  |
| *                            | ·श्री महेंद्रचन्द्र राय                                           |  |  |  |  |
| न संस्कृति 🕠                 | . श्री ह्वलदार त्रिपाठी "सहदय"                                    |  |  |  |  |
|                              | श्री सत्यांश्विमायाचार्य                                          |  |  |  |  |
|                              | श्रा ब्रार० पी० मोर्टिशैंड                                        |  |  |  |  |
|                              | *                                                                 |  |  |  |  |
| समाजबादी हहयस्य              | ह्य श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय                                 |  |  |  |  |
|                              | 2                                                                 |  |  |  |  |
| तिसम्मेलन 🖊                  | श्री बैजनाथ सिंह 'विनोद'                                          |  |  |  |  |
| पार्टा                       | , ,,                                                              |  |  |  |  |
| <b>गार</b> कांग्रेसा हुकूमने | 51                                                                |  |  |  |  |
|                              |                                                                   |  |  |  |  |
|                              | समाजबादी हृद्यस्य<br>१ सम्मेलन ∕<br>पार्टी<br>ग्रेर कविसा हुकुमने |  |  |  |  |

द्यवस्थापक "जनवाणी", जनवार्गा प्रेम परह परिलकेशंस लिमिटेड.

: 'ाहिस्य', बनारस l

वापिक मृल्य ८)

'जनवाणीं सम्पादकीय विभाग

कार्जा विद्यापीठ, **बनार**स



वर्ष २ भाग 🧣 ]

288

एक प्रति वतः

अप्रैल १६४=

[अङ्क ४ प्णांङ्क १६

# वापू के प्रति

श्री,"वचन"

( ? )

तुम उठा लुकाठी खड़े हुए चौराहे पर, बोले, वह साथ चले जो अपना दाहे घर, तुमने अपना था पहले भस्मीभृत किया, फिर ऐसा नेता

देश कभी क्या पायेगा ?

फिर तुमने अपने हाथों से ही अपना सर कर अलग देह से रक्खा उसको धरती पर फिर उसके ऊपर तुमने अपना पाँव दिया, यह कठिन साधना देख कॅंपे धरती अंदर. है कोई जो

फिर ऐसी राह वनायेगा ?

किया, हिन्दी की जगह हिन्दस्तानी चलाई, प्रार्थना में कुरानशरीफ को शामिल किया और अन्त में इसी चेष्टा में एक हिन्दू की गोली का शिकार भी हए-पर श्रपनी अभीष्ट सिद्धि वे न देख सके। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मृत्य से पहले गांधीजी के ऋधिकांश कांग्रे सी सहयोगी और देश के अधिकांश हिन्दू उनकी नीति के विरोधी हो गए ये त्रौर उनके राजनीति से हट जाने श्रयवा ट्निया से उठा लिए जाने की कामना करने लगे ये। देश के जिस विभाजन, हिन्द-मुसलमानों के जिस रक्तपात को गांधीजी रोकने के लिए यावजीवन सचेष्ट रहे; वह निष्क्रष्टतम रूप में उनकी ग्रांखों के त्रागे ही हुत्रा। जिस राजनीति में गांधोजी सचाई, ईमानदारी और नैतिकता लाना चाहते थे, कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने पर. उसी में उन्होंने चरम कोटि की वेई-मानी, छल कपट, हिंसा और भ्रष्टाचार देखा ।

पर इसका यह मतलव कदापि नहीं कि गांधीजी की साधना अपूर्ण थी या उनके उद्देश्य की पवित्रता में कमी थी। गांधीजी के अनुवादी बनकर लांगां ने उन्हें धोखा दिया, ठगा ग्रौर कार्यतः उनके ग्रास्लां के विरुद्ध त्राचरण किया। यदि हम यह मान भी लें कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता में सब से बड़ी रुकाबट थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद ऋौर उसके खरीदे हुए दलाल । तब भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दु ग्रां का कटरपन, मुस्लिम-परहेज श्रीर स्वार्थ भी इसके लिए कम ज़िम्मेदार नहीं है। एक दिन तभी जातियों के

लोग मिलकर कांग्रेस के भांडे के नीचे जुटकर क करते थे । पर धीरे-धीरे हिन्ट ह्यों की संकीर्णता, कटता स्वार्थः त्र्यविश्वास त्र्यादिने त्र्यधिकांश मुसलमानां त्रालग होने पर मंजवूर किया । महत्वाकांची मुसलुमान त्र्यौर ताम्राज्यवादियों ने इस स्थिति की बदायों क इससे अर्जाचत लाभ भी उठाया । हिन्दू-बहुमते कारण कांग्रेस की राजनीति बहुत कुछ 'हिन्दू-राष्ट्रबाह का ही रूप धारण कर सकी । वे ग्रापने परम्परागत धुता द्वेप, त्र्यविश्वास त्रादि को छोड़ कर मुंसलमानों को गह नहीं लगानके। इसी मनोवृत्तिके लीगों की मुसलमान में भो कभी नहीं थी। अर्थनीतिक परिस्थितियों के उन्हें श्रीर भी चौंका दिया । कांग्रेस ने यदि कोई श्रा नीतिक कार्यक्रम रखा होता, कोई समाजवादी राज व्यवस्था को अपना उद्देश्य घोषित किया होताः त शाबट यह स्थिति न त्राती । पर चुँकि राजनीति गाँ। जी का प्रधान प्रतिपाद्य विषय नहीं था, इस ह्यो उनका ध्यान नहीं गया। ख्रीर चूँ कि स्पर्थनीति मानवः वादं का चेत्र नहीं; यहाँ वह विशेष सफल एवं सार्थे नहीं हो सका। पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो नाम गांधीजी जीवन-कालमें नहीं कर सके वा ् उनकी स्य ने कर दिखाया । उनके बलिदान ने हिन्द मसलमाना के पारस्परिक होप, घृष्णा, करुता और ग्रीर ग्रविश्वास को एक बहुत बड़ी हद तक दूर किया है। इससे स्पष्ट है कि उनका मानववाद कितना सा र्ग्राः मद्या था ।



जनवारगी

#### समस्या का अन्त

[ एकांकी नाटक ] श्री उदयशंकर भट्ट

( नदी में बाद ! बादल गरजने, बिजली कड़कने क्षित्रावाज त्रा रही है। माराविका नदी के किनारे बढ़ी है। बादल गरजने के साथ सिंह भी गरज उठता 👸 इसी समय नदीं की धार को चीरता हुन्ना एक व्यक्ति दृस तट पर ग्रा रहा है। माण्विका देखकर कइती है।)

कौन ह्या रहा है ? इस भयंकर तुफान में नदी को चीरता हुन्ना ? यह कोन न्या रहा है ? त्रारे, क्या वहीं-हैं ?

(ब्यक्ति पास द्या जाता है। सिंह एक बार फिर गर्रेजता है। त्रिजलां कड़कती है। व्यक्ति के फूले हए शंसों की ग्रावाज बढता है।) .

मार्गाविका--( पान ने ) हम ह्या गए । इतनी बढ़ी हुई नदी को, ग्रंथेया रात में पार कर के ग्राज तुम र्फिर द्या गए श्रुतबृद्धि ?

अत्युद्धि—हाँ, माराविका ! में ब्रा गया। यह तो नदी है तुम्हारे लिए हैं समृष्ट पान कर सकता है। श्राकाश के तारे तोड़ कर ला सकता है।

ी माणविका—शृतर्दाद ! जानते हो तुःहारे इस संहंसपूर्ण कार्य का क्या अर्थ होगा?

श्रुत०--मेरा नाश

मार्ग- - तुम्हाग ही नहीं सरा भी। तुम्हारे यहाँ शते के कारण सहस्रो वामन्थी महकों का नाश हो बायुगा। मेरे गुरा के लाग यह नहीं चाहते कि एक भी वामरथ मद्रकों से मिले

भुत०—( नदी पार करने की थकावट से सांस क्<mark>रमी तक फूल रही है</mark> ) में जानता हूं मार्**यविका,** में सर्वे मिलने त्रा कर ग्रागरे शेल रहा हूँ। <sub>दृ</sub>त्युको व्ली पर रखकर ही में यहा द्याता हूं, मासविका।

नहीं हैं। नदी में प्रतिदिन इस प्रकार तंतरण ते क्या वे फट न जायंगे ? उनमें विपाक न पड़ जायगा ?

श्रुत०-नहीं, ग्रव वे कुछ कुछ टीक है। उनसे भी बद्कर मेरे हृद्य में एक घान हो गया है, माराविका।

मार्ग ०-- हैं ? हृद्य में घाव ? किसी बैच की दिखात्रो। (तिंह गरजतां है) त्रारे, तुमे न्या हो गया १ त् किथर भाग रहा है ? टहर जा, शुतदृद्धि । तुम्हार्ग भेंट यह सिंह भी मेरे क्रीडनक से उम नहीं है। दोएक दिन तो इसने मुक्ते व्यर्थही दौड़ाया। किन्तु अब यह मेरा आज्ञाकारी हो गया है। देखी, तनिक इसके सिर पर हाथ फेरो, कितना मुंदर ई । यह तुम्हारे हृदय में बाव कैसे हो गया, भला ! किन बार सिंह से बुद्ध किया था क्या ?

श्रुन०—नहीं, एक सिंहनी से युद्ध करना पड़ा . माग्र०-( भोलेपन से ) सिंहनी से ? मिर की **ग्रपेन्।** सिंहनी से युद्ध करना कठिन है। कित स्थानक तुमने युद्ध किया था ? यहाँ बामरथों के वन में हाधवा मद्रक वन में।

श्त०-वामरथ वन में।

माग्ग०-वामस्य वन में ! कहां ?

श्रुत० लम्बो कथा है माराविका । तुन हर सम सकांगी।

मार्ख०--यदि तुम समकात्र्योगं तो क्या त नाक सकूँ गी। यह हृद्य में थाव कैसे हो गया ? तुन्ह नालूम है मेरे परिवार को संदेह हो गया है। पहले 🗒 🚉 रचा के लिए रात्रि भर नहीं रहती थी, ग्रव कि नमने मिलने के लिए रात्रि भर द्वेत्र रद्धा का भार लिया है। इसी से मेरी माता को संदेह हो गया है अवता.

अत०-पिर

मारा०-हम लोग दो एक दिन म सान्ताः मार्ण०—किन्तु तुन्हारे घाव तो क्रमीतक भरे जाते वाले हैं। मेरी माता गान्धार देश के हैं है।

जेल .

शान्वार में मेरी माता को दो बड़े चेत्र मिले हैं। इसी लिए।

श्रुत॰—मुक्ते वामरथों से कोई डर नहीं है मार्णविका! जीवन दो बार नहीं मिलता । प्रेम दो व्यक्तियों से नहीं किया जाता। क्या तुम मुक्ते स्रोडकर चली जास्रोगी मार्णविका!

माग्र०—जाना ही होगा श्रुतबुद्धि ! तुमने हृद्य के घाव के संबन्ध में नहीं बताया ।

श्रुत०-व्यर्थ है।

माण०-व्यर्थ क्यों है, क्या तुम माणविका को...

श्रुत० सुफे वड़ा घोखा हुआ । विश्वास के पंलों पर उड़ कर को मैंने पाया था आज वह नदी की लहरों में वहा जा रहा है। जीवन इतना च्रिशिक है, विश्वास इतना पंगु है, प्रेम इतना कमजोर है, हृदय इतना दुर्वल है, मैंने आज ही जाना।

मारा॰—तुम इतने दुःखी क्यों होते हो। में गान्धार से फिर लीट श्राऊँ गी।

श्रुत०—वपाँ प्रतीन् करने वाला हृदय न्या नर भी विश्वास नहीं करता मार्याविका! तुम क्या इती तरह लौट सकोगी? उतना ही सबल प्रेम लेकर, विश्वास नहीं होता। श्रच्छा चलूँ। लहरें मेरी प्रतीन्। कर रही हैं। नदी की तेज धार मेरा श्राह्वान कर रही हैं। विजलियाँ कड़क कर मेरी क्रमजोरी को देख रही हैं।

माग्य०—मैं नहीं समकती तुम क्या कह रहे ही । श्रुत०—सिंहों से युद्ध करने वाली युवती हृद्य ने युद्ध नहीं कर सकती।

माग्य०—तुम जानते हो ? इस आधी रात को न जाने कौन मुक्ते इस नदी तट पर खीँ च कर ले आता है। न जाने क्यों तुम्हारी मूर्ति मेरी आंखों में भूलती रहती है ?

श्रुत॰—फिर भी तुम मेरे हृदय के घाव की गहराई को नहीं समभ पाती मारणविका !

मागा॰—( लम्बी त्र्याह भर कर ) मैं समभती हु श्रुतबुद्धि ! त्रुव समभी । तुम न जाने कौन सी भाषा में बात करते हो ! तुम बात करने में बड़े चतुर हो ।

श्रुत॰—मैं नहीं चाहता कि तुम गान्धार जाह्यों। मार्ण॰—मैं विवश हूँ। माता पिता जा रहें हैं। मुक्ते जाना ही होगा। ( इसी समय माँ की त्र्यावाज त्र्याती है माणविक माणविका त्र्यो माणविका ! त्र्यरी कहां है त्

माण् वह नदी तट पर सिंह शाबुक जल पिलाने ग्राई थी। ग्रारही हूँ। (सिंह गर्जताः) (धीरे से) तुम जात्रो श्रुतबुद्धि! माता ग्रास्तीय जाग्रो।

श्रुतः—में नहीं जा सकता माणविका कि दूर ग्राकर लौट सकना ग्रासंभव है। बोलो, तुम् ग्राह्म नहीं जाग्रोगी।

मार्गा॰—में, में कुछ नहीं फह सकती शुत्ता तुम बान्नो ।

( नाराविका, माराविका ! ग्रावाज पास ग्राबाती है माँ०—में ग्रा रही हूँ, देख बादल घिरे ग्रास्ट्रिक बिजली कड़क रही है । ग्रीर तू नदी के किना ग्रावली है ?

मारा॰—ग्रा रहो हूँ माँ, ग्रा रही हूँ। यह हिं नहीं ग्राना चाहता। (गरजता है) देख विजली क बहुक, बादलों की गरज से यह कितना प्रसन्न होता है। निह फिर गरजता है) तुम जाग्रो श्रुतवृद्धि, जाग्रो

अतर--- तुम वचन दो।

माग्र०—हम लोग कल रात्रि **को,** युहा

माँ—देख, ग्रन्न को पशु चरे जा रहे हैं। श्रीर

🧓 बाद देख रहो है। कौन है तेरे पास।

धनबुद्धि एकदम नदी की घारमें कृद पड़ता है। नारारु—कोई भी तो नहीं मां ! कोई भी नहीं मारु—तृ बोल रही थी न ।

माग्र०-कोई भी न था। एक नकको देखा

इडनंक गरज रहा था I

मां०-- त्र्याज मद्रकों ने हमारे दो वामरयों

.ः डाला, तू ने मुना ।

मागा०-क्यों ?

माता०—यह तो मुक्ते नहीं मालूम । कोई वा न्या । कोई कहता है कि वामस्य मद्रकों के प्रदेश न्य नहें थे। कोई कहता है मद्रक उन्हें पक्त ्रांगि०—बंदे, टुष्ट है मद्रक । नदी के उस पार क्रांगिमद्रकों का देश है ।

माँ - - श्राश्रो चलें ि मद्रकों के कारण यह तट । श्रुपुरित्तत होता जा रहा है। श्राश्रो चलें। तुमे किली नदी तट पर डर नहीं लगता री ?

माण०—डर किस बातका माँ! मदनक जो मेरे इस्हैंग

मां०—मद्रकों का। हम लोग शीघ ही गान्धार को जांयगे।

बाग्र०—क्या मद्रकों से भय के कारग ही।

माँ० — यह प्रतिदिन का युद्ध मुभे अञ्छा नहीं लाता । चल अन पड़ा है पशुन खा जांय। त् किस में बात कर रही थी।

मार्ग ०-- मदनक से । चला । (सिंह गरजता है )

[ दूसरी रात्रि की मार्गावका; उसे नदी के तट पर नहीं मिली। श्रुतवृद्धि उसे नदी के तट पर अञ्चलेष में वन में, इंटता न्हा। पैरी के चलने की आवाज आती रहती है— ]

्रिश्रुंत०—यह मंच पर कीन बैटा है, निश्चय ही यह मेराएविका है! माराधिका! प्रिये माराधिका!

्रिष्क व्यक्ति—चीम है, चीम है ? (ग्रागे बढ़कर) दुम कौन हो ? अवे०—अतबुद्धि

शबर—दर्भवः देखी, मुने स्पष्ट दिखाई नहीं दे हो है। देखी ती तीतका

्रुदर्भकु—ुदेखता ह दादा, ( आगं बद् कर शृत-बुद्धिको पकड़ बर ) बोली तुम कीन हो।

्रुश्तः — छोड़ी, सभे जाने दो। (खुड़ाता है) दर्भक पकड़ लेख है।

दुर्भक-च्यव तुम नहां जा सकते तस्कर।

्राबर—कीन है दर्भक ? क्या यह अन्न चुराने आया था।

श्रुतबुद्धि भागांवका का मैंने मदनक भेंट में रिया था उसे लेने जाया हूं। दर्भक मदनक तुम ने भेंट में दिया था ! तुम हो कौन !

₹48.

श्रुतं — में मद्रक हूँ श्रुतबुद्धि मेरा नाम है। दोनों — मद्रक, दुष्ट मद्रक, श्रव तुम वच कर नहीं जा सकते। (दोनों में युद्ध होता है शबर दर्भक दोनों मिल कर श्रुतबुद्धि को मारते हैं श्रुतबुद्धि 'श्राह' करके गिर जाता है)

शवर-भर गया ?

दर्भक-हां, मर गया।

शवर-सांस तो नहीं है।

दर्भक नहीं, श्रव यह उठ नहीं सकता। मद्रक ग्रा के किसी व्यक्ति को देख कर उसे सुरक्तित जाने देना वामरथों का धर्म नहीं है। मैं इसे नदी के तट पर फेंक श्राता हूँ।

शबर-हां, टीक है।

—- ξ—

[नदीकातट]

माणविका—ग्रमी तक श्रुतवृद्धि नहीं ग्राया। क्या वस्तुतः वह ग्रग्य न ग्राप्गा ? हैं यह क्या, यह कौन है ? (पास जाकर ) ग्रिरे श्रुतवृद्धि ! यह तुम्हारी दशा किसने की—श्रुतवृद्धि ! ग्रमो सांस तो चल रही है। टहरो, मैं मुंह में जल डालती हूँ। श्रुतवृद्धि ? नेत्र खोलो देखो, मैं माणविका हूँ।

श्रुत॰—(धीरे से ) मार्गावका !

मारा॰--- बुम्हारो यह दशा किसने की श्रुतबुद्धि !

श्रुत॰—( चुप रहता है )

मार्ण॰--बोलो, प्रिय तुम्हें क्या हुन्ना ?

श्रुत०--माणविका, तुम्हारे पिता शबर ग्राँगर भाई दर्भक ने मिलकर मुक्ते मार ही डाला था।

मारण०-तुम चेत्र में गए थं !

श्रुत०—हाँ, तुम्हें खोजता श्रन्न चेत्र में गया था। श्रन में स्वस्थ हूँ।

मार्ग ० — प्रिय ! कल ग्रन्न घर चला जनयगा । इसके पश्चात् हमारा च्रेत्र का कार्य समान हो जायगा । परसों हम लोग गान्धार जा रहे हैं ।

श्रुत०—फिर तुमने मुक्ते जीवित क्यों किया ? मारुविका,मुक्ते यहीं नदी के तटपर मर जाने देती। ्रं माण०—प्रिय ! अुत०—माणविका !

माण ० में चुपचाप माता, को सोती छोड़ कर ख़िल्म बार तुम से मिलने ख़ाई हूं। कल कुछ मदकों ने दो वामरयों को मार डाला। में मद्रकों से घृणा करती हूं। तुमसे भी मिलना नहीं चाहतो थो, किन्तु समय ख़ाते ही न जाने क्यों मुमसे रहा न गया। में सोई न रह सकी। दौड़ी हुई तुमसे मिलने चली ख़ाई।

of this policy

श्रुत०—मैं तुम्हारे विना जीवित न रह सक्ँगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।

माण॰—शत्रु, मद्रकों के घर मैं नहीं जा सकती। श्रुत॰—हमारा प्रेम मद्रक वांमरथों से ऊपर है माणविका! मैं वचन देता हूँ कि जीवन रहते तुम्हारी रक्ता करूँगा। तुम प्राण्ण हो मैं श्रुरीर, तुम हृदय हो मैं सन्दन, तुम वाणो हो मैं जिह्ना, माणविका!

मारा०—प्रिय, हम तुम एक होकर रह सकेंगे ? श्रुत०—ग्रवश्य, हमें संसार की कोई शक्ति पृथक् नहीं कर सकती।

मारग०-नारी एक बार हृद्य देती है।

. स्था पान काले का सकत सम्म नान

[ तुरा पान करते हुए मद्रक गण नाच रहे हैं ] छलक छलक चले।

सुरा भर मधुर सधुर चप्रक ढलक चले

रग रग रूप रूप में ढले-छलक छलक चले

सुरा भरे मधुर मधुर चपक ढलक चले

प्रेम नेत्र हार से पल पलक चले।

छ्ठक छलक चल । नीत ना रही निशा सितार तार पर होश भी उलझ रहे हैं नेत्र द्वार पर सदिर मदिर सुगंच पी प्राण थक चले।

छ्रुकं छ्रुलक चले।

महान गान आज यह समीर ताल पर घूमते सुरा चपक अमन्द चाल पर प्राण प्राण गान कर ललक ललक चले

छलक छलक चले। सुरा भरे मधुर मधुर चषक ढलक चले सब—एक बार श्रौर मिलकर पियो । श्रा माराविका के दीर्घ जीवन के लिए पियो ।

प्रथमक हमारे जीवन पर संसार का जीवन है ह ज्ञतः ज्ञपने लिए पियो । ज्ञपने नेत्र बन्दे का पर संसार में ज्ञन्धकार छ। जाता है ज्ञौर यह सुरा । गमन के लिए सोपान है ज्ञतः ज्ञपने लिए पियो बार पियो ज्ञनेक बार पियो । हाहाहा...। (पीता ह

मधुमती—प्रथमक, पीकर तुम भूल जाते हो। कोई ग्रीर भी हैं ? हम महन्नां में ग्रपना तो कोई है नहीं । इसलिए मैं कहती हूँ सब के रिलए पियों में सुख के लिए पियों । माणविका के लिए पियों । श्रु विकास के लिए पियों । लो माणविका । (चपक देती है

श्रानंदक—प्रमाद है, जीवन प्रमाद है। मैं कर हूँ कि इतना पियो जिससे श्रपने को, पराये को क जाश्रो। यही ब्रह्मानंद है। युद्ध में जिस प्रकार जीवन का मोह नहीं होता, वराग्य में जिस प्रकार मर्खा घृणा भय नहीं होते, इन्हें प्रकार मरण जीवन के ब्रह्म की उपेना कर के पियो। लो तुम पियो मधुमृती तुम्हारा नाम मधुमृती है। प्रिये,स्थ्यं सुनामयी हो तुम

श्रुतबुद्धि — मार्गाविया नद्रको की विजय श्रीहि प्रिये, सब मद्रक तुन्हारा त्वागत करते हैं, **लो एक में** हाथ से थिये।

माराविका-- प्रियः वेम भेद नहीं जानती उसकी दृष्टि में न मद्रय हैं न वामस्थ । यह सब के ति पेय हैं।

( मद की विह्नल्ता से का की ग्राखें विभीर हो उठ्ठा है कुछ, स्वयं उठका नापने लगते हैं। हा हा-हू हू , से स्थल भग जाता है )

मागरिका—माणिकाः नुरा जीवन के वरात है। अप्रवृत है। आह तुम इस नमय कितनी सुद्दर, लगुर्ह हो। तुम्हारी आखों के डोगों ने मानो वीवन महारों के आने के लिए उल्लान का पर्यं बनादियां हो। (हँसती है)

माणविका—टोक कहती हो सागरिका तुम्हों लाली भरे कपोल उनके उपर छत्र बन कर चलरहे हैं।

सब—टीक, सुन्दर (हा-हा हँसते हैं) सब—हा— हा— एक बार नहीं श्रानेक बार्र महक गण की जय। मूंज उठे त्र्याकाश हमारा गूँज उठे।
मूंज उठे मधुमास दुलारा गूँज उठे। (हँसते हैं)
हीर्घक—वस करो, वस करो। तुमन मुना वाम-महको पर त्र्याकमण करके माणविका के त्रपहरण बहुता लेना चाहते हैं। उत्सव बन्द करके युद्धकी गर्म करो।

हुन-माणविका मद्रक वर्ग की हो गई । हम

मारा॰—प्रियतम श्रुतवृद्धि !

अत्त०—प्रिये !

माण०--नुमने सुना ।

श्रुत०—मद्रक युद्धसे कभी नहीं डरते, नागविदा । मानोस प्राण रहते तुम्हारी रच्चा करेंगे ।

माण०--हूँ ।

श्रुत॰—चलो, प्रातः काल उपा की लालिमा के प्राप्ताकल नदी को वामरथोंके रक्त के रंग देनके क्रांचलों।

सब—हांचलो।

्रमाण०—श्रुतधुद्धि, वामस्थ नेरे घट्ट है. इह ही होगा।

श्रुत०—िफर क्या होगा । युद्ध का प्राह्मान राने क्रुहम पीछे नहीं हट सकते ।

माण०—क्या युद्ध त्र्यावश्यक है श्रुतर्श्व ? श्रुत० —प्रिये ! हमध्या जीवन गण के लिए है । प्रदेक गणके नेनानायक होने के नात मेरा यह कर्नांच्य श्रीजाता है कि में युद्ध के लिए त्र्यपने गण की सम्बद्ध कों।

द्रक स्त्रियाँ, ख्रोहो यह युद्ध कितना भयानक है। मारा०—सखी ! मैं भी युद्धके लिए जानंगी। साग०—युद्धके लिए जाना ख्रनुचित नहीं है,जिन्ह यो तुम ख्रयने भाई बन्धु वामस्थों से युद्धकर सबीतां। मार्ण ॰ यही सोचती हूँ किन्तु मुभे जाना ही होगा। मैं ठहर नहीं सकती।

साग०—कहा यह विलास त्रौर कहाँ युद्ध ! कहाँ जीवन त्रौर कहाँ मृत्यु ! कितना त्र्यन्तर है इसमें !

माण॰—तुम सच कहती हो सखी ! प्रेम ब्रिलदान चाहता है।

साग॰—ऐ ! तो क्या तुम श्रपना बलिदान दोगी। क्या यह युद्ध किसी प्रकार रुक नहीं सकता !

माण॰—तुमने नींद में सोते हुए प्रिय के अधर त्पर्श के आनन्द का अनुभव किया है माणविका १

साग०—इस युद्ध के समय तुम्हें यह क्या स्भा है। हाँ, ठीक है। विचारी के विवाह को दिन ही कितने हुए हैं। सखी, मेरा विश्वास है श्रुतबुद्धि विजयी हो कर लीटेंगे।

मार्णः — तुमने सिंह की दादों से छीन कर मृग का मांस खाया है सागरिका ?

साग॰—नहीं। पर इस समय इन बातों से क्या मतलब है तुम्हारा ?

मार्गाण - तुमने वरसाती नदी की वेगमयी धारमें तैरते हुए कृत्यं किया है सागरिका ?

नाग०—नहीं !

मार्ग॰--मुफे एक चषक मुरा दो ।

सागर-लो, पियो। प्रियतम के पुनरागमन के लिए कादम्ब पान करो सखी।

( गट गट पीती है )

मारा०-एक ग्रौर।

साग०--लो ।

मारा०--एक चपक और दो।

साग॰—चस, अब मत पियो । पहले भी तुमने अधिक पिवा है । यह इक्षु सुरा तुम्हारे द्राच्चारस से अधिक उत्र होती हैं, माणविका ।

माण॰—दो, मुक्ते पीने से मत रोको । मैं आज तारा कादम्ब पी जाना चाहती हूँ । रोको मत सखी और दो ।

साग०—नहीं स्रव मत पियो । स्रिरे तुम कैसी हो रही हो । तेसे तुमने स्रपने को भुला दिया है । हैं हैं, स्रिरे गिरी जा रही हो । ठहरो, तुम्हें पर्यङ्क पर लिटा देती हूँ । चलो ।

मागा॰ मोरे प्रापा त्रासव बनकर विश्व की विभोर कर दें।

वामरथों की जय, मद्रकों की जय के नारे लगते हैं। वामरथों में से-यदि श्रपना कल्याण चाहते हो तो माणविका को लौटा दो।

मद्रकों में से-यह नहीं हो सकता। माणविका परिगाता वधू है वह लौट नहीं सकती ।

वामरथों में से-तो मरने के लिए तैयार हो जात्रों हम एक एक मद्रक का नाश कर देंगे।

मद्रकों में से-बहुत बार्ते मत करो । युद्ध में ही वल की परीचा होती है। आओ यद करो।

वामरथ-वामरथ गएा की जव। मद्रक-मद्रक गरा की जय। वामरथ-मरने के लिए तैयार हो जान्रों। महक-तुम भी । श्राश्रो युद्ध करो । (पर्श, भाले, कृपाण खनखना उठते हैं, इसी समय )

मांगविका-ठहरो, ठहरो युद्ध बन्द करो । ामरथ—कौन माण्विका ! वामरथ की जय । नदक-माण्विका, तुम जात्रो । मद्रक गण की जब।

नागर-मैं वामरथों की पुत्री ग्रौर महकों की वय है। मैं चाहती हैं युद्ध बन्द हो।

वासरय-मद्रकों ने हमारा श्रपमान किया है। नागविका को उठाकर ले चलो।

सहक-वामरथों ने हमारे उत्पर ब्राहमण किया है उम्मिल् हम उन्हें दण्ड देंगे।

मारा न्या यद किसी भी तरह बन्द ने हो सकता ?

सब-यद होगा । यद बन्द नहीं होगा । मागा०-यह मेरा सिर त्राप दोनों की भेंट है। ( सिर काट देती है )

वामर्थ-( चिह्नाकर ) माणविका, यह तुमन क्या किया।

श्रुत०-ग्ररे, ग्ररे, माणविका ! यह क्या कता

( सब लोग युद्ध बन्द करके माराविका को घरकर लंड हो जाते हैं।)

वामरथ--ग्रव वृह व्यर्थ है।

मद्रक-ग्रव युद्ध की ग्रावश्यता नहीं है। किन

माणविका का बलियान । यह महकों की वधु थी । वामरथ-वह वामरथां की वन्या थी।

सब-वह दोनों की थी।

श्रुतबुद्धि-ग्राव वे महकों का वामरथों से कोई वैर नहीं है

सब-माग्यिया या बलिदान चिरंजीवी हो। माण्विका की जय । इमारी करता, शश्ता का अन्तही गया । ग्राजने हम 🥶 🤻

वामरथ महक गण की 'जय'।

( उपसहार नेपध्य से )

सनाई देती रही । सामाविका प्रिये माराविका ! फिंह पूर्वर्प तानाशाह के स्वर्णमुक्क खाँ। राजदण्ड चुर्ण क्मी कोई उत्तर, नहां मिला। कमी कमी प्रतिव्यति टकरा कर कर उठ हैं माग्यविका प्रिये माण्यिकारी

नोट-पह साम दिया टेक्नीक के आधार पर लिखा गया है, इसाला यह ध्वनि प्रधान है,संकेत तथा निर्देश प्रधान नहीं

आदर्श की जययात्रा

प्रो० जंगन्नाथप्रसाद मिश्र

काल का स्रोत दुर्बाध गति से बहता चला जा रहा क्सोंड्स स्रोत में पड़ कर पुरातन जगत के न मालूम क्तिने ग्राचार-ग्रनुशन, विधि-विधान निश्चित होते क्तें जा रहे हैं ह्यौर उनके स्थान पर नृतन की सृष्टि ते रही है। यह नृतन भी एक दिन परातन बन कर जल के गर्भ में विलीन हो जायगा ह्यौर उसका स्थान कुछ ग्रीर ही प्रहण करेगा। इसी रूप में काल वा जनत प्रवाह ग्रविराम गति से चल रहा है ग्रीर उसके क तट पर ध्वंस को तथा दूसरे तट पर नवसृष्टिकी हीडा होती रहती है। सारो पृथ्वी पर ध्वंस छौर किर्माण की यह विचित्र नाध्यलीला ज्ञान या ग्रजान क्यमं चलती ही रहती है। महाकाल के रंगमंच पर क्षण क्रण में पट परिवर्तन होते रहते है और नर नर इत्र्य उपस्थित होकर हमें कभी विस्मित चौर कभी हत्वत कर देते हैं। प्राकृतिक जगत ग्रीर मानव जगत दीनों में हो ध्वंस ग्रौर सृष्टि की यह ले ला चलतो रहती हैं। जसर मरुगुमि कोलाहलपुर्ण जनपद में, जना हीर्ण राजधानी भग्न स्तृप में श्रींग दिग दिगन्त विस्तीर्ग बोलुका राशि शस्यश्यामल प्रदेश में परिणत हो जाती इसके पश्चात वर्ष भाग तक एक व्यक्ति की ज्ञाबाद 🐉 दूसरी ज्ञोर बड़े बड़े प्रतापशाली सम्राट ज्ञीर विचर्ण होकर धूल में मिल जाते हैं छीए उनके स्थान परिनए-नए गणतंत्र स्थापित होते हैं। इस प्रकार राष्ट्र समाज, धर्म, नीति सब कुछ में ब्रहनिंह 'परिवर्तन हो रहें हैं ग्रीर इन परिवर्त्तनों के बीच से हीकर मानव स्यता प्रसतिशील हो रही है। मानव जाति के इति-शास में अब हम जो कुछ कृतित्य पाने हैं वह इसलिए ही कि समय समय पर सब देशों में कह ऐसे प्रति-भौशालो दुरदशी महापुरुप पैदा होते नहे हैं जिन्हों ने परिवर्तन के इस सुर को ठीक तरह से पहचाना है श्रीर उसके अनुकूल समाज के सामने आउदा रखे हैं। सिश्रादशों की जययात्रा में ही मन्ध्य ने इतिहास का विर्माण किया है ज्ञौर ज्ञपने ज्ञावस्वकृष्णम का पथ भ्यास्त किया है। जहाँ पुरातन द्यीर तृतन व्यादशी के

वीच संघर्ष उपस्थित हुन्ना है वहाँ नूतन की ही अन्तत: विजय हुई है भले ही उस विजय के मार्ग में पुरातन पंथियों ने जान गुभ कर रोड़े अप्रकाने का निष्फल प्रयत्न किया हो । जो लोग ब्रादर्श के सुष्टा वन कर समाज के सामने उपस्थित होते हैं वे चाधा-विष्नों से थोड़े ही घवड़ाते हैं। वे तो जानते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्षर-धार दुर्गम पथ है । इस पथ के पथिकों को दुःख कप्ट ग्रौर दास्ट्रिय स्वेच्छा पूर्वक वरण करने पड़ते हैं। वे तो समाज को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए त्रपने जीवन को उल्लर्ग करने का बत ग्रहण कर के कार्यक्तेत्र में अवतीर्ग् होते हैं और अपने आदर्श की विलिवेदी पर अपने जीवन का विलिदान कर देने में जरा भो त्रामा पीठा नहीं करते ।

हर युग में इस श्रेणी के ही महाप्राण ब्यक्ति माक्स वा लेनिन या सन यात सेन या गांधी बन कर शादर्श की अयथात्रा के लिए आगे आगे चलते हैं ्त्रीर लाखां मनुष्य उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चल कर समाज में ऋौर जाति के इतिहास में बुगान्तर ला देते हैं। मार्क्स ने ग्रापने जीवन के प्रथम यौवन न जिस श्रेगीहोन मानव समाज का स्वप्न देखा था ह्याँ। जिसे अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ खादर्श के रूप में स्वीकार किया था, उस ब्राट्श के प्रति उसके हृद्य में कितनी निष्टा थीं । टास्ट्रिय की टःमह स्थतना के बीच नी मार्क्स ने अपने आदर्श की जीवन ब्यापी साधना ने जिस ग्रद्भुत हट्ना एवं ग्रभ्यवसाय का परिचय दिया है उस पर विचार करने से विस्मय विमुख हो जाना पड़ना है। स्वयं जो व्यक्ति इतना दिख्त हो दि श्रपनी मृत कर्या के कफन के लिए पास पैसे न हो. जो ग्रापनी करवा के जन्म लेने पर उसके लिए एक पालने का भी प्रवस्थ न कर सके वही व्यक्ति लाखं। करोड़ों मनुष्यों के जीवन को दैन्य ग्रौर दाग्द्रिय के श्रिभिशाप से मुक्त करने तथा उनके निरानन्द जीवन में त्रानन्द की शुभ्र ज्याति लाने के लिए ऋपने जीवन को उत्सर्गाकृत कर दे इससे बद्कर स्त्रादर्श की पृजा

=>>0)NO4+

# ञ्जमीरे कारवां मारा गया

श्री राशनम्प्रली खा "रविश" वनारसी

गुलिसताने ज़िन्दगी का बाग़बाँ मारा गया नाखुदाए किहितए हिन्दोस्ताँ मारा गया जिन्दगी जिसकी थी मुलहो अम्न की पैग़ाम्बर हैफ एक ऐसा अमीरे कारवाँ मारा गया। क्यों उदासी छाई है वेनृर क्यों दुनियाँ हुई बन्दए हक कौन दौरे आसमाँ मारा गया। जिसके अपनी ज़िन्दगी राहे खुदा में बक्कफ की आह वह दैरोहरम का पासवाँ मारा गया। जिसकी पीरी अज़मो इस्तकलालका ज़िन्दा शबाब

आह वह गेती का फर्ज़न्दे जवां मारा गया जरने आज़ादी ने बढ़कर जिसके चूमे थे कदम आज वह शाहन्सह हिन्दोस्ताँ मारा गया।

बादशाही जिसने की रूहानियत के ज़ोर से हिन्द वालो वह तुम्हारा हुक्मराँ मारा गया याद है किसने कहा था हिन्दू-मुस्लिम एक हैं वह ही बापू यानी सब का मेहरबाँ मारा गया। स्वृत जिसका देवता के खून से कुछ कमं ने का एक वह इन्साँ हमारे दरमियाँ मारा गूक्ष वह अहिन्सा का पुजारी वह करम का देवता जाने किस जुमोंखता पर वे जवाँ मारा गया। स्विमेने अफरंग जिसकी ज़द्र पे आकर दिट गया हो ज़मीने हिन्द का वह आस्माँ गरा गया मादरे हिन्दोस्ताँ की गोद खाला हो गई एक ही वच्चा था उसका वेजवाँ मारा गया। हो सबक वर्मा से चौंको हिन्द वालो होशियार यह त कहना हम्मा फिर पास्वाँ मारा गया।

हो सबक बमा से चोको हिन्द बाह्य होशियार यह न कहना दूसरा फिर पासबौ मारा गया दुइमनों को देखता था जो निगाहे छुक से हेफ है वह दोस्तों के दरमियाँ मारा गया।

ख़ैर हो अंजाम की यह तो अभी आगाज़ है पहली ही मंज़िल पै मीरे कारवाँ भारा गया वुझ गया "रौशन" चिराग़ अज्ञमत हिन्दोस्ती आह गान्धी बाग़बाने गुलसितां मारा गया। साहित्यकार की समस्याएं

श्री सीताराम जायसवाल

माहित्यकार की समस्यात्रों पर विचार करने के त हाहित्यकार से परिचयकरा देना चाहता हूँ, क्योंकि जाबकल साहित्यकार कहने और कहलाने, वालों की हसा बहुत बद गई है। कुछ लोग जो कि अपने को महित्यकार समभते हैं, बार बार इस बात की कोशिश सते हैं कि उन्हें दूसरे लोग भी साहित्यकार कहें श्रीर गुत्रसर मिलने पर्या विना श्रवसर की प्रतीना किए तर्यहं कहनेके लिए तैयार हो जाते हैं कि कौन साहित्य-हार है कौन नहीं है। मैं इन लोगों में से नहीं हू वांकि मैं मनुष्य को साहित्यकार से ग्रधिक महत्त्व देता हा मेरे 'लिए तो मानव की मानवता साहित्यकार की माहित्यिकताः से बड़ी श्रीर प्रिय है। त्र्याज हिन्दी महित्य में कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनमें मनुष्य की नेसंगिक सन्दरता नहीं है, जो, मानवता के नाम पर महित्यिक व्यापार करते हैं। यदि आप साहित्यकार है तो इम ग्रापका ग्रादर करते हैं, लेकिन इसके माने तं बहुनहीं कि त्र्याप त्रपनीइन्सानियत को भूल जाँय। यदि ब्राएको अपने साहित्यकार होने का इतना गर्व हो गया है कि अप्राप इन्सानियत की वेइ जाती करते हैं ता बाहित्यकार को यह मालूम होना चाहिए कि उसींच साय उसका भी श्रन्त हो जाता है।

साहित्यकार का जीवन उसके साहित्य में होता है। इसका स्ट्रिय पर है कि उसका जीवन पारदर्शी होता है। इसका स्ट्रिय यह है कि उसका जीवन पारदर्शी होता है। उने सामों और बनावट की नहीं पड़ो होती । उसकी हिट कुंत दूर तक जातो है। वह वर्तमान में भविष्य देखता है और अतीत के ज्ञान से वर्तमान को वल देता है जिलए उसका दोहरा जीवन नहीं होता। जो बात उसकी वित्त है। वी बात उसकी कलम लिखती है। वी बात उसके मन में होती है, वही बात समाज भी बात उसके मन में होती है, वही बात समाज भी बात उसके मन में होती है। साहित्यकार अपने में पराये का होता है गिर पराये में अपने को पाता है। साहित्यकार सब का सीता है।

साहित्यकार ऋौर मनुष्य के सम्बन्ध में एक बान पर्मी कह दूं। अक्सर मैंने देखा है ऋौर कई बार सोचता रहा हूँ मगर ठीक ठोक उत्तर न पा सका था। लेकिन मन को सन्मेमाने के लिए प्रश्न का उत्तर कुछ दे ही दिया। ग्राप पुर्छुगे प्रश्न क्या है ? प्रश्न यह है कि जब कई साहित्यकारों को निकट से देखा तो उन्में इन्सानियत की कमी पाई। जो व्यक्ति बहुजन के हित की बातें करता है, जो जनता में क्रान्ति उत्पन्न करना चाहता है, जिसका दृष्टिकोग् ग्रन्त्र्राष्ट्रीय है, वह किस प्रकार चार मित्रों के बीच में बैठ कर श्रपने ही में सीमित हो जाता है!

मैंने देखा है कुछ साहित्यकारों को ऐसा व्यवहार करते हुए जिन्हें साधारण सभ्य मनुष्य कभी करने के लिए संचिना भी नहीं। यह अपने ही में खंडित व्यक्तित्व का साहित्यकार मेरे लिए एक समस्या रहा है। और इस समन्या का समाधान मुफेतव मिला जब मैंने साहित्यकार के व्यक्तित्व को देखा। साहित्यकार दिन के चौबीस घंट में साहित्यकार नहीं होता। व्यक्ति का साहित्यकार मेना पाकर ही जागता है और फिर साहित्य की रचना कर्म मी जाता है। कई कियों को स्वयं अपनी लिखी किनाओं पर आरचर्च होता है। वे सोचते हैं क्या वान्तव में मैंने ही यह किता लिखी है ! क्या सचमुच मेरी किता में इतना सौदर्य है ! और तृव उनका कुरूप मन उन्हें मीन कर देता है।

इसलिए साहित्यकार, व्यक्ति का वह रूप है जो प्रेरणा पावन गुन्छ ज्यों के लिए चेतन होता है श्रीर वह व्यक्ति को छोड़ कर समिष्ट में समा जाता है। लेकिन बीट वहां ठोक है तो सभी व्यक्तियों को प्रेरणा क्यों नहीं मिलती? साधारण व्यक्ति ग्रीर साहित्यकार में ग्राम है। साधारण व्यक्ति उन परिस्थितियों में समा जाता है जो जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन साहित्यकार परिस्थितियों के बीच होते हुए भी ग्राम हो उनसे ग्रालग रखने में समर्थ होता है। ग्रीर के वह प्रमाण के ग्राधार पर ही यह कर पाता है। ग्रात करती के नाहित्यकार हुए सी ग्राम के ग्राधार पर ही यह कर पाता है। ग्रात के ग्राधार पर ही यह कर पाता है। ग्रात के नाहित्यकार हुए। ग्रीर स्वष्टा होता है। साहिन कर उसमें मनुष्य की दुर्वलताएँ होती हैं। साहिन

E 10] [0 22

सन् १६

जनवाणी

त्यकार का मनुष्य उन्हीं सिद्वान्तों को तोड़ता भी 🚅 है, जिन्हें मनुष्य का साहित्यकार बनाता है। इसलिए मनुष्य के साहित्वकार की सब से बड़ी समस्या उस समय उपस्थित होती है जब मनुष्य की गलतियों को साहित्य-🚂 कार की गलतियाँ कही जाती हैं। चाहित्यकार उत्तर नहीं देता क्यों कि साहित्यकार मनुष्य की दुर्वलतात्रों को जानता है। वह तो केवल मनुष्य की इतना ही बता सकता है कि ट्वीलताए क्या है, क्यों हैं श्रौर इनते बचने का क्या उपाय हैं। दूसरे शब्दों में साहित्यकार मनुष्य का पथ निर्देशक होता है। वह ें जीवन के संघपों के बीच उत्साह बढ़ाता है ग्रीर , त्राशाएं देता है। इसलिए साहित्यकार त्रीर मनुष्य के सम्बन्ध की बात एक साहित्यिक समस्या के रूप में हमेशा रही है। मद्र समाज के त्र्यनुसार चरित्रहीन साहित्यकार को रचनाएँ पट्कर पाठक चारेत्रहीन हो जाता है। इनलिए भद्र समाज जोकि साहित्य को साहित्यकार व डीवन के सामने रख कर देखता है वह साहित्यकार के ननुष्य की दुईलता को साहित्यकार की दुर्वलता समस्ता है। इसलिए साहित्यकार के मनुष्य की दुर्वलता को नाहित्यकार की दुर्वलता मानने वाले साहित्य के में उर्ज का दर्शन नहीं करते, यदि करते भी हैं तो तन हिए करें।

माहित्येबार र मनुष्य की दुर्बलता को नाहित्यकार की टुर्बलता समस्ता गलत है। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि जिन्हों साहित्यकार हैं वे सभी दुर्वल नहीं या उनके साक्ति में ऐसी भावनाएं नहीं जो समाज को अश्राहय प्रत्येक साहित्यकार के साहित्य में ऐसे स्थल ब्रात है हर साहित्यकार नहीं वरन् व्यक्तिसाहि-त्यकारका राज रचता है। साहित्यकार स्वयं ग्रापने च्यक्ति के हाल की देखकर आश्चर्य करता है। वह कहता है सेरा है व्यक्ति जो पशु-प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है, जो उन्साकी चीजें हड़पना चाहता है, जा दूसरे ने बहु ाना चाहता है, जो बहुाई के माने दूसरों की हुं विकासने लगता है, फिर हुशलता के साथ नाटक स्ता है। यही कारण है कि ब्राधिनिक हिन्दों क का नाजनायों को अपनी पुस्तकों की सुंदर त्र्यालीचना कमन के लिए विकल देखा है। यही कारम है : बाज का साहित्यकार दलवन्दियों में पड़ता है। श्राज का साहित्यकार श्रापने व्या दुर्वलतांश्रों का शिकार हो गया है। इसलिए वह क्ष्म चाहता है। उसकी यह तोत्र श्राकांचा होती है लोग कहें कि तुम सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हो। वह क्ष्म में स्वयं ही कहता है में सर्वश्रेष्ठ हूँ, श्रोर इसी क्ष्यक प्रतिष्विन श्रष्टहास करके व्यंग करती है। तब साहि कार का 'में' उस एकान्त स्थान से बाहर श्राता नमस्कार करता है श्रोर किर श्रापने का स्वा कथाकार कहलाने के श्रानन्त जाप को श्रुक कर देता ह साहित्यकार की यह दूसरी समस्या है।

साहित्यकार के 'मैं' के कारण तथा साहित्यका के व्यक्ति के कारण नैतिक समस्याएं उत्पन्न होती? साहित्यकार का 'मैं' यदि प्रवल हुआ तो बहु सम उचितान्चित उपायों द्वारा सर्वश्रेष्ट कहलाने का प्रक करता है और इसमें वह अनफल भी रहेता है. के कि हमं दैनिक जीवन के मन्पर्क में देखते भी लेकिन जिस साहित्यकार का कि विकसित होकर का वन जाता है,जो साहित्यकार समाज ग्रीर लोक की वास का रूप धारण कर लेता है वह कर्ना अपनी प्रशंखी लिए विकल नहीं रहता । यह किसी त्र्यालोचके नहीं कहता कि मेरे लिए तुम ग्रमक पत्र में लेख लिए दो । मैं जानता हूँ हिन्दी साहित्य के कुछ श्रेष्ट साहित्य कार कहे जाने वाले व्यक्तियों यो जो अपनी पुरेले की त्रालोचना स्वयं लिखकर दुसरों के नाम से प्रकाशित करते हैं, जो गरीब और दुईल आलाचकों की गरीन से लाभ उठाते हैं। इसीलिए इस बात को इस स्त्रेम रखना पड़ा। त्र्याज का साहित्यकार ग्रापने से संप नहीं उठ पाता । कुछ ऐसा वातावरका वन गया है। वह शायद चाहते हुए मी के व कीचड़ से नहीं निकल पाता ।

त्राधुनिक हिन्दी साहित्यका देखता है कि नक्क साहित्यकार त्रासली साहित्यका घो पत किया जाती त्रीर समाज उस घोषणा को स्वाधान पर लेता है कि वह कहता है कि नकली साहित्यकार ने सारे वाताबुरिं। को गंदा कर रक्खा है। इस प्रशिष्ट्यति के दो प्रशा दिखाई पड़ते हैं। एक तो कर कि यदि साहित्यकार ईमानदार हुआ और प्रश्वी प्रभाववारी चिक्क प्रलोभनों से नहीं प्रभावित होता, तब वह नक्क

ह्यकारों के दल में नहीं समाता। वह अपने पथ बदता जाता है। दूसरा प्रभाव यह होता है कि क साहित्यकार तात्कालिक लाभ उठांकर सर्वश्रेष्ठ निषत होना चाहते हैं। इसलिए वे उस दल में मिलित हो जाते हैं जिसके सदस्य एक दूसरे की प्रशंसा न्त्रा करते हैं। यदि साहित्यकार वर्मा से पूछा जाय क हर्वश्रेष्ठ साहित्यकार क़ौन है तो उत्तर होगा नहित्यकार शर्मा और यदि साहित्यकार शर्मा से पुछा वा कि सर्वश्रेष्ट साहित्यकार कीन है तो वे कहेंगे कि नहित्यकार वर्मा ।. अर्थात् साहित्यकार शर्मा और वर्मा क्रेन सर्वश्रेष्ट हैं । वास्तविक साहित्यकार की यह तीसरी कारता है। यह तीसरी समस्या भयानक है। इससे ताहिय की बास्तविक चृति होती है श्रीर समाज की पार्तिमें ॰ बाधा पड़तो है और आज यह समस्या प्रगति पय पर गएक बड़ी चट्टान के रूप में पड़ी है, जिसे ट्टाने के लिए सिद्धान्तों का बल चाहिए न कि चिल्ला-नेवालों का ग्रीर एक दूसरे की प्रशंसा करनेवालों का । इस तीसरी समस्या के कारण जो परिस्थित उपस्थित हो गई है उसी को हटाने के लिए प्रनतिवाद को उन्म हुन्ना है । प्रगतिवाद में 'भैं' को स्थान नहीं । फ्रॉविवाट में 'समाज' ही 'भैं' बन कर ब्राता है। प्रातिवादी साहित्य में दलबन्दी के लिए स्थान नहीं। बहाँ नो समाज का हित, समाज की भावना, मानव स्माद के कल्यागा का लच्य सामने रहता है। प्रगति-वादी साहित्यकार बहुजर्न हिताय होता है। इसलिए भाविवाद के चेत्र में नकली साहित्यकार नहीं दिव पति । उनके चेहरे का मोमी नकाव सँचाई की छाच में पित्रल जाता है। मगर फिर भी सनातन समस्या दिन में कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो अपने की स्पतिवादी कहते हैं। किंतु उनका प्रगतिवाद है क्या ह खायम कोच पर बैठकर बावनं रुपये की कलम से क्तिना—हम भूखे हैं, हम नंगे हैं । जिन प्रगतिवादी ग्राह्मिकारों के घर में सूरज की रोशनी दिन में तर पहुंचती है व लाल-सवेरा ऋौर खर्ण-विहान की पति करते हैं। इस मकारी को देखकर तवीयत ग्यास किंता है। इनके कारण ईमानदार साहित्यकार गर्मवी की ाल में फँसा रहता है **ऋौर वह** वहाँ नहीं पहुंच राता **ाँ** ने वास्तविक व**ल मिलता है । ऋतः** साहित्यवारी

के परिणाम से लाभ उठाकर, उनका शोषण करने वाले ब्राज ब्रच्छे हैं ब्रोर ब्रपनी ब्रार्थिक संवलता से स्वयं प्रगतिवाद के नामपर प्रगतिवाद की छीछालेंदर करते हैं। इसे कैने रोका जाय यह साहित्यकार की चौथी समस्या है

त्र्यौर फिर इस समय इन समस्यात्र्यां पर विचार करते करते और इनकी कुरूपता देखकर जब हमारा मन साहित्य से इट गया है तब समाज की स्थिति क्या होगी जिसकी बकालत करने का साहित्यकार दावा करता है। नकली साहित्यकारों के हथकंडों से ऊंबकर समाज ने साहित्य में दिलचर्सी लेना छोड़ दिया है। त्राजनल हिन्दी के पत्रों में कोई ऋच्छा लेख भी प्रकाशित होता है तो पाटक उत्ते पढ़ता नहीं; यदि पदता भी है तो उसकी इच्छा नहीं होती कि वह लेखक के पास टो वैने का पोस्टकाई लिख कर उसे वधाई देदे । पाठक को जाने दीविए आज का लेखक दूसरे लेखक की रचनाएं नहीं पहता क्यों कि ईमानदारी की कमी के कारण एक लेखक दूसरे लेखक की कृतियों में रुचि नहीं रखता श्रीर तो जाने दीजिए स्वयं सम्पादक महोद्य जिनके पत्रों में लेख प्रकाशित होतें हैं ब्रान्य पत्रों को पलट कर देखने भी नहीं फिर जब ऐसी परिस्थिति है कि गठक लेखक में दिलचस्पी नहीं रखता, एक लेखक दृनरे लेखक की रचनाएं नहीं पढ़ता, सम्पादक दूसरे पत्रों को नहीं देखता, आलोचक विना पूरी पुस्तक पट्टे आलांचना लिखता है, तब क्या होगा ? यह त्राज के साहित्यनार की गाँचवी समस्या है।

ये तो हुई साहित्यकार की व ननस्थाएँ जिसके लिए साहित्यकार का व्यक्तिय उत्तरकारी है। पर इन समस्यात्रों का एक सामाजिक पन्न मोहै जो इन के लिए अधिक जिम्मेदार है। तेरा संकेत नमांज की आर्थिक व्यवस्था से है। संमान की आर्थिक कंठिनी-द्यों के कारण माहित्यकार को वह नैसर्गिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती जिसमें उसकी प्रतिमा का पूर्ण-विकास संभव होता है। इसिल्प साहित्यकार को पैसे के लिए होती है उसमें दाता की प्रवृत्ति और मावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप 'पहाड़ी'

जों को ले लीजिए। पहाड़ी जी हिन्दी के कहानी लेखक हैं और प्रकाशक भी। आप व्यापारिक व्यवहार में सिद्ध हैं। अतः जब आप 'माया' के लिए कहानी लिखते हैं तो उसके कथानक में रोमान्स रखते हैं, क्यों कि 'माया' का प्रकाशक सामाजिक तथा राजनीतिक समत्याओं की कहानी पसन्द नहीं करता और जब 'हस' के लिए कहानी लिखते हैं तो उसमें समाजवादी विचारों को प्रगट करते हैं। कुछ लेखक तो पैसे के लिए छियों के नाम से लिखते हैं और सम्पादक महोदय लेखिका को प्रोत्साहन देने के लिए रचना प्रकाशित कर देते हैं। यह सब इसलिए होता है कि साहित्यकार अपनी आर्थिक समस्याएं सलभाना चाहता है।

श्रव हम साहित्यकार की समस्याश्रों को मुलकाने के प्रयत्नों की श्रोर ध्यान देंगे। इंगलैंड के लेखकों ने सोवियत् लेखकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाई है। इस संस्था बारों ब्रिटिश साहित्यकार सोवियत् साहित्यकार से समस्याश्रों के सम्बन्ध में प्रश्न करता है श्रोर सोवियत् साहित्यकार श्रपने यहाँ के व्यवस्था के श्राधार पर उत्तर देता है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से साहित्यकार श्री समस्याश्रोंपर प्रकाश पड़ता है श्रीर साहित्यकार श्री समस्याश्रोंपर प्रकाश पड़ता है श्रीर साहित्यकार श्री समस्याश्रों को मुलकाने में समर्थ होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश साहित्यकारों की कुछ समस्याश्रोंको प्रस्तुत करता है जिनको मुलकाने का प्रवास सोवियत् साहित्यकारों ने किया है:—

'सोवियत् लिटरेचर'को अप्रैल सन् ४७ के ग्रंक में जि० ग्रे० प्रिस्टले ने यह प्रश्न किया, मान लीजिए कि एक सोवियत साहित्यकार की रायलको के रूपये समान ही गए हैं ग्रीर वह अन्य कृति प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो एनी परिस्थिति में क्या होता है ?!!

इस प्रश्न का उत्तर मन्यिटा शागीन्यान ने इस प्रकार दिया, "एक सोवियत् लाहित्यकार जिसे धन की आवश्यकता होती है, वह "साहित्यिक कोप" से कर्ज ले सकता है। इस साहित्यिक कोप में प्रत्येक प्रकाशक माहित्यकार की प्रकाशित रचना की इस प्रतिशत राय-ल्टी देता है ख्रीर इसे साहित्यकार की रायल्टी में से नहीं काटता। प्रत्येक थियेटर की ख्रामदनी का दो प्रतिशत् भी साहित्यिक कोप में जमा होता है। इस भाहित्यक कोप' द्वारा साहित्यकार की ख्रार्थिक समस्यात्रां को सुलकाया जाता है। यदि सहित्यका कर्नका धन वापस देने में असमर्थ है तो 'चाहित्यक का कोष है 'उसे 'आर्थिक सहायता' मिलती है। इस्टा धन को उसे लौटाना नहीं पड़ता।

इसी प्रकार जे० बी० प्रिस्टले ने एक दूबरा प्रश्न भी किया जो इस प्रकार है,—"इंगलैंड श्रीर श्रमेखि। के साहित्यकार श्रपनी कृतियों की रूपरेखा प्रकारकों या उनके एजेन्टों के सामने रखते हैं श्रीर उस पर विचार विनिमय कर लेने के बाद लिखते हैं। जीवियत साहित्यकार क्या करते हैं ?"

सोवियत् साहित्यकार मारशक ने उत्तर दिया, "अधिकंतर सोवियत् साहित्यकार अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार विनिमय करते हैं। हवने पहले इस प्रकार का विचार विनिमय 'यूनियन आफ़ तोवियत् राइटर, में और इस सङ्घ के विभिन्न विभागों ने होता है, फिर प्रकाशक और साहित्यकार में विचार विनिमय होता है। प्रकाशक का सम्पादक साहित्यकार की रचना के सम्बन्ध में उचित सलाइ देता है। और उस नन्पादक का सम्बन्ध में उचित सलाइ देता है। और उस नन्पादक का सम्बन्ध में उचित सलाइ देता है। और उस नन्पादक का सम्बन्ध साहित्यकार की प्रत्येक रचना से होता है। लेकिन इस प्रकार का विचार-विनिमय अनिवाद नहीं है। कुछ लेखक अपनी रचनाओं के सम्बन्ध ने वात चीत करना पसन्द नहीं करते।" मारियटा शानीन्यान ने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा, "मेरा अब नी उत्त पुराने सिद्धान्त में विश्वास है जिसके अनुसार कम के पूर्व वालक के सम्बन्ध में वार्ते करना मना है।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यकार ही समस्याएं केती हैं ज्यार उन्हें सुल्फाने के लिए केते प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारतीय साहित्यकार अपनी समस्याओं को तभी मुल्फा सकेगा जबकि कर ऐसी ज्यार्थिक व्यवस्था बनेगी जिसके अन्तर्गत जीविन देता सम्भव हो, क्योंकि उस आर्थिक व्यवस्था में नाचारख व्यक्ति भी केसे जीवित रह सकता है जिसका आयार शोषण है, जिसमें एक का जीवन दूंसरे की न्यू पर पलता है। अतः साहित्यकार को सभस्या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्त्तन के साथ सुल्मेगी जीव वह परिवर्तन अपने आप नहीं आयोगा। इनके लिए करना पहेगा, मरना पड़ेगा। क्या आज का नाहिन्त्यकार तैयार है १ यह अन्तिम समस्या है।

# नवीन सामाजिक रचना और गांधीजी

श्री "कुमार"

मन्ष्य की व्यक्तिगत कठिनाइयों ग्रौर जीवन-यापन केटरूह साधनों की प्राप्ति के प्रयत्न ने, उसके सदियों क्र संचित अनुभवों ने और इन सभी के द्वारा निर्मित उसर्वी स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति ने उसे एक सम-हाय में रहने को विवश किया, एक समाज का निर्माण च्चा ग्रौर मन्ष्य सामाजिक प्रांगी वन वैठा । तत्पश्चात इत नवस्थापित समाज के समुचित संचालन हेतु, उन दिव ग्रादशें! की स्थापना, उन शास्वत धर्मों की र्णतिश स्त्रीर उन विशिष्ट सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना व्हा जिनके त्राधार पर सामाजिक व्यवस्थात्र्यों का निवान हो सके और सामाजिक शृंखलाएं स्थिर रह मर्के ताकि समस्त मानव का व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति सम्भव हो । ये ऋादर्श ब्यवस्थाएं, शास्वत धर्म ही चौर सामाजिक कर्त्तव्य मौलिक रूप ने सदा एक रहे और प्रारम्भिक मानव समाज से आज तक हम उनकी ग्राप्ति के प्रयास में ऋगसर होते रहे, यद्यपि इनका व्याव-हारिक स्वरूप समाज के क्रमिक विकास के साथ साथ नवीन युगों के स्त्रनुकूल व्यस्विर्तित होता गया । इस परिवर्त्तन में एक बात स्पष्ट रूप से दीख पड़ती है ऋौर वह है इन सच्चे धर्मों का सम्पत्तिजीवी वर्गों द्वारा उन्मलन ग्रीर इस सम्पत्तिजीवी वर्ग से उदात विचार शलों का सतत् संघर्ष, जो इन धर्मों की प्रतिष्टा के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ये धर्म ही ऋहिंसा और सत्य, न्याय त्रीर प्रेम के विशिष्ट सिद्धान्त हैं । यह संघर्ष इतिहास में हदा से वर्तमान है। वह वर्ग विशेष जो समय समय पर समाज का प्रमु बनता गया, ग्रावनी सत्ता त्राझुण्ग बनाये रखने के लिए इन सिद्धान्तों का विशेष प्रकार से अग्नी स्वार्थिसिद्धि के लिए निरूपरा करता गया और जन्मतिविहीनों पर ग्रपना ग्राधिपत्य जमाये रक्ता । पर साय हो उदात्त विचारों का भी ऋाविर्माव होता रहा <sup>जसके</sup> ब्राधार पर सम्पूर्ण जनता को ब्रयने विचारों के

प्रतीक उस विशेष युग प्रवर्तक के साथ इस सम्पत्तिजीवी वर्ग से संवर्ष करना पड़ा। हमारे देश का इतिहास इन दोनों विरोधी भावों के संवर्ष की परम्परा का द्योतक है। इन संवर्ष का जितना स्पष्ट स्वरूप इस सदी में दीख पड़ा उतना गांतम बुद्ध के बाद नहीं दीख पड़ा था। विगत नैकड़ा वर्षों से हमारे सामाजिक कर्णधारों ने जिस प्रकार इन शाश्वत धर्मों का स्वरूप विकृत कर अपना त्याथिम किया उसी को आमूल परिवर्तित कर सच्चे वर्मों वा प्रतिष्टा करने के लिए जिसमें समस्त मानव वा कच्याग नम्भव हो, गांधीजी हमारे मध्य अवर्तान हुए और जीवन पर्यन्त इसकी प्राति का प्रयन्त करने

पर यह वर्म-प्रतिष्ठा सम्भव कैसे हो ? क्योंकि जिस प्रकार हैन कर्यान ही है। वर्ग ने सामाजिक व्यवस्थात्रों का नियमन अमें के विकृत स्वरूप द्वारा अपने स्वार्थ की दृष्टि ने विका उसा अकार उसने श्रपना स्वार्थ स्थिर रखने चीर चाना नत्ता स्थायो बनाये रखने के लिए राज्य का प्र<sup>हेन</sup>का ती कर रक्खी थी। यामाजिक विकास के इनिहास का कात की प्रतिष्ठा' इस बात की द्योतक थी वि इड़ का समान का जीवन भी उसी वर्ग विशेष द्वारा विकास कर्म संचालित होगा, जो सम्पत्तिजीवी र्ग्रोह स्टब्स के इस विकृत स्वरूप को हराकर नार्व यमी की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धर्म प्रवर्तक कर का राजशक्ति से टक्कर लेना अनि-वार्य हो का विवासि ऐसे राज की प्रतिष्ठा सम्भव हो जिनमें हर कर के स्थापना हो सके। गौतम बुद्ध, महम्मः कं वासार के धर्म प्रवर्तन भी राज्यों के अनुकृत होते के सम्मान हो सके। यही कारण था कि ानव कल्याण की भावना ने, ान्या की ग्राभिलाषा ने, स्थिर स्वायीं वर्ग इक्त के किए शक्त से टक्कर लेने की प्रेरित

किया,ताकि उस'रामराज्य'की स्थापना सम्भव हो जिसमें सभी सखी एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकें । गांधीजी .के राजनीति-प्रवेश के समय ब्रिटिश, साम्राज्यशाही ही इस वर्ग के प्रतिनिधि स्वरूप अपनी सत्ता स्थापित किए हुए थों। त्रातः गांधीजी को उसीके विरुद्ध त्राना संघर्षे प्रारम्भ करना पडा । परन्तु गांधीजी इस नवीन युग के प्रवर्तक थे। उनके पीछे सदियों का इतिहास, सिद्धान्तों का प्रतिपादन ग्रीर उनका ग्रनुगमन तथा त्राज तक के मानव समाज द्वारा अर्जित अनुभवों का संचित भंडार पडा था। अनेको बार युग पुरुषो द्वारा इन शास्त्रत धर्मों की प्रतिष्ठा श्रीर सम्पत्तिजानी वर्ग द्वारा उसकी विकृति का प्रयत्न हो चुका था। ऋतः उन्होंने एक ऐसे ग्रस्त्र का ग्रवलम्बन किया, जिससे उनके त्रादशों की प्रतिष्ठा स्थायी रूप से हो सके। यह त्रस्त्र सत्याग्रह, त्रात्मवंल ग्रथवा द्या-वल था। इन्हें ही उन्होंने स्वराज्य की क्षंजी बनलाई । इन साधनी के ग्रवलम्बन में लच्य प्राप्ति के साथ साथ ग्रापने विरो-'धियों में भी इन मानवीय तुलां को जगाने का प्रयास था जिससे सदाके लिए सच्ची जानित की प्रतिष्ठा सम्भव होती। पर वैसा कि कहा जा चुका है, उनके इन प्रयत्नी का सबसे बड़ा विरोधी यह नम्यनिजीवी वर्ग था जो इन शास्त्रत धर्मों की प्रतिष्टा नहीं चाहता, बचांकि इससे उसका स्वामित्व ऋौर यनस्व ननाम होकर उसे भी सामान्य जनके स्तर पर ब्राना पहेगा अटन वर्ग से गांधीजी की सङ्घर्ष करना पड़ा और यहा वर्ग उनका हत्यारा भी बना !

गांधीजो के इस जीवन सहयं में एक बात स्वष्ट रूप से दीख पड़ती है कि बहा तर उनके सङ्घर्ष से इस वर्गका स्वार्थ सिद्ध हो ना वा वहां तक तो इसने उनके सङ्घर्ष में हिस्सा भी बहाबा कर ग्रन्य सभी सेत्रों में सदा विरोधी बना रहा अस सन्यत्तिजीवी वर्ग में, जो नवयुग से प्राद भत ग्रं। ग्रं। ग्रं। एवं व्यापारिक वर्ग या ग्रौर जिसका स्वार्थ इसा है हा कि विदेशी सत्ता की समाप्ति से विदेशी पुँडा का ना ग्राधिपत्य जाता रहेगा. श्रीर-देश के उद्योग एक व्यापार पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो संबेगाः अनं तो प्रत्यन्न एवं त्रप्रत्यन् रूप से 'राष्ट्रीय स्थान । यह में कुछ हिस्सा भी बँटाया पर ग्रन्य कर विशेषकर सामन्तीं,

जमीं दारों महन्तों एवं रूदिवादी धर्मे के कि ने तो राष्ट्रीय संग्राम का भी विरोध किया ग्रार्थिक, सामाजिक ग्रौर धार्मिक चेत्रों में तो सन विरोध हो किया। त्रातः इस स्थिरस्वार्थां वर्ग ने प्रकार हमारी प्रगति में बाधा पहुँ चाया ग्रीर गांधीज सङ्घर्ष को कहाँ तक विफल करने का प्रयत्न करती क इसे इम पृथक पृथक च्लेत्रों की विवेत्रना कर देखते प्रवतन करेंगे।

#### धार्मिक क्रान्ति

हमारे देश में धार्मिक सङ्घर्षों का स्त्रपातन्त समय से प्रारम्भ हो जाता है, जब सन्यत्ति जीवी वर्गी कुचक से चतुर्वर्ण की व्यवस्था प्रारम्भ हुई ग्रौर क इन सामाजिक सत्ताधारियों ने यह घोपणा की कि केंच श्रेगी की सन्यता का श्रस्तिन्व ऊँच मास्तिप्क श्री क चे चारित्र पर ही निर्भर है श्रीर यह क चा चिक ग्रौर मस्तिप्क कर्म से नहीं बल्कि इन्म से प्रारुख होता है ग्रातः नीर्ची सभ्यता वालां का सामाजिक सन्ता में उन्हों ने कहा "हम ग्रात्पृरंयता सब से पहले दूर बहिष्कार करो । यहीं से हमारी सामाजिक एकता भेग इस्ती है । यह हिन्दुत्व पर गहरा कलंक है । हमें सीचना होती है। कालान्तर में ब्राह्मणों ने यह विधान, प्रोह्में हिप्रत्येक भारतीय हमारा भाई ग्रीर एक ही खून मांसका हित्य कर्म तथा परलोक का चित्र खीँ चकर समाज में 🐉 "गांधीजीने महावलेड्वर के प्रसिद्ध मन्दिर के त्रवनी महता स्थापित की । च् त्रियों ने सेन्यवल श्री क्यान्य में लिखा "जब तक हरिवनों के लिए उसके द्वार राज प्रतिष्टा से सामाजिक प्रसुता स्थापित की । शेष्ट्र निषिद्ध हैं, मैं प्रवेश नहीं करूरोग ।" २२ त्र्यगस्त, समाज इनको चक्की में पिसता रहा । महाकाव्य काल १६४५ को मद्रास में उन्हों ने कहा ''हमें नहीं भूलना में यह क्रियाकाण्ड, रूदिवादिता, वंशोहित्य पापंड, जाहिए कि ग्रस्पृश्यता निवान्स बहुत ही कठिन कार्य जातपांत ब्यवस्था अभैर स्वेच्छाचारी शासन अभृति हैंगुर मुक्ते इसमें भी सन्देह नहीं ईश्वर इसे अवश्य पराकाष्ट्रा को पार कर चुका था ख्रतः फिर उटा चिचार्से हैं। करेगा नहीं तो हिन्दू धर्म को ही खत्म का उदय हज्रा ख्रीर गौतम तथा महाबीर के नेतृत्व से के देगा।" होना पड़ा । बाद में बौद्ध धर्म में भी विकृतिया उत्तक हिंदुआछूत को देख कर वी प्रतिक्रिया हुई उसके सम्बन्ध हर्दे, सम्पत्तिजीवियों के कुचक से विकृत हिन्दू धर्म के में गांघीर्जा ने १० परवर्ग १६४६ को ब्राहमदाबाद में ह्यवर्त में पड़ कर महायान बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठा हुई के जिला था कि ...जन्म नहीं बल्कि चरित्र ही प्रधान है। शैवों की तलवार ने बौद्ध धर्म के उदान विचारों का सभी सामाजिक कार्यों में नंगा बाह्मरा के साथ रहे। श्चन्त कर दिया l बुमते हुए दीपक की श्रान्तिम ज्योति । से वड़ी प्रसन्नती होगी जब में एक भंगी को कांग्रेस हर्ष के रूप में जगमगा उठी, किन्तु उसके पशान उपका के श्रिक्ष्मच्च पदपर तुशोभित देखूँगा । समाज के विभिन्न सदा के लिए अवसान हो गया । शंवराचार ने बौदा अप एक वृत्त की हो शाखाएं है और जब अस्पुर्यता दर्शन के सहारे हिन्दू धर्म की पुनः प्रतिशा का जिसने सिही जायगो तो यह पार्थक्य ना दूर हो जायगा और

अर्ध सिकयता ही जातो रही । मुसलमानों के जामन से तो इमारे धर्म के ठेकेदारों ने उसे श्रीर भी अर्थ बना लिया । उसकी सीमाएं ऋषबद्ध हो गईं। क्रवण ने धर्म को सामाजिकता से प्रथक कर दिया और जातीय जनता फिर जाति-गाँ ति बन्धन, रूटगत किया-जह जड़वादिता श्रीर ग्रन्थविश्वास के चंक्कर में क्र कर तड़पने लगो। ऐसी ही स्थिति में गांधीजी का नविर्माव हुन्रा जिन्हों ने धर्म का स्रोत फिर सबके लिए खोल दिया । भारतीय रंगमंच पर त्राते ही उन्होंने नोषित किया ''मेरी राय ने हिन्दू धर्म की खूबी उसकी सर्व ब्यापकता त्रीर सर्व संबाहकता मं है"। जाति-पाँति को क्री ने समाज को खा जाने वाला धुन बतलाया जा ब्रादिनियों को वरवाद कर देता है ब्रीर उन्हें एक स्तरे से ग्रलग करता है। इरिजनों की समस्या लेकर ती वे अनेकों बार अपना अवन भी खतरे में डाल चुके में सन् ४४ में जेल से छुटकर पहली हो सार्वजनिक

निवृत्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण कर लिया ग्रंम हमारे मेर्ड किसो से बड़ा न सीचेगा।" उन्होंने कहा-"मैन मोर्बेंद्र मीनाचो मन्दिर में इसीलिए प्रवेश नहीं किया

क्योंकि उसमें हरिजनों का प्रवेश निषिद्ध था।" इस प्रकार गांधीजी ने केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही धर्म का प्रचार नहीं किया बल्कि उसका अपने जीवन में स्वयं अवलम्बन किया। मई १६४७ में एक अमेरिकन पादरी के प्रश्न (हिन्दू धर्ममें जाति व्यवस्था का स्थान) के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहा-"हिन्दु धर्म जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता ! मेरा वस चले तो में इसे तत्काल ही समाप्त कर दू । श्रास्पृश्यता तो समाज का ग्रभिशाप है। यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि असुर्यता हिन्दू धर्म का आवश्यक अंग है तो मैं स्वयं हिन्दू धर्म के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दुगा !" इसते राष्ट्र हैं गांधीजी ने ऋत्तिम दम तक धर्म के इत वर्त्तमान स्वरूप को पूर्णतः वदलने का प्रयस्न किया। उनके इन प्रयत्न का विरोध इन सम्पत्तिजीवी वर्ग ने ही किया। कारण स्पष्ट है। ब्राज भी हमारा देश सामंतशाही विभीषकात्रों से मुक्त नहीं हो सका है। ये सामन्त, धर्म के ठेकेदार महन्त, राज ग्राँगर जमीन्दार, पण्डं ग्रांर पुत्रारी, पुरोहित ग्रांर ब्वास क्या गांधीजी के उस नन्य धर्म की प्रतिष्ठा के बाद अपना वर्त्तमान स्वरूप रख मर्केने ? लाखों मन्दिरों की ऋतुल सम्पत्ति, महन्तों की विशाल गढ़ियाँ, पंडों के मनमारे कृश्य क्या फिर सम्भव हो सकेंगे ? क्या उन्हें भी समान जन की तरह श्रपनं श्रम पर श्रवलम्बित नहीं होना पड़ेगा ? श्रतः उनका स्वार्थ इसी में निहित है कि वर्तमान व्यवस्था ग्रिधिक ने ग्रिधिक दिनों तक चलती रहे।

गांधी ही ने भी इस तथ्य की बड़े ही दुख से स्वी-बनता उट खड़ी हुई तथा इन महाप्रभुत्रों को बनाशायी किया महास के दीर के बाद हो ग्रामुक्तव हुए श्रीर वहाँ के , कार विवा "यह दुखद श्रीर कड़ सत्ये हैं पर ऐतिहासिक सत्य है कि इन पुरोहितों ने जिन्हें धर्म का सब्चा प्रचारत होता चाहिए था, धर्म को विकृत ही किया है ग्रीन उने नष्ट कर रहे हैं।"

> क गांधीजी की वासी ने वह जान फ़्रेंक ही है कि अब वह सङ्घर्ष रक नहीं सकता और इस व्यवस्था में श्रामृल पाग्वर्त्तन होकर ही रहेगा । जब इस मुफ्तखोर वर्ग है हाथ से यह ऋतुल सम्पत्ति छीन ली जायगी श्रीर उन्हें भी उत्पादक श्रम करने की सामाजिक नियम बाध्य वर देशा तभी वे श्रम का महत्त्व समक सर्वेगे त्रीर गांधाजो के समान धर्म की प्रतिष्टा सम्भव होगी।

गांघोजी के इस धार्मिक क्रांति ग्रीर सम्पत्तिजीवियों द्वारा उसका विरोध देख लेने के बाद हम उनके हिंद मस्लिम एकता सन्बन्धी विचार पर गीर करेंगे श्रीर देखेंगें कि इस प्रयत्न को इस स्थिर स्वार्थी वर्ग ने किस प्रकार विफल करने को चेष्टा की है।

#### हिन्दू मुस्लिम एकता

भारतीय राजनीति में प्रवेश करते ही गांधीजो ने इस बात का अनुमान कर लिया था कि जबतक हिन्द श्रीर मुसलमान परस्वर एक होकर सङ्घर्ष में भाग नहीं लेंगे तवतक देश का कल्याण नहीं। फरवरी १६२० को उन्होंने लिखा था 'हम विभक्त रहने पर सदा गुलाम बने रहेंगे। यह एकता सदा के लिए तथा सभी परि-िस्थितियों में हमारा लच्य बनी रहेगी। बिना एकता के हमारो उन्नति सम्भव नहीं । जनतक हम एक दुसरे का गला काटने को तैयार रहेंगे तबतक बांई मां तीसरी शकि हमें गुलाम बना सकती है"। 'मैं दोनों सम्प्रदायों के बोड़ने के प्रयत्न में हूँ ग्रीर मैं इसके लिए खुन देने को तैयार हुँ । १६३० में गांधीजी ने यहाँ तक कहा कि भैं जरा भी नहीं हिचकुँगा यदि ग्रल्पमत वाले ही शासन करें क्योंकि स्वतन्त्र सरकार में शक्ति जनता के हाथ में रहेगी।" इस एकता का साधन भी आधिक एवं राजनोतिक तमस्यात्रों का हो समाधान था, इसते 🧦 गांघीजो अनभिक्ष नहीं थेब ४ जून १९३१की यंग इंग्डिया में गांधीजोने लिखा "यह मेरा दृढ विश्वास है कि पनस्पर विवाह श्रौर सहभोज से हिन्दू मुस्लिम एकता सन्भव नहों। हिन्दु मुस्लिम वैमनस्य का कारण आर्थिक श्रौर राजनीतिक है श्रीर इन्ही कारणां को हटाना **त्रावस्यक** है। " १६४४ के बाद से तो गांधीओं के कार्य ्**हमारे सन्मु**ख प्रत्यच ही हैं। नोन्नाखाली यात्रा, विहार यात्रा और दिल्ली के अब्दुत कार्य इतिहास में सदा **त्रमर रहेंगे** । किन्तु गांधीजी के **इन** प्रयत्नां से सन्पर्तत जीवी वर्ग प्रारम्भ से ही सशंकित हो उटा ग्रीस हो विफल बनाने के लिए प्रयत्नशील हुआ। १६१६ में ही सर्वप्रथम जब गांधीजो के नेतृत्व में कांधीम ने जन-<mark>ैंबादी ब्रान्दोलन प्रारम्भ किया ब्रौर हिन् मुमलसान</mark> र्फि साथ सङ्घर्य में त्र्यागे बढ़ें उसी समय इस वम के दलाल कांग्रेस से अलग हो गए। यह वर्ग मचन हो

उठा कि शक्ति जनता के हाथ में जा रही है। कि लोग ने इस्लाम की रत्ता ग्रल्पमत के स्वत्व के का मुस्लिम छुटभइए पूँजीपतियों की रहा एक स्वा का कार्य प्रारम्भ किशा। हिन्दुल की रचा के १६२५ में ही राष्ट्रीय स्वयसेवक सङ्घ की स्थापन गई और इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं ने जनक वरगलाना प्रारम्भ कर दिया। इन दोनों ने क ग्रान्दोलन का सदा विरोध किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनोनीत गुरू गोलवे महोदय तो सभी जगह चिल्ला चिल्ला कर कहत राष्ट्रीय नेता कायर ग्रीर देशद्रोही हैं। वे परमा पेजां नेता विदेशी सिद्धान्तों की नकल कर भारत संस्कृति को जहन्तुम में भेज रहे हैं। विदेशीवाद इनका दिमाग खाख कर दिया है। "राष्ट्रीय खराँक संघ के कुचक राष्ट्रीय नेताओं को भी ज्ञात थे। अक्टूबर १६४७ को ही मेरठ की सार्वजनिक समा गोविन्द सहायने कहा था "संघ वाले कहते हैं राजना से इमारा कोई सम्बन्ध नहीं। पर हम इन चीजी क खब समभते हैं, हिटलर भी ऐसा ही कहता था। सन शाम संघ वालों की कवायद होती है साथ में बाहित ब्यायाम होता है। कांग्रेस तथा नेतात्रों को-गालिय देना सिखाया जाता है ऋार इस काम के लिए कप देतं हैं पूँजीपति ऋौर नफाखोर ।" दिल्ली में जब देग जोरां पर था उस समय दि हिन्दू **त्राउटलुक** सम्पादक श्री वी॰ जी॰ देशपांडेय ने, जो हिन्दू मह सभा के मंत्री श्रीर संघ के बड़े सहायक हैं ह सिंता १६४७ के श्रुंक में नेहरू सरकार के विरुद्ध निम्नलिए नारों को बुलन्द किया था "वर्त्तमान निकम्मी संक का जातमा करके पंक्के हिन्दुओं की सरकार बनाय भारतीय संघ को हिन्दू राज घोषित करो, देश पाकितान के खिलाफ युद्ध घोषित करने के लिए तथ करो, हैनिक शिक्षा अनिवार्य कर हिन्दु नौजवानी फीज ने भरती करो, सभी मुसलमानों को पांचवा दक नमका श्रीर इस्लाम धर्म को मानना गैरकानूनी घोष करो । सङ्घ के 'त्रार्गनाइजर' नामक पत्र ने लिखा प "नेहरू श्रौर गांधी को श्रांगसान की तरह मौत घाट उतारी"।

ह्स प्रकार हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदायवादी वैम- े अधिक एवं राजनीतिक संघर्ष त्रसके मूल में हिन्दू और मुस्लिम पूँजीपतियों का क्वक चल रहा था । मुस्लिम लीग ने ऋपनी फासिस्ट विस्तानी सरकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ती त्रीर सह हिन्द का शासन हस्तगत करने के प्रयत्न बर्बटा रहा। पाकिस्तानियों की तरह सङ्घ का रास्ता क्षिकुटक न था। उनके मार्ग में कांग्रेस सहश जनवादी स्या ग्रौर सच्ची शांति न्त्रौंर जनवादी शक्ति के उपा-क्क ग्रविचल गांधी खड़े थे। सङ्घ वाले श्रीर भी गारें बढ़ने की अस्तुत हो गए। कतिपर्य नेताओं के द्वाल से उनके हाँसले बढ़े। त्र्याखिर हमारे वे कतिपय क्रेता भी तो उस वर्ग के साथे में थे। ८ जैनवरी १६४८ सरदार पटेल के एक भाषरा ने पन्त ग्रीर 'सहाय' भी बोलती बन्द करदी । जनवाद को यह एक खुली द्तीती थीं उन सम्पत्तिजीवियों की, जत्र कांग्रेस के मुझसे उनके नेता सरदार पटेल ने कहा "कांग्रेस में **बित** लोगें के हाथ में शक्ति है वेन समर्भों कि डण्डे इस का उचल हैंग । डण्डा का प्रयोग चोरों के लिए िंडण्ड में कुछ नहीं होने का । संघ चीर श्रौर लुटेरा हों। वे देश भक्त है।" ये शब्द उस समय निकल हिंथे वब उपनेत नारे सङ्घ की स्रोर से लगाए जा रहे है। एसा करें ने होता, हमें अभी युग की सब से महान् विभूति का जीलदान करना शेप था। वही होकर रहा।

विन्तु. ज्या इन बिली से भी इस स्वायीं वर्ग तथा उत्तके प्रतिनिविधा का कलेजा टण्टा हुआ ? ऐसे लज्ञ्स त्रीं दोख बन्द । अनी हमें इस वर्ग के सङ्घर्ष में और **जी** होम करना है । श्रामी बिहार केशरी वहाँ के बकाश्त ब्रान्तेलन व जनक चिल्लाते ।हैं "राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्व ग्री हिन्दु महासभा से बद्दर खतरनाक जन्तुग्रो श्चिदमन पटन ह्यावस्थक है । ये जन्तु है सोसलिस्ट ग्रीर म्ब्निष्टे : र्डाक भी है इस मुफ्तखोर वर्ग के विरुद्ध विवादी मीची ही तो तैयार कर रहे हैं। ब्राज बिहार ब्रि००० सामालास्ट कार्यकर्ताया जेलों में बन्द हैं या ज्यर वार इसलिए कि वे किसानों के साथ हैं। हुई सम्यानकार वर्ग का कुचक, जिसने बुग की महान-विभृति व ालि लेकर भी सन्तोष नहीं किया श्रीर व जमूचे राष्ट्र की निगल जाना चाहता है।

त्रांज के युग में त्रार्थिक एवं राजनीतिक सह पृथक् नहीं किए,जां सकते । राजनीतिक सत्ती वेस्तु त्रार्थिक सम्बन्धां को स्थिर रखने के लिए ही एक स्वीवृ शक्ति है। गांधीजी ने जिस प्रकार अपने धुमों ह पूर्ति के लिए ही राजनीति में प्रवेश किया, उसी प्रक त्र्यार्थिक स्वतन्त्रता ने भी उन्हें प्रेरित किया राजनीति चेत्र में पदार्पण करने को । जहाँतक शुद्ध राजनीति स्वातन्त्र्य सङ्घर्ष का सम्बन्ध था, मध्यम वर्ग ने इसलि सहयोग किया कि विदेशी शक्ति के श्रन्त से उन्हें ह देश के शोषण का पूर्ण ग्रवसर उपलब्ध होगा । गांधी जी ने भी राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति को पहले विदेश प्रभुत्व को हटाने में ही नियोजित किया, क्योंि एक साथ ही विभिन्न चेत्रों में जन-शक्ति नहीं लगाना चाहते थे। राजनीतिक स्वतन्त्रना प्राप्त हो गई पर त्रार्थिक परवशता बनी ही रही। गांधीजीका ऋ त्रमला कदम था इस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने का सम्पत्तिजीवी वर्ग इसने पृश्ं सचेद्र था । इसीलिए वह भी सदा श्रपने सङ्घर्ष की नकल बनाए रखने के लिए तैयार था। गांधीजी च्यां च्यां स्वतन्त्रता प्राप्ति के निकट त्रा रहे थे, इस ग्राधिक स्वतन्त्रता पर ऋषिक जोर देने लगे थे। भारतीय उद्योग को बड़े एँमाने पर बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सन्यार ने १६४५ में सर श्राई-शर दलाल के नेतृत्व में इंग्लैंग्ड ह्याँन श्रमेरिका की एक गैरसरकारी प्रतिनिधिमंडल नेवनं की जो योजना वनाई थी उसके मध्यन्य ने गार्थीजी ने कहा था- .....बड़े बड़े ब्यायारा, प्रजायित और सरमायेदार सरकार के विरुद्ध बोलने और लिखते जरूर हैं, लेकिन करते हैं सरकार वाली ही । उनके द्वारा वे लाम उठाते हैं चाहे वह लाम सन्दान्य समस्य ५ प्रतिशत ही क्यों न हो । ब्रिटिश शक्ति हारा संचालित ब्रिटिश व्यापार प्रारम्भ से ही देश को तन विकास है। एक उनवल श्राशा यही है किसी भी तरह ये अहं स्वार्थ वाले भी यह कहते हैं कि भारत ग्रामें नाम निर्माण के लिए ब्रिटिश या ग्रन्य किसी भी शांस्त में पृथक ग्रपनी निर्वाचित राष्ट्रीय सरकार चाहना है। यह स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलेनी । यह तभी प्राप्त होगी

ज्याजिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। हमें अब पंचायती ज्य कायम करने का प्रयत्न करना है।"

गोल :

तांधीजां के इस त्र्यार्थिक बहुर्ष की बात तते से ही परिलचित होने लगी थी। ५ सितम्बर हुन को ब्राचार्य नरेन्द देव से पूना में वार्तालाप के स्तिसिते में उन्होंने कहा था "यदि ट्रस्टी होने के त्वात् भी वे स्वामो होना चाहते हैं तो हमें सत्याग्रह स्ति ग्रस्त्र से उनका भी विरोध करना होगा।" १६४६ में वीरभूम, के जिले में दौरा करते समय उत्तीने कहा "कांग्रेस के सदस्यों का कार्य व्यवस्थापक साग्रों के बाहर है श्रीर उन्हें रचनात्मक कार्यों में बाबाना है।" नोत्र्याखाली की यात्रा के समय तिभागा ब्राह्मोलन पर, बोलते हुए उन्होंने कहा "मैं इस जादोलन का स्वागत करता हूँ। नेरी राय है कि बेती की सारी उपज किसानों को होना चाहिए। मेरे विचार में जमीन किसी की नहीं है, वह ईश्वर की है और जो आदमी उसे जीतने बीने ने कोई मेहनत नहीं करता उसका कोई हिस्सा उसकी उपज में नहीं तेता चाहिए। जमीन तो किसी ब्रादमों की नहीं, ".....भैं त्र्यनेकों बार कह चुका हूँ यथार्थ रूपसे का समात्मा की है जो हम सब लोगों वा मालिक है। उँगर तो श्रमिक का ही इक है। नगर जनतक यह न्वयं एक मजदूर की हैसियत से बोल रहा हूँ । इस स्पिति न याजाय तब तक जमीं दार का हिस्सा घटाने बाला ग्रान्दोलन उचित ही होगा।" २२ फरवरी है।.....मजदूर ही कारखाने और मिलों पर अधिक १६४६ की काफिलाटला में उन्होंने कहा "में भारत की प्राप्त करेंगे ऋौर वे ऋषिक ऋनुशासित एवं बुद्धिमा स्वी स्वाधानता चाहता हूँ जिसमें न कोई करोड़पति हो, न कोई भिखारी रहे। कोई बात-पांत न रहे, गांधीजी के ये सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त सम्पितिक स्मिलांग एक जाति के रूप में रहें ग्रीर पूरी एकता के वर्ग को किस प्रकार मान्य होते । राजसत्ता अब देत ग्रंप रहे । सभी चोजें राष्ट्र की रहें और राष्ट्र सबके हाथ में आचुकी थी । अब ती सैनिक शक्ति से जी लिए रहे । में तो ऐसी ही स्वाधीनता के प्रयत्न में

उन्हों ने ब्रिटिश शक्ति को कृच करने छो विवश कि प्राप्ति ने प्रयत्नेशील थे । अपनी सर्वप्रथम वे राष्ट्र था उसी अस्त्र ते वे आर्थिक समानता भी प्राप्त कर है विदाश करने वाली साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों के में सफल होते । ठीक नृत्यु के एक दिन पहले उन्हीं विद्ध नंघर्ष कर रहे थे । पर साथ ही साथ वे कांग्रे स कांग्रे स का भावां कार्यक्रम बताते हुए लिखा था किनवन्यापित सरकार श्रीर शासन सत्ता को भी कांग्रेस को लोक सेवा का कार्य उठाना है। हमें कि आरेने के प्रयतन में लीन थे। अपने ही अनुयायियों नीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुकी **है, पर ग्रार्थिक क्रिया** ग्रयने सिद्धान्तों की हृत्या देखकर उनका दिल

तड़प रहा था। डा॰ पट्टाभि सीतारमैया का कांग्रे स की वर्तमान व्याइयो वाला लेख सभी के समुख है। गांधोजी ने स्वयं अपने अन्तिम अनशन के एक दिन पूर्व १४ बनवर्ष १६४८ को देशभक्त कोन्डवेन्कट-पय्या के लेख का उल्लेख किया था, जिसमें कांग्रेस के नैतिक पतन का निवरण दिया गया था। उस लम्बे लेख के उदरण की श्रावश्यकता नहीं । उससे हमें ज्ञात होता है कि मंत्रिमण्डल के सदस्य तक अन्याय-पूर्ण तरीकों से स्वार्य विद्रिमें रत हैं। गांधी जी ने बड़ा ही दुख फ़्कट किया। उन्होंने बहावलपुर के लोगों की शिकास्त के सन्बन्ध में धीरज रखने का दिलासा देते हुए कहा-"मेरे दोस्तो", सरदार साहब केवल दोपहर को मिले। समय की कमी से आप की हालत उनके साम्ने नहीं रख सखा। शायद इससे उनके बहुमूल्य सन्य का बचत हा हुई।" इस प्रकार गांधांजी के अन्ति दिन बड़े कप्टमय थे। जैसा कि सरदार ने उनकी न्युके पश्चात् अक्सोस भी प्रकट किया कि 'उनका दिल क चुकाथां। पर यह दिल पकाने वाला त्राखिर केन था? सम्पत्तिजीवी वर्ग ने देखा गांधीजी के अगले कदम ते हमारी राजसत्ता ध्वंस हो जायगी। इमारा वर्ग-स्वार्थ, हमारा सामाजिक प्रभुत्व एवं शोषण का ऋक्तिकार ग्रीन जन्मसिद्ध उच्चता का श्रिधिकार समाप्त हो जावगा। हमारा कल्याण है इस महामानव का ऋस्तित्व स्माप्त कर देंने में, ताकि उसके नेतृत्व से भारत के करोड़ों नरनारी, शोषित श्रीर गरीब, दोन-हांन बनता वंचित हो जाय श्रीर निराश होकर बैट जाय ताकि उनका वही शोषण चलता रहे।

पर हमें निराश नहीं होना है। व्यक्ति के अन्त से विचार संघर्ष हा अन्त नहीं । महापुरुष का आग-मन तो उस संघर्ष ही भावना के निर्माण मे निहित है। गांधीजी उस भावना का निर्माण कर गए हैं श्रीर भारतीय जनता की उनके पथ पर चलकर ग्रपने ग्रिषिकार प्राप्त करने हैं। गांधीजी के सच्चे धमाँ की प्रतिष्ठा ऋर्थिक स्वतन्त्रता पर ही निर्भर है। जैसा गाँघींजी ने कहा था ".....सबेरे मजेदार कलेवा करके सुप्राठ भोजन की प्रतीद्धा में बैठे हुए इम

जब बिटिश सरकार के शोषण और लूट की सामेदारी ये बड़े या छोटे स्वार्थ बाले छोड़ देंगे। जनतक उनकी यह साभेदारी बनी है मौखिक विरोध का कोई मूल्य नहीं।" गांधीं जी ने चेतावनी भी दी कि "इस तथा-कथित गैरसरकारी डेप्टेशन को साहस नही कि अमे-रिका या इंग्लैण्ड के लिए प्रस्थान करे जबतक कार्य-समिति जेलों में बन्द है।" विडला द्वारा गांधीजी के इस वस्तव्य पर त्र्यापत्ति करने पर गांधीजी ने उत्तर दिया "मेरा वक्तव्य त्र्यावश्यक था । वह जल्दी की राय न थी बल्कि मेरा वहीं स्थिर विचार है। जब श्राप गैरसरकारी रूपसे जा रहे हैं तो फिर खेद की श्राव-श्यकता नहीं।" इस उद्धरण से गांधी जी की विचार-घारा का पता चल सकता है। पंचगनी के १६४५ के दौरे में गांधीजीने कहा "धर्मत: रामराज्य पृथ्वीपर ईश्वर का राज्य है। राजनीतिक रूपसे यह पूर्ण जनतंत्र है, जिसमें रंग, जाति, विश्वास ऋौर सन्पत्ति विहीन तथा सम्पत्तिजीवी त्रादि के त्राधार पर सभी विवमताएं दूर हो जाँयगी.....इसमें ऋभय सुखी तथा पृणां संतुष्ट गांवां तथा गांवों के लोग वास करेंगे ।.....में इसे शीवाति रीम माप्त करने में ही खुश हूँ।" कांग्रें स की स्थिति पूँजीपतियों एवं मजदूरों के संघर्ष के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेट की प्रतिज्ञा है कि मजदूरों की उनके सभी आततायियों से रचा करेगी। गांधीजो ने ३११३।४६ के पहिराजन सेवकः में लिखा "किसी को भी उच्च वर्ग और आरम जनता के, राजा श्रौर रंक के बीचे बड़े भारी भेद को यह कहकर अचित नहीं मान लेना चरिहए कि पहले की श्रावश्यकता दसरे से बढ़ी हुई है। यह बेकार की दलील और मेर तर्व का मजाक उड़ाना होगा। त्र्याजके त्र्यमंग त्र्यांग गरीव के भेद से दिल को बड़ी चोट पहुंचती है। विदेशी नौकरशाही त्र्यौर देश के रहने वाले शहरी लीग गाव के गरीबों का शोषण करते हैं। गाँव वाले अब पैदा करें त्रौर खयं भूखो मरें यह कितना शर्मनाक है !"

वास्तव में गांधीजी देश की गरीबी, सुखमरी और उत्पीड़न सेही प्रेरित होकर राजनीति में छाए । १६१६ में चम्पारन के नीलहे जमींदारों के विरुद्ध आर्थ करते समय किसानों की दशा देखकर उन्होंने कहा - 'हमकी दवा एक मात्र है 'खराज्य' त्र्योर तभी ने 'स्वराज्य' के

लिए उन्हों ने प्रतिज्ञा करली । किन्तु जिस राजनीतिक स्वन्त्रता के लिए उन्होंने सत्याग्रह को वनाया, इस आर्थिक विषमता को भी दूर करने के व्यक्तिगत त्र्याचर्रण त्रीर त्यांग को त्रस्त्र बनाया। जी की यही ऐतिहासिक अपूर्व देन है कि उन्होंने साम त्रों का समाधान मानवीय गुर्णों के विकास तथा परिवर्त्तन में देखा । उन्होंने कहा "गरीबों का जा थोड़े से लखपतियों के विनाश से दूर नहीं है वल्कि गरीबों के अनिभज्ञता-निवारण तथा शोपका असहयोग करने से सम्भव होगा। मेरा विश्वास है अन गत्वा इसका परिणाम समान साभेदारी का स्क होगा । पूँजी स्वयं वृरी वस्तु नहीं, उसका दुरुष इरा है। पूँची की ग्रावश्यकता तो किसी न किसी में सदा बनी रहेगो।" साथ हो गांधीजी अपने इस दे शिप को भी जनतन्त्र के ग्राधार पर ग्रवलम्बित कर चाहते थे। "दूररी बनने वाले मालिक के उत्तराष्ट्रिक को दरख्वास्त मन्जूर यो नामन्जूर करने का अधिक रटेट के हाथ में रहेगा। मद्रास के मजदूरों के की भाषण देते हुए ३१ जनवरी १६४६ को उन्होंने क करने वाला ही स्वामी है, वह नहीं जिसकी मिल हैं दिनों पहले देंने ग्रपनां सम्पत्ति का स्वामित्व त्याग हि सिद्ध होंगे।"•

सन् १६%

वन सङ्घर्ष का नामना करने को तत्पर थे। किन्तु गाँव ग्रेपना वायन ग्रापित कर देना चाहता है।" जी स्थिर रहने वाले नहीं थे । जिस अपनोध अपने अतः गांधी जी अब अपने महान् उद्देश्यों की बेसे लोगों के लिए ईश्वर के विषय में वार्तालाप रक्तपात ग्रावश्यक है"। करना श्रामान है, लेकिन दिन्हे दोनों वक्त भूखे रहना पहता है उनसे में ईश्वर की चर्चा कैसे करूँ। उसके सामने तो केवल दाल रोटी के ही रूप में परमात्मा . उपलब्ध नहीं होगी। सामाजिक विषमता पूर्वक पुकट हो सकते हैं।" अप्रतः हमें आर्थिक क्रान्ति के लिए तत्पर होना है। १३ दिसम्बर १६४१ को वारडोली में गांधीजी ने कहा या "जवतक मालदार लोगों त्रौर भूखी जनता के बीच चौड़ी खाइयाँ मौजूद है तत्रतक त्र्रहिंसक राज-पद्धति त्र्रसम्भव है...त्र्रगर सम्पत्ति का तथा सम्पत्ति से होने वाली सत्ता का त्याग नहीं किया जायगा ग्रौर सार्वजनिक हित के लिए उनका संविभाग नहीं किया जायगा, तो हिंसक क्रान्ति ऋौर

ग्रतः हमारा लद्य स्पष्ट है। दिल्ली की स इस्तगत होने ते ही सामाजिक एवं त्रार्थिक खेल विद्यमान है ग्रौर उसे स्थिर रखने के लिए स प्राप्त वर्ग पूर्ण शक्ति से तत्पर है। पर गांधी हमें मार्ग बता दिया है। त्रार्थिक त्रीर सामा स्वतन्त्रता के लिए कार्य में जुट जाना है, जिसकी क के लिए राज्य कान्ति भी अवश्यम्भावीं है, तक इमने ब्रिटिश सना से सङ्घर्ष किया। सङ्घर्ष करना है राष्ट्रीय सम्पत्तिजीवियां से कुचक ते महात्मा का निधन हुआ।

# विश्व युद्ध की और

श्री ब्रह्मदत्त दीचित एम. ए.

तत यद से पीड़ित टुनियाँ को कारुणिक कराह न शन्त भी नहीं हो पाई है, शारीरिक अप्रौर लिस्क घाव अभी भर भी नहीं पाए हैं, आर्थिक और क्रवेतिक शोषण की ग्रंत्येप्टि किया की ग्रमी तैयारी नहीं हो पाई है, युद्ध-निरत सैनिकों की खुनी वर्दी मा तंक पूर्णतया उतर भी नहीं पाई है, विपैले क्त भर्गीनक धूम्र से ग्रामी विश्व का वातावरंग क्क्रमी नहीं हो पाया कि संसार के युद्ध कला-विशा-ल ने फिर नवीन महासमर का ग्रावाहन करना ारमं कर दिया । त्याज दनियां के प्रत्येक कीने से युद्ध क्षेत्रावाज् आने लगी हैं। मैनिक योजनाएँ गम्भीरता कडती जा रही हैं। ऋार्थिक और 'राजनैतिक सन्धियाँ प्ता परिवर्तित हो रही हैं: राजनैतिक चालों ने गुट-द्वी के कितने ही चेत्रं प्रस्तुत वर दिए हैं। भावी ह्योग ग्रौर मित्रता के लिए एक ग्रांर धनानार खुल के हैं तो दूसरी ऋोर सैनिक सङ्गटन की तत्परता बढ है। सारांश यह कि ग्राज विश्व की ग्रामृतपूर्व उतर्कता को देखकर यह विश्वान नहीं होता कि सचमच लियुद्ध बन्द भी हुन्ना है। ज्ञान ऐसा होना है कि युद्ध भ्रमात् का यहं काल एक छोटा विश्वाम काल है उसमें विभिन्न राष्ट्रों को पुनः तबीन डीडा से रक्त बहाने लिए तैयारी करने तथा सन्दर्भने दाएक ग्राह्य-लीन ग्रवसर मिल गया है।

बुद समाप्ति के ठीक पर्चात व्य ग्रांर विरुपात द्धिय श्री चर्जिल ने युनाइटेड (मंयुक्त) यूरीप भिनास बुलुन्य किया, युनान का वृद्ध महाशक्तियों रात परोच्च ऋौर ऋपरोच्च न स्ते जारी ही बना रहा, हिर्दाइन की समस्या दिनों दिन उलकान में पड़ती ब जर्मनी के बँटवारे में ग्रानेक्य के कारण ही विलम्ब र्यरण लेनी पड़ी । टकीं, इंगन तथा मध्यपूर्व मुस्लिम में की राजनीति में भी भी निक परिवर्तन कर डालने

के स्थान पर वहाँ कुटनीति तथा दलबन्दी का आश्रय लेकर भिन्न-भिन्न खार्थों का सङ्घर्ष बढ़ा और ग्राज भी संसार का यह भूभाग भावी महासमर का एक प्रधान चेत्र बनेगा यही सम्भावना है। एशिया की महान् भावी शक्ति भारत की टुक्ड़ों में विभाजित कर डालने की नीति भी इसी एँग्लो अमेरिकन-शोषण के इतिहास परम्परा की एक कड़ी है। इस अस्वाभाविक विभाजन का अस्तित्व उसी भावी नीति का प्रथम चरगा है, जिस भावी नीति को सफल करने के लिए विश्व की पूँजीवादी महान शक्तियाँ भावी समर के संयोजन में दत्तचित्त हैं। काश्मीर का प्रश्न दलवन्दी ग्राँर स्वार्थ प्रेरित श्रन्याय का पृष्टपेषण ही वन गया है। वर्मा जैसे छोटे से देश में केरेन वैसे दुकड़े का ग्रालग होने का दु:साहस करना किन्हीं अपरोच् शक्तियों का ही गुप्त या खुला रहस्य ज्ञात होता है। दुनियाँ में नैतिकता ग्रीर न्याय की दुहाई देने वाले राष्ट्रों ने इन्डोनेशिया असे प्रजातंत्रवादी देश को कुचलने त्र्यौर उसे साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों द्वारा दास बनाए रखने में जिस सहायता ग्रौर ैनिक बल का खुले रूप से प्रदर्शन किया है, उसे देखकर यू. एन. त्र्यो. ( संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ) में बंटना भी ऐसे राष्ट्रों के लिए महान् शर्म ऋौर कलंक की बात है। श्रकीका में श्रश्वेत जातियों के प्रति श्रमानवीय दुर्व्यवहार किए जाने के प्रतिशोध में श्वेत जातियां का अन्याय पत्त का ही समर्थन करना किस नैतिकता छ। न्याय का स्चक है ! इसके ऋतिरिक्त चीन का युद्ध किन शक्तियों द्वारा संचालित हैं ? यह त्र्याज रहत्य की वरत नहीं । वह यू. एन. च्रो. ( संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ) के प्रमुख चौधरी-त्रन्धुत्रों का रक्तरंजित करामाती हाथ है। चीन की लड़ाई को सञ्चालित किए हुए है। युद्ध के पश्चात एक ख्रोर ये सब टुर्घटनाएँ जारी रहें ख्रीर दूसरी छोन यू. एन. त्रो. (स'युक्त राष्ट्र सङ्घ) का त्रादर्श आ

श्रोर में पास की श्रालमारी में टॉंग दिया गया। सामने के काँच में मेरा घुँघला प्रतिविम्ब पहता था, उसे देख में दंग रह गया। मैंने देखा श्राखिर मेरा चत-विक्षत होना नितान्त व्यर्थ न गया। मैंने आकर्षक रूप धारण कर लिया था।

हफ्ते भर बाद वे सज्जन श्राए जिन्हों ने मुझे उस गुंदिल सौदागर से खरीदा था। उन्होंने दर्जी की सहा-यता से मुझे पहना, ऊपर नीचे दोनों ने मुझे खींचा ताना, फिर उन सज्जन ने मुस्कराकर मुझे उतार दिया। मैं पसन्द श्रा गया था। संभाल कर वे मुझे लेकर घर चले श्राए।

साफ सुन्दर घर था उनका और वहीं फिर सुन्दर आलमारी में मैं टॅग गया। मैं उनका प्यारा सूट था और जब जब उन्हें विशिष्ट अवसरों पर जाना पड़ता वे मुझसे ही सजकर जाते। मेरे अन्य मित्र ईर्ष्या से स्वयं टंगे टंगे मुझे घूरते रहते। मेरे ऊपरी भाग पर पाउडर के कितने ही कण गिरते, सेन्ट की कितनी ही नोहारिकाएं छूटतीं और मेरा अन्तर-भीतर गमक उटता। मैं मुखी था गर्बोन्नत।

सन्त्या समय वे कहीं जाते । एक दिन जब वे एक मुन्दर घर में गए, उन्होंने मुझे पहन रखा था एक तहणी उनसे मिलने आई थी । शायद वह कुछ काल से नित्य उनसे मिलती आई थी । मैंने जो उनकी वार्त सुनी वे रहत्य की थीं । उनका उद्घाटन मैं यदि जन-साधारण में कहाँ तो निसंदेह स्वामीभक्त नहीं कहला सकता । इससे में जुप ही रहूगाँ। इतना कह देना काफ़ी होगा कि अनेक बार एक सुन्दर श्रत्वह तरूण चन्द्र मुख मेरे ऊपर दवता । उसकी सुरिम मुझे अनेक बार उन्मत कर देती । श्रानेक बार विशाल नीलोत्मल से निकले हुए अश्रविन्दु मुझे सींच देते । अनन्त उच्छ्वास उन सुधा-सिक्त अधरों से उठते श्रीर मुफ पर विखर जाते । उत्तप्त आई श्रास्यत अरमान लिए मुझे सैंकती रहतीं ।

जिस रात तरुणों को कहीं जाना था; वातावरण अत्यन्त करुण हो उठा। मैंने संसार के अनेक कुत्हल इं.ख मुख देखे थे परन्तु इस आगत बिछोह की पीड़ा में भी न सह सका। यद्यपि मैं न तरुण था न तरुणां, दर्शक मात्र था शायद उद्दोपक मात्र। पर वह पीड़ा भी श्राने तक ही रखूगाँ क्योंकि मानव जिहा चिन्हें है, आपने कहीं इधर उधर कहना श्रुक किया न कनाट सकेंस में उस सजी है युवक का पता जिल कुछ कठिन न होगा श्रीर इस मुँहा मुँहां में मेराजा आका मारा जायगा। जिहा रहित होकर में इस को समम्कता हूँ।

आज मैं स्वयं वह नहीं तो कभी था। चीर मालिक ने मुझे छोड़ दिया। मालिक से उसके जोक मुझे पाया, नौकर से भिखारी ने । उनके साथ की क कहानी कठिन अनुभृति की है, दारुण व्यथा की ।। परिस्थितियों में नौकर काम करता है, किन परिस्थित में वह भिखारी हो जाता है, यह मैंने देखा। सीन भिलारी का घृणित, अपमान भरा जीवन, चारीक सदन से आकान्त, ब्राज भी मेरे मर्म के छू लेता मेरा कलेजा कितनी ही बार उसकी व्यथां और पा चाक हो। गया, कितनी ही बार मैंने उसके ब्राँस सुला उसके रक्त को पींछा"। वह समाज का मूर्तिमान था, श्रीमानों की घृणित वासना की प्रसुति, उन अनावृत लोमहर्षक रहस्य को पराकाष्ठा । पहले मैं कु मेरे टुकड़े हुए, मैं तार-तार ही तथा । बाज दूरे ह कड़ के ऊपर स्वयं कड़ा बना जैठा हूँ। यहाँ भी क बन्ध हैं, वे कहते हैं अगर कोई पारखी आया तो हुमें। जीवन फिर नए तिरे से बुरू होगा, काग़ज बन्द्र पर सझे अब इसकी साध नहीं रही । इस छोटे से ब्रीक में ही जो मैंने देखा मना, यह कुछ कर नहीं है। पर कितन ही रक्त के आँस सुखे हैं, कितन ही उच्छत विखर है। उल्लास की कितनी ही रंगरेलियों के बी मानवता कहा और खिमां है । उठती साथों का खिन्न समाधियों का. अल्हेट प्रणय का, अतस्यं ईर्घा अथक दिलास और श्रकथनीय वेदना का मैं मूर्तिम साक्षा रहा हूँ। मेर्। पृष्ठभूमि पर उस मानवता आंनर इतिहास लिखा है जिसकी प्रेमें और घृणा, उहाँह धार विषाद, श्रष्टहास और हदन, दया'श्रीर करूरता पेदी काम न सुलझा सका। उसे कुछ और करि क्लना है, इस कुड़े के शिलर से जो समाज क्म जीरियों का उत्तांग स्त्र है, तार तार होता हु नी देखूँगा, उसके संघर्ष की चीख हुंकारे मुन्सा 🕞

## जीवित अतीत

श्री महेन्द्रचन्द्र राय

हम कहा करते हैं, भृत-भविष्य-वर्तमान मानो कही पर्याय के, एक ही जाति के हैं, कौलिन्य मां इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं तकों मर्यादा का जो कुछ तारतम्य है वह केवल तौरव में ही। परन्तु यदि हम जरा रक कर इनकी है तो मालूम होगा कि ये बिलकुल एक जाति हों है। वर्तमान के विषय में मतभेद होना सम्भव है, वर्तमान फान्न रूप से ही विद्यमान है, उसका सित्व प्रश्तातीत, तकांतीत हैं; वह वास्तव है के घके से विश्व कम्पायमान है। हमारे सित्व का आधार ही यह वर्तमान है यदि वर्तमान तेता तो हम किस पर खड़े रहते ? इस वास्तव विश्व के साथ वर्तमान की सत्ता अविच्छित्व रूप से हैं। एक को होड़ कर दूसरे की कल्पना ही समत है।

णुस्तु हम जो अतात की चर्चा करते हैं, जिने की जुनुद्द के एवं ग्रंग के रूप में कल्पना करते उस अतित के साथ वर्तमान की सगोत्रीयता कहा शित कल की ही बात 'लीजिए। उसका अस्तित्व हैं शिव्या वह प्रमान कल्पना और स्कृति के रहें ही नहीं है शिव्या वास्तिवक वर्तमान की सत्ता ग्रंथ उसकी सत्ता का कोई भी साहश्य है शिक्त के में जीवित की सगोव्यावा शिव्यान केसा भयानक से जाउत, च्याचल है, जीवन के सहस्र आवेगों ने ह्यों जित, उन्मिथत, अधावित वर्तमान, मेरी सत्ता हतें है । परन्तु वह गत कल का दिन शिव्या उसमें जुक्त्यमान मुंग्रजीवन है । मेरी स्कृति और कल्पना

शहर कहीं भी उसका कोई चिह्न है ? इस वस्तु पर्से कहीं भी उस गत दिन का जरा-सा भी गर-चिंह्न है ? नहीं, नहीं, कहीं भी वह नहीं है ! कुछ, है, जो कुछ भी हम देख सुन रहे हैं, अपनी जारे से स्पर्श कर रहे हैं, वह सभी वर्तमान है ! गत दिन की मजाल नहीं है कि आज वह मेरे केशाप्रविन्दु को भी स्पर्श करे !

तो क्या कल कोई चीज ही नहीं है, क्या ख्रतीत केवल स्वप्रमात्र है ? क्या मनुष्य केवल वर्तमान के एक मुहूर्त की हुत धावमान तरङ्ग की चोटी पर ही खड़ा है ? नहीं, यह भी सत्य नहीं है । हम जिस वर्तमान में हैं, वह वर्तमान ख्रतीत और भविष्य का सङ्गम-विन्दु नहीं है, वह वर्तमान एक ऐसा अख़न्ड काल है जिसके ख्रम्दर तथाकथित भृत और भविष्य ख्राविच्छित्र हैं और इसी कारण चलमान वर्तमान के साथ साथ वह भृत और भविष्य भी प्रत्येक मुहूर्त के परिचर्तनशील खोत में चलमान होकर हैं ; वे स्थिर ख्रच्छल सत्ता के रूप में वराजमान नहीं हैं । इस ख्रखण्ड वर्तमान का विन्दु के रूप में कल्पना कर यदि एक ख्रविभाज्य ख्रमन्त के रूप में कल्पना कर तो भी बहुत गलती होने की सम्भावना नहीं हैं ।

यह जो बीसवीं शताब्दी के प्रायः मध्यविन्दु पर इस समय हम दोलायमान हो रहें हैं, इस वर्तमान को दो दिशाओं से जो विगत अतीत और अनागत भविष्य लिपट हुए हैं वे इस वर्तमान की सत्ता से विच्छिन्न होकर कहीं भी विराजमान हैं ? 'अतीत युग' कहकर जिसे हम इतिहास के पन्नों पर लिपियद करते जा रहे हैं, उसका अस्तित्व कहाँ पर है ? किसी समय के किसी मनुष्य के जीवन में जो सत्य था, वास्तव था, जीवन के स्पंदनसे स्पंदित था, जो अतीत सम्भवतः एक दिन हमारे जीवन में भी वर्तमान के रूप में था, वह अतीत आज कहाँ है ? अतीत की जो कुछ भावना कल्पना थी, क्या आज कहीं भी वह उस समय के यास्तविक रूप में विद्यमान है ? साफ कहा जा सकता है कि नहीं, वह अतिथि नहीं है । तो आज जिसे हम अतीत के नाम से चिह्नित कर रहे हैं, वह कौन-सा

त्रातीतं है ? वह त्रातीत हमारी स्नृति में, हमारी भावना कल्पनात्रों में मानस-सत्ता के रूप में विराजमान है श्रौर हमारी चेतना के साथ रासायनिक संयोग से .tion में कितना भी श्रपरिवर्तित क्यों न माना मिश्रित है ; वह त्रातीत एक परिपूर्ण मानसिक सत्ता है जो हमारी वर्तमान सत्ता का ही एक अविच्छेद अंश कार नए नए शक्त में उपस्थित होता रहता है। है, इस दृष्टि से उसका 'त्र्यतीत' नाम ही भूल है। ग्रन्यकाल के वर्तमान का-एकं काल्पनिक ग्रपरिवर्त-नीयता में प्रतिष्ठित कर इस उसे त्रातीत कहकर जो गौरवान्वित करते हैं, उस अवीत का काई भी अस्तित्व इमारी चेतना में नहीं रह सकता, वह बिलकल काल्पनिक है । परन्तु जो ऋतीत ऋपनो सम्यता, संस्कृति, रीतिनीति संस्कारों को लेकर इमारी वर्तमान चेतना में - नाना संस्कारों में, भाव और चिन्ताओं में, कर्म ग्रीर त्रनुभृतियों में - संचारित है वह त्रतीत हमारे वर्तमान का हो एक ग्रंश है श्रीर वर्तमान की तरह ही वह ग्रतीत भी ग्रत्यन्त सचल ग्रीर प्राणपूर्ण है ग्रीर दूसरे कारण परिवर्तन-विवर्तनशील है।

रनह

नद-नदी पर्वत-प्रान्तर परिपूर्ण एक विचित्र भृदृश्य के बीच से एक द्रुतगामी यान चला जा रहा है और हम अगरिएत मानवयात्री उस यान के आरोही वनकर जा रहे हैं। जिस कारण से भी हो हमारे मनमें एक नंस्कार बना हुआ है कि यह भृहश्य एक स्थिर और अपरिवर्तनीय सत्ता लेकर विराजमान है और हम लीग इसके एक हिस्से से दृसरे हिस्से की त्रीर बदन चले जारहे हैं। स्थूल जगत् के भृहश्य के बारे म मन्भवतः यह कुछ सत्य भी हो सकता है, परन्तु जरा ध्यान देने से हम समभ सकते हैं कि वहाँ के लिए नी यह सम्पूर्ण रत्य नहीं हैं । क्रत्यना कीजिए कि किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठकर हम उस भृहरूय के बीच में से चल जा रहे हैं, खिड़की के सामने के भृदश्य की हम वर्तमान कह सकते हैं। प्रति मुहूर्त यह वर्तमान किसी अज्ञात लच्य की स्रोर चला जा रहा है स्रोर साथ ही साथ यही वर्तमान ऋतीत में शामिल होकर पीछे के भृद्रश्य में परिगात होता जा रहा है। परन्तु इस मुहूर्त में हम लोगों ने जिस वर्तमान को प्रत्यत्त किया, क्या कुछ देश बाद इस वर्तमान का वही रूप हमारे सामने प्रत्यक्त होता है ? नहीं, घ्यान देने से ही हम देखेंगे कि िंडुड़ा हुन्र्या वह वर्तमान प्रतिमुहूर्त नए नए परिप्रेचित्

( perspective ) में ग्राश्चर्यवर्धक रूपान्त हा रहा है। पिछला भृदृश्य वैज्ञानिक Abs कार्यतः वास्तव अनुभव में वह प्रतिमुहूर्त हमारे क चेतना की श्रिभियात्रा जिस मानस-भृहश्य में से हा है, उस ग्रोर ताकने से ये बातें ग्रीर भी सांचितं होंगी।

सन् १६

एकदिन जीवन में किशोरावस्था वर्तमान वह अवस्या वयोवृद्धि के साथ साथ विपरीत दिला अपस्त होती जा रहा है। जीवन यात्रा के भित्न समय पर उस किशारावस्था की श्रोर हमने हि किया है और ग्राड भी कर रहे हैं, किन्तु क्या केई कह सकता है कि जिशोरावस्था की जा सता क वर्तमान के साथ उक्त हैं, जिसे इम ब्राज़ के बाता से देख रहं है, किशोरावस्था विलकुल प्राणा न्त्रपरिवर्तित रूप में छाज भी हमें विमोहित कर क क्या जीवन के मीड़ी पर प्रचीस, तीस, चालीस पचास के मोड़ पर उस किशोरावस्था ने सिक्न रूप में, भिन्न भिन्न तालयं के लिए हमारी दृष्टि के का र्षित नहीं किया है कि समय जिस जगत् की प्रा में हम मगन थे ह्या हाती समय की बाद से हिस लज्जा से कि मुखात है। इस का कारण ता यही है कि समय के जगत ने छा। हमारे सामने अपने चेह बदल लिया है, उसके नेपानित हो गया, है। श्रयति इस सचल वितन। वे वित्र में काई भी काल अंतर की महिमा में प्रांतिश नहीं रह सकता है, जीवन के अनिवार प्रसार वास्परिक आपेद्धिक सहि श्रौर परिप्रेवित (!' spective) के परिवर्तित के कारण, गत बंधित वा प्रत्येक ग्रंश रूपान्तरिता जा रहा है । ई वैटा नहीं है, इसी कारण मेरी क भी स्थिर नहीं रह सकता ।

घटना मात्र हा आपीत्वक है, अथच जैसी किसी घटना व वार मा त्यास कर त्रातीत घटना है में, ब्रालाचना करते हैं तो अपने ब्रनजानी उसके परिप्रेकितना अगर्भाविक ( absolute) की कल्पना अर्थेड है। ग्रीर कभी वार्खें के प्रदर्शन के लिए उस घटना को केवल किसी वि

ल फ्रेम में मदाकर भ्तकाल की प्रदर्शनी में न्वाकर रख देते हैं। इम यह भूल जाते हैं कि कार-बीवन की सभी घटनाएँ जहाँ पर वर्तमान चेतना न्त्राय युक्त हैं बहाँ पर घटनाएँ नित्यप्रति परिप्रेचित तत्त्र ग्रोपेचिक संस्थिति के बदलंने के साथ ही साथ व्वति रूपं धारण करती जा रही हैं। इसीलिए यह कहा सकता है कि जिस जीवन में ग्रातीत का रूपान्तर होता है वह जीवन गतिहीन है ग्राचलता पर्यात मृत्यु ने उस जीवन का ग्रास कर लिया है।

अभेने पहले ही बतलाया है कि हम लोग जिस र्तिमान में हैं, वह वर्तमान भृत, नविष्य से सन्मिलित क्रमुखण्ड काल है, इसीलिए वहाँपर वर्तमान के गति-क्रिसे हमारे तथाकथित भृत ख्रीर भविष्य दोनों नित्य निरोलित हैं, इसी से हमारे श्रश्रानिसार के साथ साथ वल विगत काल ही का रूपान्तर नहीं हो रहा है, क्ति उसके साथ साथ अपनागत काल का भी क्यांतर ति जा रहा है। किशोर बालक' की हिंछ में उत्तका विषय जिस रूप को लेकर दिखाई दिया था, क्या रिणत जीवन में विभिन्न मोड़ों पर वहीं भविष्य प्टर्तर रूप में दिखाई देता है? वसी भी नहीं। विकाल प्रत्येक मोड़ पर अचिन्तित रूप में आहित ते होता गया है ! अतीत काल की डॉ॰ कमी मी वी काल को प्राणहीन प्रस्तर मृति में बाँध नहीं की। वर्तमान के सचल ऋौर सजीव चरणा है स्वर्ध ब्रह्ल्या का शाप मोचन हुन्ना है।

कोई भी योग श्रथवा सम्बन्ध एकतः । सहा है, विस्थमात्र में ही दोनों पत्त अपेतित है। इसार उने क्य में जो कर्ता है वह केवल करा है। छोर हो म हैं वह केवल कर्म ही हैं, परन्तु जायन शास की एकतरफा सम्बन्ध स्वीकार्य नहीं है। जावर ने प्रन्येव ष्पु दोनों क्रोर कियाशील हैं। एक व्यक्ति प्रिक्तन एहुटित करता, है और दूसरे प्रान्त ने दूसरा जान वर्तित हो रहाँ है, यह परिपूर्ण सत्य नहां है। अध्यन व्यक्ति यह भी सत्य है कि जो पश्चित्रन कर स्तार्क भी फिर उसी के साथ ही साथ दृसर पार के कार परिवर्तन के द्वारा स्वयम् परिवर्तन

'जारे तुमि नीचे फेलो, कार्या करिया । से तोमारे बांधिबे जे नीचे पक्षाते रेखे छो जारे,

से तोमारे पश्चाते टानिछे।' ( विसको तुम नीचे गिराते हो, वह तुम्हें नीचे बाँध रखेगा। ា Tally នៅថ្ងៃ ក្រុង 🔾

जिसको तुम पीछे रखे हो, वह तुम्हें पीछे र्खींचता है।) The second

रवीन्त्रनाथ की इस वासी का अन्तर्निहित सत्य यहीं है । मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान की श्रनुरंजित कर रहा है यह जैसा सत्य है वैसा ही सत्य यह भी है कि मेरा वर्तमान भी मेरे अतीत को त्र्यनुरक्षित कर रहा है । भूत, भविष्य ग्राँर वर्तमान के सन्मिलन में यह जो ऋखंड वर्तमान है उसका सारा हिस्सा ही एक सिक्क्य और सचल सत्य है : एक ही रक्तधारा इसमें सर्वत्र संसारित हो रही है, इसमें कहीं भी ब्रलंब्य दीवारों का ब्रवरोध नहीं है। वर्तमान का अपना रंग नावीकाल के मुखपर प्रतिफलित और ्सी भावीकाल के चेहरे को देखकर वर्तमान की धमनी कभी तो आशा और उलास से दुत-संदित होती है और कभी उसके चेहरे पर दुश्चिन्ता ऋौर हताशा की कृष्ण-च्छाया को देखकर वर्तमान की नयनज्योति स्तिमित, त्रवलुप्त-सी भी हो जाती है !

ऐसा सुना जाता है कि किसी समय पर्वतों के पंख थ, उन सब उड़ने वाले पर्वतों के स्थिति-परिवर्तन के नाथ साथ उस हमय का भृहरूय निरन्तर रूपान्तरित होता था, उन्नकी कल्पना करते हुए कैंदा विस्मय मालूम होता है ! हुर्भाग्य से पर्वतों के ख्रिज्ञ पत्त् अस्तित्व ने ब्राज पृथिवी के भृहरुय को अनेकों अंशों में अपरिवर्त-नीय त्रौर स्थिर कर दिया है। इम लोगों में बहुतेरों को ऐसा विश्वास है कि हमारा ख्रातीत भी वैसा ही एक छिन-पन्त पर्वत की तरह जीवन के एक दिगन्त पर श्रविचल स्थैवं के साथ प्रासहीन प्रस्तर-मूर्ति जैसा खड़ा है। किन्तु मेरा यह विश्वास है कि यह उसका एक बहाना मात्र है, वर्तमान का इशारा मिलते ही वह श्रपने संकुचित पंखों को फ़ैला कर सत-दिसन्त को भी त्राश्चर्यजनक रूप से रूपान्तरित कर सकता है।

भूत और भविष्य के साथ वर्तमान के केवल काल-क्रमिक सम्बन्ध को न देखकर यदि एक प्रारापूर्ण दैहिक संयोग स्वीकार किया जाय तो उसके साथ कुछ भ्रमात्मक संस्कारों का त्याग करना भी ऋनिवार्य हो जाता है। अतीत की अचलता पर विश्वासो कितने जीवनों का म्रिय-माण श्रौर हताशापूर्ण रूप मैंने देखा है। उन लोगोंने यह सोचा है कि उनके ऋवाञ्छित ऋतीत का दुर्भाग्य उनके सारे भविष्य के ऊपर एक ग्रानिवार्य बोभा होकर रहेगा; उन लोगों ने यह सोचा है कि जिस ऋतीत ने एक बार उनके ललाट पर कलंक की टीका लगा दी है, वह अतीत फिर कभी भी उनको आशीर्वाद नहीं दे सकता। परन्तु हमें समभाना चाहिए कि अतीत भी विवर्तनशील है, उसकी वाणी अपरिवर्तनीय नहीं है। किसी समय का ग्रमिशत वर्तमान कितना भी दुःख का कारण क्यों न हो, ऋतीत के हत में भी वह उसी ऋभी-शत रूप को लिए खड़ा रहेगा, ऐसी बात नहीं है । जीवन के विश्लेषण-विचार के द्वारा प्रत्येक जीवन पथिक की इस निर्ण्य पर पहुंचना होगा। त्मरण रखना होगा कि जीवन-तरणी को चलाने में भृत श्रीर भविष्य डाँड़ों का काम कर सकते हैं, परन्तु उसका पतवार वर्तमान को है। पकड़ना पढ़ेगा ।

यदि व्यक्ति के जीवन के बारे में ऊपर की बातें स्य हो तो व्यष्टि के-समाद ग्रीर जाति के-जीवन के तस्वस्य में यह बातें ऋौर भी तत्य हैं ऋौर इस सत्य की उपलब्धि करता प्रत्येक समाज श्रीर जाति के लिए व्यावस्थक भी है। इतिहास को हम लोग अपरिवर्त-नीय तथ्यो का एक अचल पर्वत जैसा कल्पना करने के श्र-यस्त हें श्रौर इसलिए जाति श्रौर समाज के **चेत्र** में हमारी विकास-धारा भी व्याहत ऋौर विकृत हुई है। ो इतिहास केवल Chronicle नहीं है, जो इतिहास जावन के साथ, चेतना के साथ युक्त है, वह इतिहास केवल तथ्यों का सङ्कलप नहीं है। जीवन के साथ युक्त हैं कर तथ्य तात्पर्य को प्राप्त होकर मनुष्यों को कर्म में विन्त करते हैं ग्रीर इसी प्रकार से तथ्य मनुष्यों के ावित इतिहास के श्रंग स्वरूप हो जाते हैं। यह जो तात्पर्य युक्त तथ्य जीवन के साथ युक्त होकर गतिवेगः

किसी भी जीवन-यात्री के लिए यह सत्य उपेच्छिय को प्राप्त होता है, इसी को हम इतिँहास का तूर सकते हैं। सुतराम् इतिहास एक अचल अपरिवतः वथ्यों का पहाड़ नहीं है, सचल सत्य का चलता हु सजीव रूप ही यंथार्थ इतिहास है। ऋतीत युग का तथ्य त्राज भी वर्तमान जीवन से विच्छित्रहरू तात्पर्यहीनता के अन्धकार में पड़ा हुआ है, उन क को इम इतिहास नहीं कह सकते । तथ्य जीवन के स्प से तालर्य-युक्त हो उठता है ग्रीर इसो से एक ही ता चीवन के विभिन्न ग्रध्यायों में विभिन्न तालवें लेक भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणात्रों का उद्गमस्यत भ उठता है।

इतिहास कोई एक अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं इसीलिए कभी भी उसके चरम तात्पर्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। कालान्तर के साथ साथ इतिहासक भी रूपान्तर ग्रानिवार्य है। इसीलिए विसी भी जा श्रयवा समाज का इतिहास नए नए युगों के श्राविक से केवल वृद्धि ही की प्राप्त नहीं होता, परन्तु क्रुके इतिहास नवीन तात्पर्य को प्राप्त होकर नवीन रेपान धारण कर लेता है। जाति का ऐतिहा (Tradition )—उसकी भाषा साहित्य ग्रौर अंस्कृति वर्तेमा में केवल नवीन को ही उत्पन्न नहीं करता, परन्तु, मार ही साथ वर्तमान के प्रकाश में विगत युग की साहित संस्कृति भी नवीन रूप धारण करती है। ऋति बहुत से सत्य इसी कारण स्त्राज सत्य नहीं हैं और ग्रतीत में हो उपेनित ग्रीर ग्रनाहत थे, वे भी वर्तमान के जीवन स्प्य में विधृत हो नवीन गरिमा को गा होकर प्रायुवना हो नहें हैं। ग्राज के जीवन के सीस है कुछ मिल कर चलने में श्रासमर्थ होंगे वह सब श्रीकृता होकर भर आयंग मर जॉयगं--कृष्टा करवट में गीर रात हो जायन । परन्तु इतिहास के लिए सब कुछ विका को लेकर वर्तमान की सनुद्ध कर देगा।

रूपान्तर लक्ष्मीय है। प्राचीन युग का जो साहित विकास विच्छिन नहीं हुन्ना है। इसीलिए हमारे श्रपने जन्म बाल में विशेष तात्पर्य श्रीर विशेष साह दन ( Appeal ) लेकर तत्कालीन समाज-चिक् के कियाँ नवीन रूप धारण कर ब्राज भी हमारे हृदय को त्रालोहित किए था, क्या त्राज भी वह ताहित्यका खाभिषिक कर रही हैं। इसी प्रकार से अतीत के

न्त में समर्थ हो रहा है ? सम्भवत: नहीं । तथापि गानिक मन के लिए भी प्राचीन साहित्य का, कला न्द्रावेदन ( Appeal ) त्रिलकुल व्यर्थ नहीं होता। क्षान के नवीन-परिप्रेचित ( Perspective ) में विगत युग की साहित्य-कला हमारे मन को मुग्ध बरही है। परन्तु इससे उन साहित्यकलाओं की व्यरिवर्तनीयता प्रमास्यित नहीं होती, इससे उन महित्य ग्रौर कलाकृतियों को सजीवता ही प्रमाणित राती है। अन्तय पाण-शक्ति के कारण वह साहित्य ब्ला त्राज भी हमारे मन में नवीन रूपान्तर प्राप्त कर ही है ग्रौर इसी से वह ग्राज भी जगत के चिरन्तन नहित्य कला में सम्मिलित होने का दावा भी कर क्देती है । लेकिन इधर ब्राधुनिक युग के साहित्य में अ ऐसे दृष्टान्तों की कुछ कमी नहीं है जो उस प्राण-को के ग्रभाव के कारण ग्रभा हमारी चेतना में से

ता होकर कुड़ा-करकट में शामिल हैं।

कालिदोस के युग के जीवन-परिवेश में उनके काव्य जो जो रसास्वाद था, एस्कीलास सोफोक्लांस के युग में इतके नाटक जनगण के चित्त में जो अवर्णनीय भावों ज आलोड्न उत्पन्न करते थे, शेक्सपीयरीय युग में उनके नाटक दर्शकों के हुद्य में जो अपूर्व जीवन-बोध उद्दीत करते थे, वैष्णव-युग में विद्यापति ग्रादि कवियों हेपद जिस प्रकार की रसोन्मादना से रसिक-चित्त को विमोहित किया करते थे, वे सभी अपने अपने युग के बावन-परिवेश' (Atmosphere ) में एक ग्राश्चर्य-बन्क वास्तविकता लिए दर्शक ग्रीट श्रीतात्रां के सम्मुख डास्थित होते थे, इसमें सन्देह नहीं है। श्रीर उन यों की दृष्टि में तत्कालीन साहित्य का जो रूप प्रत्यन हुआ था, त्र्याजकल के हम लाग टांक उसी रूप की खिल नहीं कर सकते, इसमें भी सन्देह नहीं। किन्त नहीं होंग, उसका बहुत-सा हिस्सा फिर नवीन ब्रांस व्यापि उन साहित्यों में ऐसा कुछ जीवन सत्य का संचार हुत्रा था, जिसके कारण वह स्त्राव भी जीवित है स्त्रीर साहित्य ग्रीं। संस्कृति के चेत्र में 'इतिहास कार्या त्वीन युग कें नवीन परिवेश में भी वह हमारे इस के साथ युक्त होकर प्राचीन साहित्य कला की श्रालाहित तर पात किल को उसी तात्वर्य से एति श्रीत श्रीत उसकी संस्कृति हमारे वर्तमान में नवीन रूप धारण कर सकती हैं, इसीलिए अतीत हमारे लिए मत नहीं है।

यदि अतीत को जीवनगति का परिपन्धी न होना े हो, तो उसे अवश्य ही रूपान्तर करना पहेगा। इसी लिए वहाँ वहाँ हम अतीत को पूर्व-परिवेश में प्रतिष्ठित करने का प्रयास-ग्रंथात प्राचीन युग की जीवनघारा को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा देखते हैं वहीं पर हम जावनगति की ऋवरुद्धता भी देखते हैं। इसीलिए बीसवी शताब्दी के मध्य भाग में जो क्लोग ऋौपनिष-दिक जीवन-व्यवस्था का-ग्रथवा राम-राज्य का ग्रथवा मोहम्मर्शय विधि-व्यवस्था का स्वम्म देखते हैं, वह यथार्थ में स्वप्न ही देखते हैं। वास्तविक जीवन के श्रनिवार्य प्रवाह-वेग में ये स्वप्न श्रवश्य ही फेन की तरह बह जॉयरो । ऋतीत की विधिव्यवस्था में, सन्यता संस्कृति में जो सत्य था वह उन युगों के परिवेश ग्रौर परिप्रेक्ति में एक विशेष रूप में प्रकट हुन्ना था, चलमान जीवन के विंश शताब्दीय परिप्रेचित में भी जो लोन उसी रूप को पुनः देखने के लिए प्रयासी हैं, वे केवल आसमान में मुनहले स्वप्न के बीज वो रहे हैं। वे त्रतीत की केंचुली के मोह में मुग्ध होकर पड़े रहेंगे, लेकिन मोई मुक्त होकर जो अतीत अपनी प्राया-शक्ति ने रूपान्तरित हो वर्तमान जीवन के साथ युक्त हो कर र्ज्ञाननव रूप में अग्रसर हो चलेगा, वह उस अतीत को वनां भी पहचान नहीं सकेंगे।

श्रतीत के मोहान्ध पुजारियों की तरह श्रन्ध भविष्य के पूजारियों को भी कम नुकुखान नहीं उटाना पड़ता वर्तमान के ऋशाभियान के साथ साथ परचात का भृहरूय जैसे रूपान्तरित होता जाता है वैसे ही सामने का नृहरूय भी। १७५७ ई० में भारतीयों के मन में स्वदेश का जो स्वप्न था, १८५७ ई० के साथ उसका साहरूय कहाँ है ? १६०५ ई० के साथ १६४६ ई० का नावी खदेश का अन्तर अवश्य ही होगा। देश में भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न भविष्य का चित्र सामने खड़ा ृत्र्या है त्र्यौर कालान्तर के साथ-साथ परि-वर्तन होने के कारण भविष्य ने भी भिन्न रूप धारण कर लिया है। ऐसा होने पर भी जो लोग पूर्व युग के भविष्य को ही ब्राज भी वास्तविक रूप में पाने का

दुःखप्त देख रहे हैं उनके प्रयास अवास्तविक होने के कारण ही व्यर्थ होंगे, इसमें भी कोई सन्देह नहीं है।

श्रुतः यदि जीवन को — चाहे वह व्यष्टि के चेत्र में हो, चाहे समष्टि के चेत्र में — वास्तविक सार्थकता की श्रोर श्रुत्रसर होना है तो उसे वर्तमान के साथ श्रातीत समन्वित कर श्रुलंड वर्तमान की उपलिच्य को प्राप्त करना होगा ही। श्रातीत को वर्जन करना नहीं, विक वर्तमान में उसे यदि रूपान्तरित न किया जायगा तो वह श्रातीत एक दुर्वह शव की तरह हमारी सात्रा की व्याहत करता रहेगा। उसी तरह किसी एक समय के नविष्य को ही चिरजीवन का भविष्य न मान कर उसे जीवन क नए नए पर्यायों में नवीन रूप में प्रत्याच्च करने के लिए नी दृष्टिको उद्यत रखना पड़ेगा।

कर्जमान काल को दृष्टि भूमि के परिवर्तन के साथ ही साथ अतीत घटना और तथ्यों के आपे िक्स आकार आपतन और गुरुत्व में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है आसा है यह छव त्यष्ट हो गया है। अतीत का यह देखान्तर अनिवार्य है, इसीलिए अतीत का अपरि-वर्तनीय इतिहान होना नंभव नहीं है। जिस दिन अतीत वर्तमान था, उस दिन की दृष्टि में उस अतीत को क्या रूप था उन विषय में आलोचना करना अथवा उस क्या नानसे प्रत्यक्त करने की चेष्टा अनुचित है, ऐसा के ग्राम्य नहीं है। मेरा वक्तव्य तो यह है-जो अतीत मेरे वर्तमान काल के लिए है वह अतीत दस, बीस अथवा पचास वर्ष पहल श्रतीत नहीं हो सकता; जीवन के सचल सत्य होते कारण ही नहीं हो सकता । सुतराम वर्तमान जीवन साय जिस ग्रतीत का वास्तविक सम्बन्ध है, उस जान को वर्तमान के परिप्रेचित में ही उसको उसके न रूप में देखना होगा, इसीलिए पृत्येक युग में इतिहा को, अतीत के इतिहास को फिर से तैयार करना पहन है ग्रीर तभी वह इतिहास बाधा न होकर वर्तमान यात्रा में सहायक हो सकता है। इसी कारण से वर्तका के प्रयोजन और तकाजे से, प्रत्येक युग में अतित ऐतिहा को साहित्य, संस्कृति श्रीर सन्यता को नवीन क धारण कर भविष्य की त्र्योर त्रवसर होना पड़ता है अतीत मत है, जो अतीत एकान्त रूप से दृष्टि के जात हो गया, उस अतीत के बोक को लिए फिरना जीकि का धर्म नहीं है, वह ऋतीत विलक्कल ही मुर्दा है.ज ग्रशोच्य है, उसके लिए वे शंक करते हैं जो मुद्रह मर्दे को दफनाने का भार नुदी हो पर छोड रहे चाहिए। जो अतीत पृत नहीं है, जो आज भी वर्तमा की चेतना में, उसकी रुवि ख्रीर करवना में विद्याम है, वह अर्तात जीवित है और जीवित ीने के रास्ते भावी काल की ख्रोर जीवन की पूर्ण परिगति ग्रान्वेपण में ग्राग्रसर होता जा ः । है

81

# भाषा, साहित्य, धर्म बनाम संस्कृति

श्री हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय'

क्सि भी जाति की संस्कृति का अपने जायत और इत्तत राष्ट्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। संस्कृति के गिस्मिपिक विश्लेपण से इसकी व्यापकता नापा, साहित्य, भाषाभिव्यक्ति की ग्रमिव्यंजनात्मक प्रकाली, वैज्ञानिक साधन-सम्पन्नता, विविध ललित कला: न्हन-हिन भौरे अनेक छोटे- मोटे चारित्रिक विकास तक हैती हुई है। जिस देश की उन्नत संस्कृति से राष्ट्र का जारित्रिक विकास नहीं होता—समाज या र्व्यान का बीवन मूर्द्धन्य नहीं बनता, उस संस्कृति-सम्पद्धन का कोई मानी नहीं है। 'इस्लाम खतरे में है' ग्रांग हिन्द र्बम हुव रहा है' का नारा देकर इस्लाम ग्रीन हिन्दु-संकृति के उद्धारक आज जो तमाम देश में मानवता के साथ जिलवाड़ कर रहे हैं; यह संस्कृति-संरच हो का काम नहीं है। यह तो मानवता और सम्पूर्ण संस्कृति-सहारकों का ही काम हो सकता है। ऐसे लंग ने रिवत मंस्कृति कभी संस्कृति नहीं कहला सकर्ता : ग्राव र्रानी संस्कृति की रह्या के मानी हैं—दासन छी। परिसरिक वैमनस्य का बाजार खड़ा करना । मला जरा गौरं तो कीजिए कि जाप्रत जीवन ग्रीरं उन्नतशीन साह का प्रतोक प्रानी संस्कृति की रचा है या नवानक र्सेंकृति का निर्माण ? सच पूछिए तो आज हम नवा ब्रीर एक शक्तिशाली राष्ट्र-निर्माण के लिए नई स्टार्ट **जो स्**बन करना है । जिस पुरानी संस्कृति के लिए इस बमीन त्रासमान एक किए हुए हैं, उसकी एकरू न से गौर करना<sup>2</sup>है—हमें देखना है कि उसका के न ऐंग एक रूप है जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं ?

त्रिस साधन के सहारे संस्कृति श्रपनी नायका बिला सकती है, वह है किसी राष्ट्र का साहित्य । नाहित्य कि ऐना व्यापक श्रीर सर्वमान्य बटखरा है जिसने नाता क्या, संगीत, विज्ञान, सुंस्कृतिक विकास श्राटि सबका

माप त्र्यासानी से हो सकता है। साहित्य के इतिहास का ग्रायेता यह ग्रान्छी तरह जानता है कि भाषा और साहित्य का उत्कर्प नित-नृतन भावनात्रों के सामंबस्यः में, 'चण-चण नवीनता प्राप्त करनेवाली' कमनीयता में तथा विविध प्रकार की हृद्याहादिनी सरसता में निहित है। किन्तु यह वैशिष्ट्य तो नित्य प्योग की च्योर क्रमोद्धति की साधना में अन्तर्निहित है। स्थिरता और पनरावर्त्तन तो शब्द ऋार हाहित्य के लिए वह विषमरी गड़ की डली है, जिसे वेवकुछ चहे ग्रासानी से निगल वन ऐंट जाते हैं। जिस तरह सृष्टि की सार्थकता सूजन ग्रीर मरण में - बचपन, जवानी ग्रीर बुटापे में सर्विहित है, उसी तरह साहित्य की मार्थकता भी गतिशीलता और नित्य नवीत्कर्प में वर्त्तमान है। विक्षी राष्ट्र का नवीत्कर्ष-शाल महित्यक विकास, ही संस्कृति का मूलाधारं है। ्ति द्योर मानव का संघर्ष ही हमारी सांस्कृतिक चेत-ता का योतक है तथा प्रकृति पर विजय पाना ही हमारी नन्द्राति-सम्पन्नता का एकनात्र सम्मान है। इसके िजीन परावर्त्तन और इडता के उपासक **भाषा**न नाहित्य श्रीर संस्कृति के इत्यारे हैं। बीनों में बन्हें ्या था भोलापन और सुक्रमास्त्रः निस्त्रने वाले कला-ाल्या हो साहित्य और संख्यति में पनरावर्तन के ानक हो सकते हैं।

एसा देखा जाता है कि काल कम और सामाजिक, निगंतिक, ऐतिहासिक आदि परिवर्तनों के अनुसार निहत्य को कीन कहे राज्यों ने भी अपना स्वरूप ही विकि आर्थ, भावाभिन्यंजन एवं व्यक्ति में भी विकि किया है। एक समय था जब 'जाति' राज्य, से क्वल प्रश्रं और व्यष्टि में निहित उसकी विशेषता का निशं वेश होता था—भिन्न वस्तुओं से उसका विशेषता स्वित्त करता था; किन्तु समयानुसार भौतिक,

वावावरणों के परिवर्तन के साथ साथ जाति शब्द भी श्रपने ध्वन्यात्मक श्रर्थ को लेकर 'समदाय का बोपक हो गया। जहाँ वह पहले सूर्य, चाँद, त्र्याकाश, श्चिमि: जल, पृथ्वी ग्रादि जैसे एकत्व बोधक. शब्दों में ही अपनी व्यापकता बनाए हुए था; वहाँ ग्रव वह चर्ग-विभेद के त्रानुसार समृह वाचक शब्दों का बोधक हो गया। इतना ही नहीं. कुछ दशाब्दियों बाद वहीं 'जाति' शब्द-यद्यपि समूह वाचक शब्दों का बोधक रहा-तयापि वर्ग-विभेद का प्रतिनिधित्व भी करने लगा। किन्तु इतना हो नहीं, कुछ शताब्दियों बाद त्राज तो उसी शब्द का एकमात्र सर्वव्यापी प्रयोग वृंखा, ब्रहंकार ब्रीर पारस्परिक पार्थक्य स्चित करने बाले ऋर्य में हो व्यवद्वृत हो रहा है। इस शब्द की श्राधुनिक ग्रथंबोधकता को कौन ग्रस्वीकार कर सकता है। जब अबीध और मूक जनता के बिलदानी के ऊपर श्रपनी नींव कायम करने वाले बड़े-बड़ं देशसेवी नेता भो ब्राज जाति-भेद को चकी में राष्ट्र की रीट की पीत रहें हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य में कितनी तरह की भाषात्रों ने अपने स्वरूप का परिवर्तन कर क्रके नई भाषाद्यां द्यार उच्च साहित्यों की जन्म दिया है, यह किससे छिपा है ? कोई भी "ऐसी भाषा का उच्च नाहित्य नहां जो शुरू में झाजतक नहीं बद्ला हो ब्रींर खपने मूल रूप में ही साहित्य का स्जन करता हो।

हमारे अति प्राचीन साहित्य में अग्नि, सूर्य, बान् पृथ्वी ह्न्छ. वरुगा, सोम ग्रादि देवतात्र्यो की बड़ी महिमा गाई गई 🗐 तत्कालीन परिस्थिति में इन से बद्धर मनुष्यों का उपकार करने वाली कोई चीज नहीं थी। समाज का अवन ही नहीं, राष्ट्रका भी जीवन इनपर ग्राव-लिन्तित या इमारी सारी संस्कृति इनकी उपासनाय्री श्रीर वाताकणां से श्राच्छन्न है। हमारे श्राहारों में मांस, ग्रह हीर ग्रनेक ब्रीहियों तथा पेय में सोम-रम की मनुत्ता यो ग्रतः हमारा साहित्य इनकी त्र्याख्यायिकात्रो का भंडा है। त्रायास के लिए पर्वतों क्रौर बनों का महस्त्व कम नहीं था। नदियों की उपयोगिता तो ग्राज भी किसी : डिप्। नहीं है। किन्तु त्र्याजन तो हमें श्रपने मोहा व लिए सारा दिन बन्य पशुद्धों के, पीछे दौड़ना पहला है ग्राँर न उनको पकानेके लिए लकड़िया

श्रीर पत्यरों को रगड़कर श्राग निकालना है। साहित्य तथा संस्कृति के इतिहास में (पार्येंगे कि कि चीजों को लेकर वैदिक साहित्य श्रीर संस्कृति महि मान्वित हैं, उनकी मान्यता उपनिषद् कालीन साहित ग्रीर संस्कृति में टिमटिमाती—विलकुल चीरण जन त्राती है। उस समय की संस्कृति, त्रीर साहित्य के निर्माता बड़े मनोयोग से श्राध्यात्मिकता के साथ-साथ भौतिकता का भी विश्लेषण करते नजर त्राते हैं। किन्त जिस तरह वे ब्राध्यात्मिक तत्त्व चितन में कामयाह दीख पड़ते हैं उस तरह भौतिक विश्लेपण में नहीं इसका एक मात्र कारण है कि आधुनिक जगत की जार भौतिक विश्लेषण के लिए वे इतना साधन-समुद्र नहीं थे। मगर उपनिषद् काल के कुछ शताब्दियों बाद भौतिक तत्त्व के विश्लेपण और अन्वेपण में भी भारतीयों ने कमाल हासिल किया। वह, त्राज संसार के लिए भी महान ग्राश्चर्य का विषय है। तात्वर्य यह कि हमारे साहित्य ग्रीर संस्कृति का इति हास वतलाता है कि वैदिक काल में जिन चीजों की पूजा करना, स्तुति करना ग्रांर महिमा के गीत गाना ही साहित्य ऋौर संस्कृति की विशेषता थी; उपनिष्द काल और उसके बादवाल समय में उनका तत्त्व चिन्तन श्रौर विश्लेपण करना ही साहित्य श्रौर संस्कृति की विशेषता रही। सामाजिक संस्कृति के लिए उपनिषद्-कालीन साहित्य में, नारी ग्रौर विवाह का महत्त्व बहुत बड़ा पाया जाता है। प्रश्नोपनिषद (१-४५) में तो यहाँ तर कहा गया है कि "ब्रो नियमपूर्वक सन्तान के लिए मैथुन कर्म में प्रवृत्त होते हैं (प्रजातिव्रतं चरन्ति ) तथा उससे पुत्र एवं पुत्री उत्पन्न करते हैं; वे मोच ः अधिकारी होते हैं उस समय समाज को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रोत्रति के लिए, जन-संख्या वृद्धि का ग्रावश्यकता थी। जी काम पूर्वज अधूरा छोड़ जाते थे, उनको पूरा करना उनकी संतानों का कर्तव्य होता था १ , पितृ-ऋण हैं। मुक्त होने का एक मात्रा उराय यही था। उस संस्कृति में नारी कहीं भी ख्रोछी नहीं बतलाई गई है। उँची समय नारियों की महिमा साई जाती थी। शुद्ध तया कि किंवन वर्मणा सशीर्ष बाल पादयेन वक्तर लोक्ना प्राणांति। श्रेष्ठ रक्त के लिए—देश में उन्न सन्तान पैदा करने (तिस्तिय आरण्यक ६।१।२।२०) के लिए मृतु भगवान् का आदश था कि नीच कुलें र कोतो मृत्या परिणता रिनिदेवस्य कीर्तिम्। रेपदृतम्

क्षेत्र कन्यात्र्यों से भी सन्तान वृद्धि करो । हमारी क्कति की ऐसी मर्यादा थी जो श्रागे ,चलकर यहाँ तक नहित हो जाती है कि स्नियाँ मायाविनी, नरक की खान न्नापणी, कर्तव्यच्युतकारिसी द्यादि उपनामां से विभूषित द्वर । हमारा साहित्य अत्रव यही बतलाता है कि इन से हुर रहने में ही मानव का कल्याए है। बड़े-बड़े सन्तो ने यही उपदेश दिया है। हमारी संस्कृति में ऐसा परि-वर्तन भारतीय वातावरण की भिन्नता से ही हो जाता 🕽 । बहत-सी इमारी ऐसी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं जिनकी क्ता करना हमारे लिए ऋसम्यता, क्दर्यता तथा वर्वरता का सूचक होगा। अश्वमेध, गोमेध, नरमेध की व्याली का निर्वाह करना तथा इन यहाँ के नाम पर **ब**ु किए गए पशुत्रों का मांस भन्नग करना त्राज कोई भी सांस्कृतिक चेतना वाला ब्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। इतना नहीं शव-दाह के समयं जीवित राजगर्वा (गौ) का चमडा उघेड़ कर कफन का काम लिया जाता था-जिब को सर से पैर तक देंक दिया जाता था । जान पुडता है, त्र्याजकल के पीताम्बर की पवित्रता उस समय राजगवीका चर्मही ऋपनाएहुए था। खून में लय-पथ चमड़े से ढंकने के बाद दाह-संस्कार करने बाला व्यक्ति प्रार्थना करता था—"हे नुतातमा की सह-गामिति, मैंने त्र्यापके द्वारा प्रेतात्मा के पाप का इस प्रकार शोधन किया है, जिससे बृद्धावस्था अथवा पर्वावस्था का कोई पाप हमारे पास न फटक सके।" तिनिरीय क्यारण्यक ६।१।२१२ ] इस तरह गो वध की प्रणाली हमारे प्राचीन साहित्य में भरी पड़ी है। महायुवि कालिदास ने भी ऋपने प्रसिद्ध खण्डकाव्य भेयदत' में रन्तिदेव नामक राजा की ऐसी ही कीर्ति-रूपा चर्मण्वती' नदी का वर्णन किया है । वह नदी रन्तिदेव के गवालम्भ यज्ञ में वध की गई गायों के देह के ढेर चमड़ों में रक्त के बूँद-समृहों से प्रवाहित मानी गई है। '

रामायर्थ काल और महाभारत काल के बहुत पहले से ही देव, पैशाच गन्धर्व, स्वयंवर आदि अनेक वैवाहिक प्रथाएँ प्रचलित थीं। इनके ग्रलावा सगीत विवाह, गुरुपली, गुरुकन्या, वहन आदि के साथ सहवासं एवं बहु-पुरुष शामिनी तथा अज्ञात कुल-शील पुरुषों से सन्तानोत्यादिनी नारियों की गायाएँ निस्तं-कोच भाव से भारतीय साहित्य में उद्गीबाहैं। विधवा-विवाह के लिए तो एक दम छूट थी। छूट ही नहीं, चिन्तास्त्र विषवा तक को खींच कर बाहर लाया जाता ्या ह्यौर पुनर्दिनाह करने के लिए वह वाध्य की जाती यी। सती होनेवाली विधवा से दाह संस्कार करने-वाला, हाथ बोड्कर ग्राग्रहपूर्वक कहता था-'ह नारि, श्रपने स्तक पति की बगल में क्यों पड़ी है! उठ, जीवित दुन्यों के पास चल । तेरा जो भी पाणि-पीडन करना चाहे, उसे पति बना लेना वेरे लिए उचित होगा [ तैनिरीय स्त्रारण्यक ६।१।२४। ] स्त्रीर तब वह स्त्री प्रनद्रता-पूर्वक चिता से निकल कर इच्छा-नुसार दूसरे पित की वरण कर लेती थी। मौर्च काल के बाद तक हमारे समाज में यह प्रथा प्रचलित थी कि जिस स्त्री का मंत्र क्यादा दिन परदेश में रह जाता था, वह कामान्ति न जलनी न नह कर दूसरे पति का वरग कर लेती । विन्तु इस तो उन सती प्रथावाली संस्कृति की रच्चा करना चार्शन है जिसके अनुसार अजीध और श्रवला नारियः बद्धस्याः उठाकर पति की चिता में भोंक दी जानं थी ानारे साहित्य में इन दो विरोधी संस्कृत्यों वे उस्वल पृष्ठ दूर से ही चंमक रहे हैं।

धार्मिक नेन्हिन व लिए भी भारतीय इतिहास बतलाता है वि इस सामने के आधिपत्य और यज्ञों में उनकी हिंसा-प्रतासा व कार का ध्यम घटने लगा-समाज ग्रीहर का ग्रायच्य सी हो चली, तब भगवान् बुद्ध ते ह्या ता या भाँडा फहराक्त् उनके ब्राधिपत्य का जंग किया। मगर बुद्ध के चेलों की अहिंसक प्रवृति ने मान स्थ विलकुल पंगु हो गया-सैन्यासियों ग्रंग निकास ने भारत के तमाम विहार पट गए। तब देस कारण ने इन पर हमला कर दिया **ब्रौर बौद्ध धर्म की धरमक उड़ा डालीं। उन्होंने फिर** वैदिकी हिंसा को जीवित करना चाहा। किन्तु इस बार जिन राजाच्यां का सह करा ने उन्होंने ऐसा किया, उन्हीं राजात्रों के हाय में समा त्राधिपत्य (ब्राह्मणों के

हायों से छिन कर ) चला गया। इस प्रकार समय की प्राति के साथ-साथ भारतीय धर्म में भी परिवर्तन होते रहें चार्मिक संस्कृति की कभी एक रूप-रेखा नहीं रही है।

भाषा श्रौर साहित्य भी, जो संस्कृति के मूलाधार हैं। ऐतिहासिक वातावरण के साथ-साथ वदलते रहे हैं परिस्थिति के अनुकृल इनका निर्माण होता गया है। हाँ, श्रपनी पूर्वावस्था की संस्कृति से इनका संस्कृत रहना आवश्यक रहा है। महाकवि कालीदास के पहले भारतीय साहित्य में जो हर्यकाव्य की महत्ता थी, वह अञ्चकाव्य के लिए विलकुल टुर्लभ थी। समाज के उत्यान श्रोर मनोरंजन के लिए इस्य काव्य की विशेषता सर्वोपरि थी। किन्तु यह भी सत्य है कि इन नाटकों के खेलने के लिए पर्वत-गुफायां से नाट्य-शा-लात्रों का काम लिया जाता था। रामगद पहाड़ की 'सीता वेंगा गुफा' इतिहासझों के कथनानुसार एक ऐसा ही भेजायार है। उसकी दीवारी पर खुदे चित्रों की सुन्दर कला इस बातका जीविन उदाहरण है। तत्कालीन हर्य काव्य, चित्र कला ग्रीर वेश-स्पाने पता चलता हैं कि समाज की तमाम बातों में श्रृंगार रस—्यानी त्तेनस की प्रधानता थीं यदापि महाकवि कालीदास ने, युगपरिवर्तन के साथ-साथ, ग्रापन पूर्व की काव्यकला की दिशा बदलकर अब्दकाब्य की धारा प्रवाहित की, तथापि उनपर भी दृश्यकाव्य का माहकला तथा श्रृं गार का संस्कार गहरे रूप में रहा ! ग्रागं चलकर ग्राप देखेंगे कि काव्य-कला में जब अब्बर्शस्य की विशेषता हुई तब **त्रानेक मार्ग ट्र्का** ह्यार स वह कला गुजस्ती नंबर त्राती है। भवनृति, उन्हर बागानट, माघ, श्रीहर्भ, जयदेव ब्रादि किया की या अर्थीलयाँ इस बात की मुन्द्र प्रमाण है। नहित्य-महानको की राय में भी काव्यकला की कमी एक अपना नहीं देखी

उसके श्रलावा, जब दश पर मुमलमानों का प्रभाव बढ़ा,तव तो भाषा श्रीर साहित्य तथा संस्कृति में महान परिवर्तन हुए। मुसलमानों के शासर शाल में ही हिन्दी फुली-फली। हिन्दी की समावस्था में लेकर शैश्वा-वस्था तक पुरानी संस्कृतियां के हिमावती लोग संस्कृत भाषा को जीवित रखने के लिए पूरी श्रा शताब्दी तक जी तोड़ परिश्रम करते रहें और इस श्राक के बीच उनके द्वारा संस्कृत के कई उत्तम काव्य भी क गए। फिर भी वे हिन्दी को किसी तरह भी अपदार नहीं कर सके। ऐसे लोग गोस्वामी तुलसीदास पर बराबर बार करते नजर आते हैं; पर वे समय के तकक को कैसे टाल सकते।

सन् १६%

त्राज जो हिन्दुत्रों में रहन-सहन, पहनाव-उदान म प्रणाली प्रचलित है ऋौर जिसकी रज्ञा के लिए हम जान देने ग्रौर लेने पर उतारू हैं, ये चीजें कब हमारी थी। ये तो शकों, हुएों ग्रीर मुसलमानों ग्रीर उनकी सेंस्क तियों की देन हैं। इसी 'तरह शुरू से लेकर ग्राज तह का हिन्दी-साहित्य भी त्र्याप की त्र्याँखां के सामने त्राह्म-खुला पृष्ठ लेकर, ग्रपनो विविधता ग्रीर गतिशीलता का परिचय दे रहा है ? वीर गाथा काल, निक्तकाल, रोति-काल, भारतेन्द्र युग, द्विवेदी युग, छायाबाद युग श्रीर त्राज का प्रगतिशील उग उसी के चिंह है। हिन्दी में भी ऐसे हिमायतियों की कमी नहीं रही है जो परानी प्रणालियों को कायम रखने के लिए एँड्री-चांटी की पसीना एक न किए हो । श्रंगार और विरह, प्रेम और भक्ति के तो ब्रलग-ब्रलग सम्बदाय ही खंड हो। गए। मगर ये सारे सम्प्रदाय ऐतिहासिक परिस्थितिया के प्रभाव में ही उगते नजर त्याते हैं। यही कारण है कि हिन्दी में जहाँ त्र्याज से कुछ ही वर्ष पहले एकांगिता का दाप था वहाँ ग्राज उसमें एक साथ ही भावों का गांनीय, रहस्या-त्मक दार्शनिकता, छायात्मक कला-चातुर्व, जीवन की सभी पूर्ण अनुभृतियों को अभिव्यं जित करनेवाली प्रणान लियाँ, छुन्दों की बहुविधं गतिशीलता ग्रावि ग्रानेक गुण नजर त्याते हैं । इन तमाम बातों में—(मै वहा कह रहा हूँ )-चाहे, भाषा, शब्द, साहित्य, धर्म चाहे इनके समन्वायात्मक रूप संस्कृति, ये कहीं भी ग्रवरद नहीं दिखाई पड़ते । कोई भी इन्हें एक रूप देवर सजाये न रख तका: इनमें कहीं भी एक रूपता ग्रांः एक स्मता नहीं मिलती: क्योंकि इनका निर्माण भीतिक प्रतिथ-तियों की पृष्टभृमि पर होता है। हम इन्हें एनिहासिक, वातावरण, भौगोलिक परिवर्तन श्रौर विविध भीतिक परिस्थियों से दूर नहीं रख सकते।

ब्रांज हिन्दुस्त्रान के लोग लाखों की संस्था में संसार क्ट्रमें फैले हुए हैं। त्र्याज यहाँ के नवयुवक विद्यार्थी दुनियाँ हे. हैं। देशों से शिज्ञा प्राप्तकर भारत लीट रहे हैं। बार्बयहाँ के व्यापारी सारी टुनियाँ से व्यापारिक सम्बन्ध रह रहे हैं। फिर यह कब संभव है कि आब भी हमारी क्कृति त्राज से दो हजार वर्ष की संस्कृति बन कर हुं है त्राज हम सारी दुनिया की भाषा, संस्कृति, साहित्य, हत्त-सहन श्रौर खान-पान से परिचित हैं। श्राब हमें क्रुने खेतों को खुरपी ऋौर कुदाल से न खोदकर इन्में ट्रैक्टर चलाना है। हमें ग्राज खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा का भरोता न करके; समुद्रों, निद्यों, भील-द्भरनों को बाँध कर-जमीन के अतल गर्भ से पम्पों से त्ति निकाज कर खेतां को लहलहाना है। आज हमें व्हेनगड़ी पर या पाँच पियादे चदरीधाम .नहीं जाना है ब्राज तो हमें चन्द घंटों में ही सारी पृथ्वी को छान रेता है। हमें अब पत्थरों के हथियार से न लडकर

एटम बम चलाना श्रीर उसका प्रतिकार करना है। सच पृछिए तो श्राज हमें श्राजाश में महल बनाना है; समुद्रों को पाट देना है। पर्वतों को समतल मैदान बनाकर खेती करना है। स्वर्ग में दीपक जलेगा, संसार के तमाम रंकों को राजा बनाना है। दुनिया में कोई भी रोगी, कमजोर श्रीर श्रालसी न होगा। हमें श्रिश्चा श्रीर श्रालसी न होगा। हमें श्रिश्चा श्रीर श्रास्तर को प्रपने कोष से बिलकुल निकाल देना है। दूध, दही, मक्खन श्रीर रोटी को नल के जल की तरह मुलभ बनाना है। श्रव हमारे सामने स्कि पुरानी संस्कृति की रत्ना का सवाल ही कहाँ उठता है। हमें तो उस नृतन संस्कृति का निर्माण करना है, जिसमें संसार भर के मानव एक सूत्र में बँधे रहेंगे श्रीर उनके साहित्य भाषा, रहन-सहन तथा सभ्यता एवं संस्कृति में विलगाव, श्रूणा, हिसा या किसी तरह के श्रोद्यापन का नाम न होंगा।

ज बच्चों ग्रोर मातात्रों के लिए उचित प्रबंध हो। की सामाबिक तथा ग्रार्थिक स्मिति को क. मजदरों को त्रावश्यक गिजा मिले उनके घर बार का, मनोरंबन का ऋौर सांस्कृतिक विकास का प्रवंध हो।

व. शिद्धा, विशेषकर व्यावसायिक शिद्धा, पाने का सन को समान रूप से अवसर मिले।

४.इस सम्मेलन का विश्वास है कि विश्व के उत्पादन के साधनों का पूर्णरूप तथा विस्तृत रूप से उपयोग (बों कार्य कि इस घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है) अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सिकय म्यलों द्वारा ही सफलता पूर्वक हो सकता है। इसके अन्तर्गत विशेष कर निम्न लिखित उद्देश्यों की पूर्वि होगी-

क उत्पादन के विस्तार और खपत के लिए कार्रवाई।

ख-बहे ब्रार्थिक उतार-चटाव की सम्भावनात्रों को कम करना।

ग-विश्व के मुख्य उपजों के भाव ( rate ) की र्याई रूप देने के लिए ग्रल्पतर उन्नत प्रदेशों बनाना ।

घ-स्थिर तथा विशेष उन्नत ग्रन्तर्राष्ट्रीय को प्रोत्साहन देना ।

ब्राई॰ एल॰ ब्रो॰ ( ब्रन्तर्राष्ट्रीय मेजूदर स श्रीर इस प्रकार के श्रान्य श्रान्ताराष्ट्रीय संघी क विश्व-के समस्त जातियों के लोगों की शिचा स्वास्थ्य की उन्नति स्त्रीर कल्याण के इस महान क दायित्व में भाग लेने योग्य समके जाते हैं, यह समान उन्हें ग्रपना पूरा पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

५. सम्मेलन का दृढ़ विश्वास है कि इस विक के सभी सिद्धांत संसार समस्त जातियो लोगों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। कीन सिद्धांत कहाँ त्र्यौर किस प्रकार लागू होगा यह प्रदेश के लोगों के सामाजिक ग्रवस्था तथा ग्राह्म उन्नति पर निर्भर करेगा। ये सिद्धांत परतंत्र त स्वराज्य प्राप्त सभी जातियों के लिए तीव गति लागू हो यह समस्त संभ्य जगत के लिए एक चिंता विषय है।

### श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाऱ्याय

्रिते केते प्रगतिशील तथा स्वतंत्र विचार की जित्त्याँ ज़ोर पकड़ती हैं इन नई चुनौतियों, नई विचार-तरात्रों को रोकने तथा पीछे हटाने के लिए प्रतिक्रिया-नील शक्तियाँ उसी अनुपात में शक्ति संचित कर मों बदती हैं। विभिन्न देशों में ये ऋपना भिन्न भिन्न प्रचारण करती है। किन्तु इसका सबसे आम तथा सर्लता पूर्वेक साध्यरूप धार्मिक तथा जातीय है। इसे वेतों का भ्रष्ट रूप कहना ही त्र्राधिक उपयक्त होगा। मने देखा है कि विगत वर्षों में वैज्ञानिकों के शान्ति-र्वाकिटिन प्रयास के फलस्वस्य विज्ञान ने महान ब्रुति की है। किन्तु मनुष्य-विज्ञान, जाति-विज्ञान के बुतंसंघानों का दुरुपयोग करके ही ये वर्बरतापूर्ण शक्तियाँ म्बल हुई है। उदादरगस्वरूप नाजियों को लीबिये ग्रिया तथा अशीका की रंगीन जातियों का कुचला न, त्रमेरिका में हवशियों तथा भारत में हरिबनों कसाय भेद-भाव, विश्व-व्यापी यहूदियों का विरोध बादि सभी न्यितियां में वही जातीय तथा धार्मिक प्रतिक्रिया पाइं जाती है। ये सब उन्हीं महान् सत्यों के प्रष्टेरूप हैं जिनका इस्त्रयोग वर्गीय तथा साम्प्रदायिक हितों के लिए हम्रा है।

मायः इन गिरी हुई स्थिति का उपयोग कोई एक' तींसरा दल ही अपने त्वार्थ-सिद्धि के लिए करता है। अप्रेजों ने सहैव है यही चाल खेली है-एक जांति-वालों को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया, एक धर्मवालों दूसरे धर्मदालां से लड़ाया; घूस, पच्पात को गिलाहन दिया तथा विशेष स्थिर-हितवालों को प्रश्रय देश, यहाँ तककि १८५७ के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होरा निर्मित महान् भारत की राष्ट्रीय एकता को धूल मिला दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया राष्ट्रीय फ़िता भंग करने के लिए जो खाई बनाई जा रही थी.

उसे और अधिक चौड़ी करने तथा स्थाई रूप देने के लिए वैधानिक विधि प्रयोग में लाए गए। उदाहर-णार्थ-- सम्प्रदायिक निर्वाचक संघ की स्थापना ; धारा सभात्रों का साम्प्रदायिक संगठन ; नौकरी त्रादि में, शित्तालयों, संस्थात्रों, सहायतार्थ दान त्र्यादि के स्वीकृति त्रादि सभी में साम्प्रदायिक त्रानुपात वगैरह। इस प्रकार के अनेक अस्वस्थ दुराचरणों द्वारा अंग्रेजों ने राष्ट्रीय एकता को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।

यद्यपि' जनता का उन्माद उद्दीप्त करने के लिए धार्मिक पत्त का ही प्रायः प्रयोग किया जाता है किन्तु त्र्याजकल साम्प्रदायिकता ने एक वर्धस्ता पूर्ण राजनीतिक रंग-रूप धारण कर लिया है। यह पन्न दिन प्रति-दिन हद होता जा रहा है किन्तु, साथ ही, साम्प्रदा-यिकता का वास्तविक रूप भी न्यष्ट होता जो रहा है। बह ग्रपनी पूर्ण नम स्थिति में एक हुईमनीय राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिक्रियाशील शक्ति है जिसमें धार्मिकता तथा सम्यता नाममात्र की हूं भी नहीं गई है। जिन भावनाओं का इंग्रेजों ने पहले पहल टुर-पयोग करके इतने बड़े देश पर क्राधिपत्य जमाया वे ही तरीके अब साम्प्रदाप्यिक नेताली दाना उनके अपने वैयक्तिक हितों की सिद्धि के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जनता की नुधारने के लिए कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। लीगी मंत्रिमण्डल इस प्रकार की किसी नेवा का श्रेय नहीं ले सकता । उनका एकमात्र उद्देश्य, प्रत्यन तथा परोत्तरूप में श्रंग्रेजों को भारत में टिकाए रहना, उनकी सत्ता बनाए रखने में सहायता देना ग्रीन नाय ही, स्वतंत्रता श्रान्दोलन में राष्ट्रीयता की प्रगति में विशाल चट्टाने रखना ही रहा है। लीग की ये प्रवृत्ति इसलिए

कि उसके संगठन का आधार ही बरा है—इसके समान रूप से, उनके आर्थ पूर्वजों के विका नेता निशेष हितोंनाले हैं । त्रातः वह भारतीय जनता की सेवा स्वभावतः कर ही नहीं सनती । यदि कांग्रेस, त्रपने प्रारम्भिक काल से ही, जमीं-दारों का विरोध करके अपने को किसानों के साथ पूर्णतः अभिन्न बना दिए होती और लीगी साम्प्रदा-पिकता का साहसपूर्वक प्रतिकार किए होती तो लीग की शक्ति नाममात्र को ही होती। किन्तु कांग्रेस इस प्रकार के किसी वैज्ञानिक कार्यक्रम को लेकर न चली श्रीर परिणाम यह हुन्रा कि मुस्लिम जनता मध्यकालीन धर्मोघता तथा पुक्तिहीन धार्मिक व्ययता का शिकार वन गई जिनके लिए दिन प्रतिदिन के जीवन-संग्राम में कोई भी स्थान नहीं होता।

दूसरी त्रोर हिन्दुत्रों का यह हाल हुन्छा कि कुछ तो अज्ञानवश और अधिकांश कांग्रेन जैसी राष्ट्रवादी शक्तियों के पास किसी निश्चित कार्यक्रम के न होने के कारण वे भी मुसलमानों की ही भाँति विवत-हीन धर्मान्यता के महार में इस बुरी तरह शिर कि अप वे बदलती हुई टुनियाँ का सामना करने तथा उसके विचार को समझने के सर्वथा अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने किसी तरह अतीत के कुछ प्रजानायकों की शरण ले ली है। श्रीर वर्तमान के जटिल समस्यात्रां को भ्रांतिपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाले इस्तीन के परदे से दँकरा चाहा है। वै अतीत का अतिसनीस नक्शा पेश कर के जीवन के कटु सत्यों को श्रंधकार में लाने के लिए भूतकाल के वीरों की प्रेतात्माद्यों के प्रांत्साहन तेने का प्रयत्न करते हैं। क्रीर इस प्रशास शाया तया भावुकता का वातावरण-सा तैयार कर स्वार क दुर्भाग्यवश जैसे जैसे मुस्लिम लीग श्रपने ह्याहमस्यादन्य दंगपर आगे बढ़ती गई उसी वेग से हिंदुओं वी अपनी मृगतृष्या (हिंदू राज्य) की प्राप्तिकी इच्छा नी उत्ती गई जिसने ग्रपने जाल में उन ग्रपरिपक्य ने अधानी को पँचा लिया जो पराभूत करने बाल परीप वर्तमान से निराश होकर त्र्यतीत में रहने लग है । से कम कल्पना के जो चरण बीतते हैं यह उन नग अस्त तथा त्राराम के होते हैं। इसी प्रकार पर्वास्त त्रया सुक्लांत जर्मनी के खण्डरों पर नाजीया में साव खड़ी की गई थी जिसमें बूंदे, जैवान सभी व वान में

सुनाई देने लगे थे। भारतीय युवक औ कि इसी प के अतीत का शिकार हो रहा है उसे इस खता सावधान रहना चाहिए। भारत अपने अतीत काल कारनामों से, जो कि इस समय केवल स्वृति मा चाहे वे कितने ही शानदार क्यों न रहे हों. क रत्ता नहीं कर सकता । वर्तमान विपत्ति का सामन श्रतीत को पुनः उज्ज्वल वनाकर, उसकी महिल गा कर नहीं किया जा सकता। ऐसे कठिन समय ग्रावश्यक तो यह है कि वर्तमान स्थिति को खूब कर तरह समभा श्रोर श्राँका जाय ; हिम्मत श्रीर काल के साथ देश की नाव उचित मार्ग से ले जाई जाय

वर्तमान विश्व की समस्या को जड़ में खास वात यह है कि इस समय की ग्रार्थिक व्यवस्था श्रवाकि तथा न्याय विरुद्ध है, जिसने हमारे समाज को तक वना दिया है, जिसमें अनैतिकता का राज्य है जो न्याय छू तक नहीं गया" है। वास्तव में इसका आक ही समाज विरोधी है जिसके ग्रन्दर ग्रत्याचार, ग्राप्ता तथा युद्ध के त्रातिरिक्त कुछ भी जन्म नहीं ले सकता भारत की समस्या ग्रन्य देशों से विशेष भिन्नी न है क्योंकि प्रत्येक देश ग्रसंख्य ग्रसंतुष्ट ग्रौर निसा व्यक्तियों से भरे हुए हैं। एक समाज जिसका आधार ही हिंसा पर हो, थोड़ से लोगों द्वारा अधिकांश का शोपण होता हो, दिनन्सत परिश्रम करने प भी जीवन की ग्रत्यावश्यक वस्तुएँ, यहां तककि पर भर भोजन भी न मिलता हो, अपनी प्रतिभा देखा का त्र्यवसर ही न मिलता हो, ऐसा समाज सब का शत्र है। इसके सामाजिक दुराचार अमिक जनता को विना जाति-पाँ ति श्रार धर्म के भेद-भाव के कुंचल के वाले हैं। इसी प्रकार गरीबी पर भी किसी विशेष जात का एकाधिकार नहीं है। यह शोषित जनता के साथ समान रूप से है क्योंकि शोपक वर्ग-र-जमींदार तथा पुँजीपति वर्ग-प्रत्येक जाति वालों में हैं। प्रत्येक समदाय का शोपण स्थिरस्वार्थ वालों द्वारा स्मान रूप से होता है। जितना कि एक हिन्दू ज़मीदार एक हिन्दू किसान पर जुल्म करता है उससे कम, किसी भी रियति में भी, एक मुसलमान ज़मीदार एक मुसलमान किसान पर जुल्म नहीं करती; न ही हिन्दू या मुस्जि

क्रकी जाति का आदमी है। हिन्दु मालिक हिन्दु बद्द को हिन्दू होने की हैिखयत में उतनी ही मजदरी का है जितना कि किसी ऋौर जाति का मालिक देता। क्रिक्र ऐसे प्रमाण है जिनके संबंध में कोई मतभेद ग्रुवन तर्क मुश्किल से हो सकता है। मालिक अपने नेकरों से बिना किसो जाति-पाँति तथा धर्म के भेद-भार के पूरी पूरी मेहनत लेता है। बंगाल के हिन्दू जमी-तरों ने अपने मुस्लिम किसानों का, पंजाब के मसलमान दमीहारों ने हिंदू किसानों का तथा सिंध के मुसलमान मींदारों ने अपने मुस्लिम किसानों का शोपरा समान ह्य से किया है। धर्म तथा संस्कृति से वर्ग चरित्र में द्विवर्तन नंहीं होता--यही साम्प्रदायिक स्त्रान्दोलनों बी ग्रांतरिक दर्बलता है। यह मृद् जनता के केवल क्रुन्थविश्वास पर ही जीवित रह सकता है, किंतु सामा-जिक चेतना-युक्तः ग्रीर समभादार जनता के ग्रागे इनकी दाल नहीं गलती उप्रौर मुँह की खाना पड़ता है। बंगाल के मुस्लिम ब्यापारियों के हृदय में बंगाल के ब्रकाल के समय तनिक भी दयान ब्राई। जबकि इनके लाखों नुसलमान तथा हिंदू भाई भृखों मर रहे वि उद्दोन बडी-बडी सम्पत्तियाँ पैदा कर लीं। जब अपकाल आता है वह जातियों में भेद-भाव नहीं हरता---नमान रूप से सब को निगल जाता है। बंगाल के मुसलसान एक ऐसे समय पतंरी की तरह नष्ट हो रहें थे उब कि वहां मुस्लिम मंत्रिमण्डल था। इस उँदाहरण ने यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिकता इन सन-स्यात्रों य समाधान नहीं कर सकती। ग्रुव इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि साम्प्रदायिक नौतिका एक-मात्र लड्य वर्तमान सामाजिक ढाँचे की जिसमें उनकी सार्थ-निर्दं संभव है, बनाए रखना तथा शोपित जनता है सबल होने तथा संगठित होने के सभी प्रयत्नों को नः अस्या हे ताकि वे वर्तमान जर्जर तथा गलित दाँचे (ब्वब्व्या) को खत्म न कर सर्के ।

मिल्यापुर्या विषयों को उभाइ कर वे, शोषित बनता या बदती हुई जामति स्प्रीर शक्ति को नण्ट करने के लिए. उसे गलत रास्ते की द्योर ले बाते हैं। इस प्रशार की एक चाल है 'दो राष्ट्र' का सिद्धांत जिसे

विक किसी महादूर को केवल इसलिए अधिक मज- मुख्यिम जनता को घवड़वाने के लिए मुस्लिम लीग ने त देता है कि वह हिन्दू या मुखलमान है, अर्थात् तुरत स्वीकार कर लिया और समाज की वास्तविक समस्याश्रों पर विचार तक नहीं किया । मुस्लिम जनता ुको स्ताया गया कि उनकी सारी मुसीवर्तों की जड़ में है एक हिंदू राज के बनने की संभावना और यदि वे अपने लिए अलग से भृमि पा जाँय तो उनकी सारी दुर्गति छूमंतर में नष्ट हो जायगी । अतः विना किसी समुचित राजनीतिक तथा त्रार्थिक शित्ता के मुसलमानों के लिए स्वामाविक है कि वे पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए उन्मत्त हो जाँय च्रौर वे वर्बरता पूर्ण कार्य कर वैठें।

> हमारा एक ऐसा देश है जिसमें अनेक प्रकार के रीति-रिवाज, भाषाएँ, धर्म, संप्रदाय, रहन-सहन, खान-पान की विधियाँ हैं! वे सभी भूतकाल में इमारी सभ्यता को बढ़ाने वाली शक्तियाँ सिद्ध हुई थीं— विनाश की नहीं। जहाँ कि मनुष्य उत्तरोत्तर एक विश्व सम्यता की स्त्रोर अवसर हो रहा है वहाँ यह मान लेना चाहिए कि इस प्रकार के राष्ट्रीय विभेद भी एकता को खण्डित करना नहीं चाहते वरन् सब मिलकर एक बहुरंगी चित्र ग्रथवा कोई मनोरम स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। हमें अपने इस अनेकरूपता पर गर्व करना चाहिए क्यां कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महान उत्पादक रुचि की स्चक है। हमें दीनता से यह न. कहना चाहिए (जैसा कि इम आज कहते हैं) कि यह सब ग्रॅंबे जो दारा हममें छोटेपन की भावना पैदा करने दे लिए, हमारा त्र्यात्मविश्वास खत्म करने के लिए पैदा, किया गया, है।

मनुष्य सदैव ते विचरने वाला जंतु पैदा हुआ है। वह इस विशाल मंमार में बड़े तथा छोटे समूहों में एक जगह से अपने की उखाड़ता तथा दूसरों जगह बसाता रहा है। कितने ही छोटे बड़े समृह एक जलवाय को छोड़ दूंसरे जलवाय में बसे हैं, समय बीतने पर वे श्रपने उत्पत्ति के मृल स्थान को भूल से जाते हैं-एक हलकी स्नृति मात्र रह जाती है जिसे बाद में पुरातत्व ऐतिहासिक लेखां हाग ही जाना जाता है। यह बात श्राज के साधारण मनुष्य के लिए,सिवाय प्राचीन काल के इतिहास लेखकों के, किसी विशेष महत्व तथा

दिलनस्पी की नहीं है। इसी प्रकार भारत के मुसलमान श्राज उतने ही भारतीय है जितना कि हिंदू हैं। इनमें से कोई त्रावासी नहीं है । उनकी भाषा भी हिंदूत्रों से भित्र नहीं है। न तो सभो मुसलमान उर्दू बोलते हैं न उद्देवल मुसलमानों की भाषा ही है। मस्जिदों तया मुक्तवरों में उसी प्रकार भारतीत कला श्रंकित है विस प्रकार मंदिर श्रीर स्तूपों में । इनके बीच कोई मेद नहीं है। यदि इस प्रकार के भेद हैं तो वे स्थिर स्वार्थ-बालों के मिस्तिष्क की उत्पत्ति हैं जो कि मनगढ़त, निम् ल तथा मिध्यापूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, हमें इस देश की आबादी के स्थानान्तरगमन पर एक बार विचार कर लेना चाहिए। बड़े बड़े कारवारी शहरों में पैदा हुए खोचा, बोरह या मेमीन पूर्वी बंगाल या पंजाब के आमीय चेत्रों में क्या करते हैं ? इसी प्रकार समुद्र किनारे के रहने वाले मोपला लोग अपना स्थान छोड़कर सीमाप्रांत के पहाड़ी भागों में क्यों रहने लगे जिनके रीति-रिवाज, भाषा ग्रादि सभी विचित्र हैं श्रीर मालाबार के लोगों से काफी मिलते जुलते हैं ?

इस्लाम धर्म के अनुसार समाज वर्गविद्दीन होना चाहिए। किसी के पास वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए क्यों कि वह तो समाज तथा राज्य की होती है। ऐसे राज्य में मानी बात है कि सत्ता जनता के हाय में रहेगी और अन्तिम निर्णय भी जनता के ही हाय रहेगा।

किंतु त्राज बात इसके सर्वथा विपरीत हैं। चाहे साम्प्रदायिक नेतृत्व हिंदू की हो या मुसलमान की दोनों ही के ऊपर नियंत्रक रखने वाली शक्ति रिथर-स्वार्थ वालों को होती है जो कि त्रपने हित-सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ग्रातः सर्वथा प्रतिक्रियावादी होते हैं।

हमारा मुस्य उद्देश्य है इस प्रकार के ढाँचे को श्रामूल नष्ट कर देना श्रोर इसके बदले एक स्वस्थ राष्ट्री-यता की स्थापना करना। क्यों कि ऐसा न होने पर राजनीतिक शक्तियाँ अपना स्थान सरकार में बना लेंगी श्रोर इसका दुरुपयोग अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिए करेंगी। सम्प्रदायवादी अपने सन्प्रदाय वालों के हित के लिए कभी भी काम नहीं कर सकते। अनुभव ने वताया है कि किसी व्यक्ति अथवा दूब द्वारा सः यिक नेतृत्व इसीलिए किया जाता है ताकि वह या हाथ में राज-सत्ता ले सके। यह हिटलर के उस वा वाद का भारतीय रूप है जहाँ कि नीली आँखी आ भूरे वाल वालों को, केवल सत्ता इस्तगत करते व दल विशेष के स्वार्थ-सिद्धि के लिए। जानक्षकर, जाति का बताया गया था इस कार्थ से उन्होंने लास् देशवासियों के हितों पर कुटारघात किया और विशेष करने वालों का सर्वनाश तक कर दिया। यह साम दायिकता की तार्किक चरमसीमा है विसके विक् हमें अपनी संगटित राष्ट्रीय शक्ति खड़ी करती है तभी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने आज अपने को इन्न तम्बद्ध कर दिया है और इसी के पीछे पंक्ति बना क वर्डी हैं। इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम इन्न भण्डाफोड़ करें।

ग्राज हम विशुद्ध तर्क तथा विज्ञान के विश्व रहते हैं, इसमें अन्धविश्वास के लिए कोई स्थान नही है। भावकता के पीछे भी युक्तिसंगत तर्क की आवरस कता पडती है। वर्तमान ग्रस्तन्यस्तता का, वैज्ञातिक विश्लेपण द्वारा, बड़ी कुशलता एवं छुगमता सामना हो सकता है। जहाँ इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता-जैसी रियति कि इस समय भारत की है-राजनीतिक श्रीर सामाजिक अस्तव्यस्तवा अवश्री भावी हो जाती है। ग्रसंगत उन्मत्तता के साथ युक्तिसंगत तर्क काम ही नहीं दे सकता । तर्कहीन मरितष्क के लिए वर्बरता का ही ग्रन्तिम उपाय होता है। यह नैरास्य की श्रवस्था का ही श्रस्त्र होता है। जन प्रतिकिया किसी भी प्रकार प्रगतिशील सामाजिक शक्तियों का सामना नहीं कर पाती तो उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं - एक तो यह कि वह अपना अस्तित्व खत्म कर दे वा उनाच हिंसा का शरण ले जिसके परिखामस्वरूप, कम से कम, कुछ समय के लिए क्रान्तिमार्ग में बाँधा पड जाती है ग्रीर थोड़ी शक्ति भी नैष्ट होती हैं। जितना ही प्रतिकियावादी श्रपने को असुरिद्धित सम्भेगा उतना हो भयानक रूप से हिंसा के लिए उसका ऋहित होगा । साथ ही, जितना नीचा जनता का बुद्धिता होगा उतनी ही सरलता से जनता प्रतिक्रियानादी जाल .में फँसेगी।

लहरें हैं श्रीर टकर कर लौट जा रही हैं या क्री-चित्त के लिए केवल अनुपेरणा मात्र हैं। नाती व्यवस्था श्रौर उसकी सुरज्ञा के साधन ल में विनष्ट हो. जाने के लिए छोड़ दिए गए श्रित्र हमें उन सामाजिक तथा सांस्कृतिक गर्बारों की स्रोर ऋधिक तत्परता से प्रयत्नशील तता चाहिए जिन पर कि हमारा दृढ तथा क्षेत्रिचत ढाँचा खड़ा होगा, जिसमें इस प्रकार कास्ते बनाए जॉयगे जिनमें से, समय के गति के तथ, त्र्यावश्यकता उड्डेन पर ग्रीर नए नए मार्ग तिकाले जा सर्वे । इट बात का पूरा पूरा प्रयत्न होना चाहिए, चाहे वह चन्दारी हो, सामृहिक हो अथवा अक्तिगत रूप से हो, कि लोगों में वैज्ञानिक विश्ले-का की भावना तया विकासंगत विचार पैटा हों। ग्रधीय कार्यों को देश व्यापी श्रीत्साहन मिलना चाहिए। कता के संगठनों के ग्रोर ग्रीर भी ध्यान देना वाहिए जिनका चेत्र ग्रवतक ग्रत्यन्त सीमित रहा तिया जिन पर स्थानंद वातावरण, का ही रङ्ग है। बहाँ पर श्रभी तक सान्यश्यिकता ही श्राग नहीं भड़की हैवहाँ की जनता में राजा का प्रसार बड़ी मात्रा में होना चाहिए। इसके हारा जनता की उसके वास्त-विक सामाजिक तथा राजनीतिक समस्यात्रों का ज्ञान ति जायगा । इसमें छंडं नंदेह नहीं कि जब साम्प्रदा-विकता की ऋाग लंगी उन्ता है तो उन्मत्त जनता का षान भावावेश में लन्ते दी ही ब्रोर केन्द्रित रहता है। फिर भी जितना उड़ान हो सके करमा चाहिए।

हससे स्पण्ट है कि आज जो हिंसा की लहरें देश परन्तु हमारा दीर्घकालीन बृहत् कार्यक्रम उन्हीं और टकरें मार ६ रहीं हैं या तो किसी तीन हिंसा अधिक वेग से प्रयोग में लाया जायगा जहाँ अभी लहरें हैं और टकरों कर लीट जा रही हैं या तक आग पहुंची ही न हो। इसके विपरीत यदि इस प्रचित्त के लिए केवल अनुप्रेरणा मात्र हैं। प्रचण्ड त्फान में हम, मुलगते हुए तिनकों की तरह, क्रियंवस्था और उसकी मुरचा के साधन आपने को इसके लहरों में डाल देगें तो हम पर और मी बड़ी विपत्ति आ सकती है।

ें इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस समय भारत अस्तव्यस्तता के काल से गुजरने वाला है। किन्तु चाहे यह लहर कितनी वेगपूर्ण तथा व्यापक हो हमें घवराना नहीं चाहिए श्रौर जहाँ तक संभव हो श्रपने मस्तिष्क को समरूप से रखना चाहिए। क्यों कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसके अन्दर से हमें गुजरना ही 'हैं। इसीकार**स**•हमें भविष्य की ऋोर मुँह करके बुनिश्चित तथा रचनात्मक पच्च की ग्रोर विशेष . ध्यान देना चाहिए। हमारी भूत की विफलताएँ हमें भविष्य में सफल बनाने के लिए विषद-सूचक-संकेत-स्तंभ तथा अनुभव रूपी आकाशदीप का काम करेंगी। समाज में सरलता पूर्वक परिवर्तन लाने के लिए पहले ब्रावश्यक यह है कि उन सभी सामाजिक दुराचारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाय जिनसे भागड़े पताद उत्पन्न होते है। श्रनुभव स्वयं जनता को बता देगा कि कौन-कौन-सी बातें उनके ब्रन्दर ग़लत है ब्रौर उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इस कार्य की भाषणों, पुस्तकों तथा सिनेमा की सहायता के उतनी सुगमता से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जितना कि स्वयं कि जनता मुखी होने पर हो सकता है। सामाजिक सुख के साथ आर्थिक चिंता दूर होनेपर वह स्वयं शान्ति की पोषक हो जायगी ऋौर समाज की रचक बन जायगी।

# ज न वा णी

### जून १६४=

### विषय-सूची

| ु १) बन्द द्वार खोलना पड़ेगा( कविता)          | श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर        |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|
| (२) मार्क्सवाद श्रीर दर्शन                    | श्री माँ रिस मिरलाँ पोन्टी 🔑  |  |
| 🔏 ) त्राह्मण्-साम्राज्य ।                     | श्री भगवतशरण उपाध्याय/ '      |  |
| 8) वादी, संवादी और विवादी ८२० १८०००           | प्रो॰ ललितिकशोर सिंह          |  |
| (५) जन-देवता (कविता)                          | श्री शम्भूनाथ                 |  |
| 🗸 ) क्लाकार श्रौर पूँजीवाद                    | श्री सत्वप्रकाश गुप्त         |  |
| (७) हर दिन का राग                             | प्रोफेसर म० सी० करमरकर        |  |
| (८) श्रोरे नवीन, श्रो अपरिपक्व (कविता)        | श्री रवीन्द्रनाथ टाकुर        |  |
| 🗸 ४ ) समाज की ईंटें                           | श्री जयप्रकाश नारायण          |  |
| र्र १०) पुरुपार्थ करो                         |                               |  |
| (११) नवीं सदी चीन का सामाजिक संगठन            | श्री 'दिग्नाग' .              |  |
| (१२) नेक मुहीम                                | श्री मोहनसिंह संगर            |  |
| 🚧 ) समाजवादी दल का विकास                      | श्री जयप्रकाश नारायण          |  |
| (१४) एशिया "                                  | श्रीमती कमरु देवी चहुंपाध्याव |  |
| (१५) साहित्यिक प्रगति                         | ्त्री सीताराम जयसवाल<br>•     |  |
| ( १६ ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पाँच प्रस्ताव |                               |  |
| कम्पादकीय-                                    |                               |  |
| √क) संसार में फंसिडम का विकास                 | श्री वैजनाथ सिंह 'विनाद'      |  |
| और भारतवर्ष                                   | •                             |  |
| ( ख ) भारतवर्ष छोर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल       | , ,,                          |  |
| (ग) हैदराबाद की समस्या                        | ,,                            |  |
| (घ) नया भारतीय विधान                          | ,,                            |  |
|                                               |                               |  |

व्यवस्थापक ''जनवाणीं", जनवाणी प्रेस एण्ड पव्लिकेशंस लिमिटेड, गोदौलिया, बनारस ।

वार्षिक मृल्य ८)

'जनवाण्रि' सम्पादकीय विभाग काशी विद्यापीठं, बनारस एक प्रतिका।॥)



वर्ष२ भाग१]

४१३

- जून १६४=

[ अङ्क ६ पूर्णाङ्क १८

### बन्द द्वार खोलना पड़ेगा

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

अपने तुझे छोड़ बैठेंगे हो जायेंगे वाम—-इसकी चिन्ता करने से तो नहीं चलेगा काम। आशालता टूटकर तेरी हो जायेगी नृण की ढेरी, और कदाचित् नहीं फलेगा उसमें फल अभिराम, इसकी चिन्ता करने से पर नहीं चलेगा काम।।

पथ में अंधकार छायेगा, यही सोच क्या रुक जायेगा ? अरे अब ठे, बार बार पथ में दीप जलायेगा— और कदान्वित नहीं जलेगा तेरा दीप ललाम— इसकी चिन्ता करने से पर नहीं चलेगा काम ॥ युनकर तेरे मुख की वाणी, घिर आवेंगे वन के प्राणी

अरे बावले, किन्तु कदाचित्

इस तेरी जानी-पहचानी—

दुनिया का दिल नहीं हिलेगा युन तेरा कुहराम,

इसकी चिन्ता करने से पर नहीं चलेगा काम ॥

देखेगा जो बंद द्वार रे, लौटेगा क्या हृदय हार रे वंद द्वार खोलना पड़ेगा बार-बार करके प्रहार रे—
और कदाचित् द्वार न लेगा हिलने तक का नाम इसकी चिन्ता करने से पर नहीं चलेगा काम री अपनु०—श्री रुघुवंशलाल गुरा

to the same of the later of the same of th

( एक संक्षिप्त अनुक्रमणी )

श्री भगवतशरण उपाध्याय

र देश में एक रुद्धिमय धारणा यद्धमूल हो गई है कि ब्राह्मणों ने सदा जप-तप, अध्ययन, अध्यापन आदि का 🖊 ही काम किया है। वह राजनीति और स्वार्थ-संघर्ष से सदा दूर रहे। पर यह बात गलत है 🗓 राजनीति से पुरोहित श्रेणी का सम्बन्ध अति प्राचीन है। शायद प्रारम्भ में राज-शक्ति पर पुरोहित श्रेणी का ही अधिकार भी था। बाद में मन्त्रिमण्डल पर पुरोहित श्रेणी का ही बराबर कब्जा था। ब्राह्मणों ने नौ बार साम्राज्य भी स्थापित किए । इन्हीं ब्राह्मण-साम्राज्यों के काल में सब से ज्यादा प्रतिक्रिया और रुद्धिवाद का जीर बढ़ा है । भारतीय समाज में आजतक क्रान्ति न होने के कारण वे रूढियाँ आज भी समाज का विकास राक रही हैं।

भारतीय इतिहास के ऋनुशीलन से ज्ञात होता है कि आरम्भ काल से ही ब्राह्मणों ने राजनीति में भाग लेना गुरू कर दिया था। उनके राजनीतिक अध्यवसाय की कोई तिथि तो नहीं दी जा सकती। परंतु उसकी उपरली सीमा चर्ण-धर्म के ब्रारम्भ से खिंच जाती है। अपनी शक्ति भारद्वीय राजनीति में मितिष्टित करने के लिए उनको अन्य राजनीतिक वर्गी की ही मांति निरंतर प्रयत्न करने पढ़े ग्राँश उन्हीं की भांति उन्हें भी सफलता ऋौर विफलता की विभिन्न पिरियतियों का सामना करना पड़ा। दूसरी शती ई० प्॰ में मनु ने विधान किया—

रास्त्रं द्विजातिभित्राह्मं धर्मो यत्रोपरुध्यते । दिवातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥--

समय पड़ने पर श्रीर वर्गों के विप्तव के समय क्षिण का शस्त्र घारण करना धर्म हो बाता है। विद्रस विधान की सार्थकता पूर्व काल में ही ब्राह्मस्पों मिक ली थी। वर्ण तथा धर्म के संकट में पड़ने पर पर व समय समय पर अन्यों से संघर्ष करतें रहे। भ यह विद्यान उसी संघर्ष की छाया श्रयवा

निष्कर्ष श्रीर भावी ब्राह्मण-प्रयास का नियम बन गया वैदिक काल से उत्तर-हिंदू काल तक उनका जो च्रियों ग्रौर शूद्रों से निरंतर संघर्ष हुन्रा, इतिहास की वह एक ब्रप्टूट शृङ्खला है ।

उनका पहला दर्शन जो हमें इतिहास काल में मिलता है, वह सचमुच मूर्त शौर्य ऋार देश-प्रेम का है. नितान्त उदात्त श्रोर श्रमाधारण विलदानपरक विक न्दर (३२६ ई. पू.) हमले के बाद भारत से लौट रहा था और राह में अनेक बार उसको रक्त की होला खेलनी पड़ी,•उसी कम में उसकी ब्राह्मणों से भी श्रनेक वार मुठभेड़ हुई । मूषिकों को जीत कर जब वह आगे बढ़ा तब मूषिकों श्रौर श्रमेक पड़ोसियों ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह बांलाणों के प्रयत्न का परिणाम था। एरियन लिखता है कि ब्राह्मण ब्योजस्विता और साहस की मूर्ति ये श्रौर उन्होंने हारे हुए की धिक्कारा ग्रीर उनके ग्रात्मसमर्पण के परंप का प्रायश्चित रुप्ते के लिए उन्हें , सिकन्दर के विरुद्ध फिर मैद्ान में ला ग्रीर इस ग्रवसर पर हजारों की संख्या में ब्राह्मणी, की बंध हुआ। परन्तु और इतिहासकार लिखते हैं Lie Laula

त्तरण भर के लिए भी, उन्होंने अपनी निर्भीकता न परम वैष्णव हो गया था। उसने वेसनगर में विष्णु

भारतीय राजनीति में ब्राह्मणों का स्थान खेवल अपूर्ण को 'भागवत' कहता है। क्रैण विरोधियों त्रथवा विप्लवकारियों का ही न रहीं, हुं शुंग कुल में १० राजा हुए त्रौर उन्होंने प्रायः प्रत्युत उन्होंने स्रनेक बार साम्राज्य का निर्माण भी ११२ वर्ष राज किया। इनके राजास्रों के नाम निम्न-किया। अनेक साम्राज्यों की सीमाएं अनेक चार दर द्र तक पहुंच गई । उनमें से विशिष्ट कुल शुंगों, चेदियों, कृष्वों, सातवाहस्रों, वाकाटकों, कदम्बी , सेनी चोष, वजमित्र, भागवतं, देवसूति अथवा देवसूमि । श्रादि के थे। इनका स चित विवरण इस प्रकार है।

जिसका श्रीरम्भ पुष्यमित्र शुंग ने अन्तिम मौर्य राजा बहद्रथ को १८४ ई.पू. में मारकर किया या। यह अद्भुत राज्य विभव घोरकर्मा मौर्य पुरोहितकुलीय सेनापति पुष्यभित्र ने संभवतः महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि की सहायता श्रीर श्राशीर्वाद से किया था। हर्पचरित बृहद्रथको 'प्रतिज्ञादर्वल' राजा कहता है।

शुंग ब्राह्मण हैं ऋौर पाँचवीं शती ई०पू० के पाणिनि उनको भारद्वाव गोत्रीय मान्नते हैं। त्र्याश्वलायन श्रीतसूत्र में भी उनको आचार्य कहा गया है। लामा तारानाथ ने पुष्यमित्र को राजा के पुरोहित कुल का ब्राह्मण ग्रौर स्वयं 'ब्राह्मण-राजा' माना है। महर्षि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में पाणिनि के राज्य सम्बन्धी सूत्र ६,२,१३० पर जो व्याख्या लिखी है उसमें ब्राह्मण राज्य को पुष्यमित्र के विसव के प्रति सहानुभृति के कारण ही सर्वश्रेष्ठ माना है।

पुष्यमित्र शंग ने यवन आक्रमण का प्रतिरोध कर शाकल के राजा मिलिन्द (मिनेन्डर्) की परास्त किया और बौदों का दमन कर आहाए धर्म की फिर से प्रतिष्ठा की तथा दो दो यह किए।, उसके पौत्र वसमित्र ने उसके दूसरे अश्वमेघ के अश्व की रचा की थी और यवनों को सिन्धु नद् के तट पर परास्त किया । पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की सीमाएं तब विदर्भ (बरार) से सिन्धु नदी तक जा प्रहुंचीं । पुष्यमित्र ने प्रायः १८४ ई० पू० से लगभग १४८ ई० पू० तक राज किया।

होही श्रोर विजेता के सामने करबंद न हुए। का एक स्तम्भ खड़ा किया, जिसके अभिलेख में वह

लिखित हैं: पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसु ज्येष्ट अयवा ् सुच्येष्ट, वसुमित्र, त्राद्रक त्राथवा त्रोद्रक, पुलिन्दक,

र - र - शुंगों के बाद मगघ का राज्दंड जिस ब्राह्मण् . १ - प्राह्मण साम्राज्यों में सबसे प्रथम शुंगों का या कुल के हाथ में गया वह काण्वायन श्रयवा कण्व वंश कहलाता है। कण्वों ने ७२ ई० पू० से प्रायः ४५ वर्ष शासन किया। उनमें ४ राजा हुए, जिनके नाम निम्न-लिखित हैं:--वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण औरसुशर्मन्।

३---मगथ का राजदंड कण्वों के बाद फिर ब्राह्मण कुल में गया श्रीर यह नया राज कुल दिल्ला के साव-वाहनों का था। उनके राजा सिमुक ने २९ ई० पू० के लगभग सुशर्मन से मगध का राज्य छीन लिया। सात-वाहनों को पुरासों में च्रान्ध्र वंशीय कहा गया है। **ब्रा**न्ध्रों का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्माण तथा ब्रश्नोक के शिलालेखों में हुन्रा है। उनकी शक्ति का उल्लेख मेगेस्थानीज ने भी श्रदनी 'इंडिका' में किया है। नासिक का अभिलेख गीतमी पुत्र की 'एक ब्राह्माए' श्रीर शक्ति में परशुराम के समान तथा 'चत्रियों के मान ब्राँर दर्प का दमन करने वाला' कहा गया है। एक समय सातवाहनों का साम्राच्य सारे दक्तिए। पर श्रीर सिमुक द्वारा उत्तर की विजय के पश्चात् काण्वा-यनों के मगध पर भी स्थापित हो गया था।

सिमुक के बाद इस राजकुल की गद्दी पर उसका भाई कृप्ण बैटा ब्राँर उसके बाद सिमुक का पुत्र शात कर्णा । शातकर्णा ने अनेक प्रान्त बीते और दो दो - अश्वमेध किए। इसां कुल में प्रसिद्ध प्राकृत कवि और 'गाथा सप्तशती' का रचियता हाल हुआ। इस कुल का सबसे शक्तिमान नृपति गौतमी पुत्र श्री शातकाणी या, जिसने अपने कुल के गौरव को उत्कृष के शिखर इस राज कुल के पाँचवें राजा श्रोद्रक श्रथवा तक पहुंचा दिया। उसकी विजयों से सातवाहन नवें राजा आगवत की राभा में तत्वशिला के यवन राजा साम्राज्य की सीमाएं दूर तक विस्तृत हो गईं। उसके दन्तलिक्ति ने दिय के पुत्र हैलियोदोर को अपनी । राज्य में गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, बसरा उत्तर कोक्सा राजदूत हुना कर मेजा है हेलियोदोर श्रीक था, मरन्तुः तया-पूना श्रीर नासिक के चतुर्दिक प्रदेश शामिल ये

शक्ति स्थापित की यी, बहु बाकाटक राजवेश या पुराणों श्रीर श्रमिलेखों से प्रमाणित है कि बाकाटक का प्रभुत्व वुन्देलखंड, मध्य भारत, बरार श्रीर उत्तरीव टक्कन में सिन्धु पूर्यन्त देश पर स्थापित हो गंगा थान

नी गुना में उसका प्रश्स्ति-लेख खुदा है। गोतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र वासिष्टि पुत्र श्रीपुलमादि राजा हुन्त्रा । उसने सातवाहनों का शास्त त्रान्त्र देश पर प्रतिष्टित किया, परन्तु उसके खार शक महात्त्रप रुद्रदामन ने उसके ग्रानेक र्मान होन लिए । इस कुल का ग्रन्तिम महान् रंपति यंत्र श्रीशातकर्णी था त्र्यौर उसका स्वत्व वंगाल की खाड़ी से अरव सागर तक की सारी भूमि पर प्रतिष्ठित था। यज्ञ शातकर्णी के पास जहाजों का एक वेड़ा भी था और उसने अपने सिक्कों पर ट्रो मिल्ल के जहाज़ की प्रतिकृति खुदबाई । यज्ञ श्री के उत्तराधिकारी नगण्य थे और उनके शासन काल में श्राभीरों ने उनसे महाराष्ट्र छीन लिया और इलाकुत्रों तथां पहलवों ने उनके पूर्वी प्रान्त ।

उपने ज्वियों के मान और दर्प का दमन' किया

त्रीर शकों, यवनों, पहलवों त्र्यादि को परास्त किया।

नहरातक लीयः नहपान को नष्ट कर उसने उसका राज्य

श्रीन लिया श्रीर उसके सिक्कों को फिर से श्रापने

नाम से प्रचलित किया । नासिक के समीप पांडुलेख

४-श्रशोक की मृत्यु के कुछ काल बाद, जान पहता है। कलिंग मगध के साम्राज्य से बाहर निकल गया त्रौर वहाँ चिति-त्राह्मण कुल का शासन स्थापित हुआ ! इसी कुल में विख्यात विजता खारवेल हुआ भी के निकट उदयगिरि के हाथीं गुक्का अभिलेख में बारवेल की विषयों का वर्णन है। उसने जान पड़ता है कि खारवेल ने दो बार मगध पर ब्राहमण किया जिनमें एक बार तो मगय के राजा ने उत्ते प्रभूत धन देखा लीटा दिया, परन्तु दूसरी बार उसने संभवतः माप पर अल्पकालिक अधिकार कर लिया। जान महता है कि खारवेल का दूसरा आक्रमण बाख्त्री (बेल्ब) के प्रीकं राजा डेमेट्रिक्स के ब्राकमण के श्रीम ही बाद हुआ। स्वयोंकि खारवेल की प्रशस्ति में जिला है कि उसके मगय की ग्रोर बट्ते ही 'योनराज तिमित मेयुरा की श्रोर भाग गया । खारवेल द्वितीय की दें पूर्व में हुआ था और सम्भवतः प्रारिम्भक धीतवाहनों का समसामयिक था।

का के प्रीम माद मध्य श्रीर उत्तर भारत में श्रपनी

वाकाटको का मूल स्थान बुन्देलखंड के ब्रोड्खा राज्य में वाकाट था, जिसका नाम वहां के बागार गाँवके नाम में श्रंव भी सुरिच्त है। श्रज्जा के श्रमिलेख में वे 'द्विज' अथवा बाह्मण कहें गए हैं। उनका आरम्भ तृतीय शती ई॰ में हुआ या और उनकी शक्तिका प्रति-ष्टाता विन्ध्यशक्ति या। उसके पुत्र प्रवरसेन प्रथम के 'समाट' विरुद घारण किया और चार अरवमेघ किए। गौतमीपत्र उसका पत्र था श्रीर उसने भारशिव राजा भवनाग की कत्या से विवाह किया। प्रवरसेन प्रथम का पौत्र रुद्रसेन प्रथम सम्भवतः उन राजात्रों में से प्या जिन्हें समुद्रगुप्त ने परास्त किया। इसके बाद ग्रात सम्राट उत्तर भारत के स्वामी हो गए श्रौर वाकारक राज्य की सीमा विन्ध्याचल के दित्त्गृ में संकुचित हो गई। अब उन्होंने दिख्ण में अपने राज्य का विस्तार किया ग्रीर रुद्रसेन प्रथम के पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम ने कुन्तल ग्रथवा उत्तर कन्नड़ के जिले जीते। उसका पुत्र रहसेन द्वितीय था, जिसने चद्रगुप्त द्विनीय विक्रमाँई दित्य ग्रीर कुवेरनागा की कन्या प्रभावती गुप्ता से विवाह किया । वाकाटकों के ही सद्भाव श्रौर सहायता से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य मलवा की विजय कर सका । ५ वों सदी ई० के अन्त में हरिषेण वाकाटक ने अपनी शक्ति पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच के समस्त भूमि पूर प्रतिष्ठित की । छुठीं सदी ई॰ के मध्य क लगभग कलचुरियों ने वाकाटकों का श्रन्त

६—दित्त्या में कदम्ब भामक एक स्त्रीर ब्राह्मण राजकुल ने राज किया। कदम्ब मानव्य गीत्र के थे। जान पड़ता है कि उनका पूर्वपुरुष मयूर शर्मन् पहले पल्लवों की राजपानी काञ्ची में था ख्रौर वहां चत्रियों के इत् व्यवहार से वह सर्वथा क्षुव्य हो॰ उठा था। फिर वहां से चलकर वह कर्णाटक पहुंचा ग्रीर, उसे जीत कर चौथी सदी ई॰ के मध्य में उसने बनवासी को त्रपनी राजधानी बनाया। भवू राज्यानी को त्रपनी राजधानी बनाया। भवू राज्यानी को त्रपनी राजधानी बनाया। भवू राज्यान कालीन को त्रीम मार्च राज्यान के कुपायों के ' विकारी शक्ति में नगण्य थे, परन्तु पश्चात् कालीन के सीम मार्च राज्यान के गौरव का विशेष को ग्रपनी राजधानी बनाया । मयूर शर्मन् के उत्तरा-ककुत्त्य वर्मन् ने कदम्ब राजिकुल के गौरव का विशेष

वस्तार किया । इस राज कुल का श्रन्य विख्यात राजा शवशर्मन् छुठीं सदी ई॰ के प्रथम चरण में हुआ और उसने अपनी राजधानी इलसीर (बेलगांव जिला) बनाई । उसने गंगों और पल्लवों के विरुद्ध सफल युद्ध क्ष्या बातापी के चालुक्यों के उत्कर्ष ने कदम्बों की जिक पर ग्रहण लगा दिया श्रीर पुलकेशिन प्रथम त्या पुलकेशिन द्वित्रेय ने उनके अनेक पान्त छीन लिए। गंगों ने भी उनकर पराभव किया । परंतु यह कल सर्वथा नष्ट न ही सका ग्रीर दसवीं सदी ई॰ के जीतम चरणमें राष्ट्रकृटों के पतन के पश्चात् एक बार किर सशक हो उठा। कदम्बों की अनेक शालाओं ने 🕏 वी सदी ई॰ के ग्रांत तक दक्कन ग्रीर कोक्स के विविध भागों पर शासन किया।

७--सिन्ध में भी एक समय एक ब्राह्मण राजकुल ते शासन किया और उसी के हाथ से मुहम्मद इब्न कासिम ने सिन्य का प्रांत छीना । हर्ष का समकालीन सिन्धराज सिंहरस राय था। उसका युत्रान-च्यांग ने उल्लेख किया है और उत्ते शृद्धधर्णीय कहा है। इसी राज्य से संभवतः हर्गवर्धन का युद्ध हुन्ना था । इस शूद्र रांजकुल का ग्रंतिम राजा साइसी था, जिसके मरने पर उसके ब्राह्मण मंत्री छुद्ध में स्वामी के राज्य पर ग्राध-कार कर लिया। उसने साहसी की विधवा रानी का पारिएग्रहरण कर सिन्य का राजदंड धारण किया । छुछ ने अपने ४० वर्षों के शासन काल में अपने राज्य का विस्तार किया, जो एक ख्रोर काश्मीर ख्रौर दूसरी ख्रोर मकसन तक जा पहुंचा । उसके बाद उसका भाई चन्दा थ्रथवा चन्द्र गद्दी पर बैठा । चंद्र का उत्तराधिकारी छुछ का पुत्र दाहिर हुम्रा। दाहिर के शासन काल में ही मुहम्मद इल्न कासिम ने सिंध पर ७१२ ई० में इमला किया। डेबुल को जीत कर उसने बहमनाबाद ब्रोर मुल्तान पर भी ब्रिधिकार कर लिया ब्रोर इस प्रकार सिंध ब्राह्मण राजकुल के अधिकार से निकल कर चला गया । प्रशेष जिस वीरता से लड़ते हुए दाहिर ने ग्रापने प्राण खोए, वह उस देश का परंपरागत प्राचीन गौरव की याद दिलाती है। दाहिर की कन्यात्रों ने जिंधु-विजय के बाद बगदाद में जो आच-है। उसी आचरण के परिणासिकरूप मुहम्मद हुन्न कासिम , अनेक युद्ध किए और हिंदू राजाओं के संघ बनाए।

चमड़े के थैले में धीकर बगदाद के खलीफा के पास भेज दिया गया था । इसी प्रथम मुसलमानी त्राक्रमण के अवसर पर दाहिर की बहन ने निर्भीकता का परि-चय दिया था श्रीर दुर्ग की नारियों के साय श्रग्नि की लपटों में जल मरी थी।

नवीं सदी ई॰ में पंजाब और अफगानिस्तान के ऊपर जिस राजकुल ने श्रलप्तगीन श्रौर सुबुक्तगीन के पहले शासन किया था। वह ब्राह्म सुकुल था। कुषाणों ने भारत से निकाले जाने पर कावुल की उपत्यका में श्रपना एक छोटां-साराज्य स्थापित किया। समुद्रगुत की प्रशस्ति के देवपुत्र शाहिशाहानुशाहि श्रीर शकमुरुण्डादिकों की ही संतान पश्चात्कालीन 'शाहीय' थे। कालान्तर में ये कुषाण चत्रिय हो गए और उनकी शृङ्खला की ऋंतिम कड़ियाँ ब्राह्मण् । महमूद के समकालीन ऋल्वैरूनी ने १० वीं सदी में प्रस्तुत ऋपने 'तहकीकए हिंद' में जो साठ शाहियों की तालिका दी है, उसने उनको तुर्की ग्रौर हिन्दू शाहियों की दो शालात्रों में बाँटा है। इस पिछुली हिंदू शाही शाखा का त्रादि पुरुष ब्राह्मण कल्लर था। त्रल्वैरूनी लिखता है कि ग्रंतिम तुर्की शाही राजा लगत्रमान को विहासन च्युत कर उसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने उसका राज्य छीन लिया। उनमें से प्रमुख पिता पुत्र के कम से निग्नलिखित थे:— सामन्त, कमलू, भीम, जयपाल, ग्रानन्दपाल, त्रिलोचनपाल ग्रौर भीमपाल।

इनमें प्रसिद्ध जयपाल श्रीर उसका पुत्र त्रानन्दपाल हए। इन दोनों पिता-पुत्रों की ख्याति विशेषतः स्वक्तगीन श्रौर उसके पुत्र महमूद के साथ संघर्ष पर श्रवलम्बित है। मुसलमानों की 'विजयो' से शाहियो' को कावुल की उपत्यका छोड़नी पड़ी। जयपाल ने उन से हार कर ऋपनी राजधानी पटियाला रियासत में भटिंडा कायम की । जयपाल ने त्रांत में दिल्ली, त्राजमेर, कलिं-जर ग्रौर कन्नौज के हिंदू राजात्रों का एक संघ बनाया, परंतु जलालाबाद जिले में लमगान के ब्रास-पास उसे फिर हारना पड़ा। महमूद ने १००१ ई० में जयपाल को जो फिर इराया तो इस शाही राजा ने उस अपमान को सहन न कर सकने के कारण अग्नि-रण किया था, वह इतिहास की एक रोमांचक कहानी । प्रवेश किया। उसके बाद उसके पुत्र स्रानन्दपाल ने भी

एक बार तो उसने प्रायः महमद को हरा दिया था कि चीट खाकर उसके हाथी के भाग चलने से उसकी भा भी भाग चली। श्रानन्दपाल के बाद त्रिलोचन गल राजा हुन्ना जो महमूद से लड़ता हुन्ना खेत रहा। पूर्व बाद उसके पुत्र भीमपाल की भी वही गति हुई । चिदयो तक शाहियों ने भारत के सिंहद्वार की अपने विदान तथा प्रणों से रचा की और उसी रचा में विदेशियों की अनवरत चोटें सहता यह ब्राह्मण राज कुल कालान्तर में विनष्ट हो गया।

र ग्यारहवीं सदी ईं० के मध्य में पालों के पश्चात् व्याल में विस सेन राज कुल की प्रतिष्टा हुई वह बाह्मस्य था। राजेन्द्र प्रथम चोल के उत्तरी ब्राहमस्य के समय दिच्या से एक ब्राह्मण सामन्त कुल बंगाल में आ बसा था, जिसने सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विकमा-दित्यः चालुक्य के त्राक्रमण से त्रान्दोलित पश्चिमी वंगालं में एक छोटा-सा राज्य स्थापित किया। इस कुल के प्रतिष्ठाता सामन्त सेन को पूर्वज वीरसेन कर्णाट चित्रयों का मुकुट मिए कहा गया है। कर्णाट चत्रिय नस-चित्रिय थे, ग्रर्थात् पहले के ब्राह्मरा थे ग्रीर राजनित ग्रंगीकार कर लेने के बाद च्त्रिय मान लिए गए।

सामन्त सेन के पौत्र विजय सेन ने ६२ वर्ष के अपने लम्बे शासन में सेन कुल का गौरव बढ़ाया। गौड़ रापति ने मदनपाल को हरा फर पालों की सत्ता उत्तर बंगाल से भिटा दी। फिर घीरे घीरे पूर्ण बंगाल में भी श्रपने प्रभुत्त्व की प्रतिष्ठा की। तिरहुत, कामरूप श्रीर कलिंग के राजाश्रों को उसने परास्त किया । विजय-सेन् परम शैव ग्राँए श्रोत्रियों का संरत्नूक था। उसके बाद उसका पुत्र बल्लालसेन इस ब्राह्मण राज कुल का राजा हुन्रा। तत्र बंगाल में पालों के शासन के समय वर्ण-धर्म सर्वथा नष्ट हो गया था । उसको फिर हो व्यवस्थित करने के लिए उसने कन्नौज से कान्यकुळा नास्य बुला कर कुलीन प्रथा की जन्म दिया। बल्लाल पन भी पिता को भाँति शैव या और उसने 'दान शतर' तथा 'श्रद्धत सागर' की रचना की।

सेन राज कुल का अन्तिम शक्तिमान राजा लद्मण

उसने श्रासाम श्रीर उड़ीसा को रॉद डाला 😘 उसका अन्त अत्यन्त धृणास्पद हुआ ी महम्मद इन्न वस्त्यार खिल्जी ने लगभग १२३७ है। म नालन्दा के बौद्ध भिक्षुत्रमों का वधकर जब बिगाल क त्राकमण किया,तव यह लच्मण सेन भी नदिया में शासन कर रहा था १ ११९९ ई० के अन्ते में बल्यान नितान्त छोटी सेना के साथ इंगाल रोदता लक्ष्मण सेन की राजधानी तक पहुँच गर्या। उसके राज-प्राक्षात पर कब्जा करते ही 'लच्मणसेन पिछले द्वार न श्रपने परिवार श्रीर परिजनों को छोड़ कर भाग गया फिर पूर्वी बंगाल में उसने कुछ काल तक राज विशा लच्मणतेन, जैसां कि ऊपर के उसके अपनिरण के प्रमाणित है, श्रत्यन्त कायर था। स्पष्टतः ब्राह्मणी क शक्ति उनके तप के अभाव और विलास के प्राचन से अब नष्ट हो चली थी ! लच्म एसेन निःसन्देह स्वयं कविवर ग्रीर कवियों तथा साहित्यिकों का ग्राहर करता था। उसकी राज-सभा में धौँ यिक और जयदेव के से प्रस्यात कवि थे। धोषिक ने कालिदास के मेश दत के अनुकरण में अपना 'मवन दूत' लिखा संस्कृत साहित्य के मधरतम कवि वयदेव ने अपना अद्भुता 'गीत गोविन्द' लदमणसेन की छाया में ही रची।

्रह्म प्रकार भारतवर्ष में कम से कम ब्राह्मणों के नी राजकलों ने समय समय पर शासन किया । अनेक बार उनको ग्रपने वर्ण-धर्म, सामाजिक वर्ण-व्यवस्था तथा राज्य की रत्ना के लिए देशियों त्र्यौर विदेशियों के विरुद्ध तलवार उठानी पड़ी। ग्रानेक बार उन्होंने राज दंड-धारण किए ग्रार ग्रानेक बार जब राज्य उनके हाथ से निकल गया तब उन्होंने उसके आधार राज शास्त्र का प्रणयन किया, जिससे यद्यपि सकिय रूप से न सही तो कम से कम ऋस्पष्ट रूप से राज्य ऋौर राज्य नीति के ऊपर उन्होंने अपनी शास्त्रीय संता की स्थापना की । जिस मयूर शर्मन ने पल्लुव चत्रियों के दर्प से क्षुब्य होकर ब्राह्मण कदम्ब कुल की कर्णीटक श्रीर बनवासी में प्रतिष्ठा की उसकी कुपित शब्दावित त्राज भी प्रतिव्यनित हो रही 'है—"कलिशुरोऽसिमनही र अथवा मुसलमान इतिहासकारों का राय । धत चत्रात् परिपेलवा विप्रता यतः !'' 'हाय ! कलिपुरी पिनियाँ या । त्रपने शासन के आरम्भ में .में ब्राह्मण इतिय से इतिना र्ड्वल हो गया !' ॰ व

# वादी, संवादी और विवादी

प्रो॰ लिलतिकशोर सिंह

मेलगर यमक के साथ वादी-संवादी का प्रनिष्ट सैबन्ध है। भरत की पद्धति में वादी, संवादी, ब्रुनुवादी त्र्यौर विवादी ये स्वरों के पारस्परिक संबन्ध माने जाते थे। जाति के प्रधान या जीव स्वर को 'ग्रंश' केंहा जाता था। अब वादी संवादी आदि राग की ही हैपाधियाँ मानी जाती हैं। राग का जो मुख्य या जीव खर होता है उसे ग्रव ग्रंश न कहकर 'वादी' कहते हैं। इस बादी स्वर पर ही राग की प्रकृति निर्भर है। दी राग एक ही ठाट के हों, दोनों के स्वर समान हों, जाति ( ग्रोडव, पाडव या सम्पूर्ण ) एक ही हो, फिर भी बादी भेद ते दोनों की प्रकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे, भृपाली ग्रीर देशकार के स्वर प्रवन्ध विलक्कल एक-से हैं। दोनों ही भ-न' वर्जित स्रोड़व जाति के हैं।

दोनों का त्रारोही-ग्रवरोही स रग प घसं हैं। पर

भ्रिपाली का वादी गान्धार है छौर देशकार का धैवत। इस वादी-भंद से ही दोनों की प्रकृतियों में स्पष्ट ऋंतर है। इसी प्रकीर पृरिया-मारवा, रेवा-विभास आदि में जो द्यंतर है वह वादी के कारण ही है। वादी से ही रागों में व्यक्तित्व ग्राता है, उसका रूप निखरता है। बादी को ही त्रालापचारी का केन्द्र बनाया जाता है। इसीलिए त्र्यालाप में हीं राग का सच्चा रूप खिलता है।

राग के दोनों श्रंगों भें से एक श्रंग में वादी स्वर निश्चित हो जाने पर दूसरे द्रांग में इस वादी का मैध्यम या पंचेम स्वर ऋनायास संवादी बन जाता है। दीनों प्रमक ग्रंगों में से एक का केन्द्र वादी स्वरं ग्र्यौर है। एक अंग के बादी स्वर सं जब गवैया दूसरे अंग के संवादी स्वर पर जाता है तो राग की प्रकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है और भाव में कोई बाधा नहीं पहती।

बादी श्रीर संवादी का अंतराल ३/२ या ४/३ होता है। इनके युग्म स-म, स-प; र-प. र-घ; ग-घ, ग-न; ग्-ध्, ग्-न्; श्रौर र्-ध् हैं इन युग्मों में से प्रत्येक का श्रांतराल ४/३ या ३/२ है। मध्यम ग्रंतराल तो पंचम काही पलंटा है क्यों कि जहाँ र-प, ग-ध, ग्ध, का ग्रांतराल ४/३ है वहाँ प्-र, ध्-ग ऋौर ध्-ग ऋन्तराल ३/२ है। ऋर्थात् जहाँ दो स्वरों में मध्यम-संवाद हो वहाँ उपरले स्वर को एक सप्तक उतार देने ने एंचम संवाद हो जाता है श्रीर जहाँ पंचम-संवाद हो वहां निचले स्वर को एक सप्तक चढ़ा देने पर मध्यम संवाद हो जाता है।

३/२.या ४/३ का ग्रंतराल सबसे ग्रधिक इष्ट होता है। इसीलिए इन ग्रंतराली का पाश्चात्य संगीत पद्धति की संहति-क्रिया े में उपयोग होता है। पर इन ग्रंतरालों वाले स्वरों का संहति में जैसे साथ-साथ उचारण इष्ट होता है वैते ही संहम े में एक के बाद एक उचारण भी इष्ट होता है। इसलिए संवाद-नियम के श्रनुसार राग के वादी और नवादी स्वरों के बीच संचार, कला की दृष्टि से, जिनना प्रिय है विज्ञान की दृष्टि से उतना ही पूर्ण है।

संवाद के नियम का किसी किसी राग में व्यक्तिम भी दीख पड़ता है; जैसे, मारवा में र्-ध श्रीर श्री में र्-प संवाद । ये दोनों ही अंतराल अनिष्ट हैं। यहाँ इन दो स्वरों की इष्टता के बढ़ते इनकी गिनती का ध्यान रखा गया है। उद्देश्य रागां का भेद दिखानाः दूसरे का संवादी स्वर होता है। इस प्रकार वादी ऋौर है। जब पूरिया में ग-न संवाद है तो मारवा में रूख संवादी सप्तर्क के दोनों अंगों को बोड़ते हैं। दोनों अंगों ७ संवाद होने पर ही यह पूरिया के भिन्न दिखाया जो के यमकत्व के साथ-साथ दोनों केन्द्रों का संवाद राग ुसकता है। पर यह ध्यान देने की बात है कि प्रयोग में की इप्रता ग्रोर एकरसता के लिए बड़ा महत्व रखता इप्रता का संस्कार छूटने नहीं पाता । हिन्दुस्तानी

रांगीत-पद्धति कमिक-पुस्तंकमालिका की तीसरी पुस्तक में श्री राग का आरोही 'स, र्र्, स, र्, मंप, नि सं' ब्रीर पकड़ 'सं, र्र्स, पर्नगर्, गर्, र्स है। इनमें यह दीख पड़ता है कि र से मं पर ग्रीर स से प पर प्लुत से पहुंचते हैं। रू-प प्लुत का प्रयोग नहीं है। वैसे ही मारवा में रू के वादी होने पर भी 'ग' की प्रधानता मानी जाती है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध है कि ऐसे श्रपवादों से हिन्दस्तानी संगीत पद्धित के संवाद तत्व में कोई ग्रांतर नहीं

हिन्दुस्तानी रागों की जाँच करने पर पता चलता है कि वादी के रूप में स, म ऋौर प का सबसे ऋधिक प्रयोग होता है। इनके बाद स्थान है शुद्ध गान्धार का। गके बाद र ऋौर घ त्राते हैं। ग्, ध् ऋौर र्में य्का प्रयोग सबसे ऋधिक होता है। किस स्वर में इष्टता की मात्रा कितनी अधिक हैं, इस पर ध्यान देने से जान 'पड़ता है कि जिस त्वर में इष्टता जितनी ऋषिक है वादी रूप में उसका प्रयोग भी उतना ही अधिक हुआ है। अधर्गत् वादित्व के लिए स्वर में इष्टता होना आवश्यक है। तीव र'इप्ट नहीं है। पर रकी इष्टतातमूरे के मन्द्र पंचम पर निर्भर है। रकाप संवादी होता है। इसीलिए बहुत से ऐसे रागों में, बिसका र वादी है, प्रयोग में प की ही भवानता रहती है। केवल रात का राग होने के कारण र को वादी मान लिया जाता है। जिन रागों में र वादी के रूप में पूरी तरह खिलता है उनमें मन्द्र पंचम (प) के साथ र की संगति बार-. बार दिखाई जाती है। जैसे, जयजयवंती ग्रीर द्रवारी में। इन उदाहरखों से यह स्पष्ट है कि जहां र वादी होता है वहाँ यह पड्ज का आधार छोड़कर मन्द्र प पर अटकता है।

र्रे, ग् श्रीर ध्का वादित्व कुछ विलक्त है। वादी स्वरों का मस्फटन मुख्यतः दो वियात्रों से व्यस्यातः सं व्यथातः तादी स्वर के वार-वार उचारण दिया जाता है:---

से। 'प्रयोगे बहुलः स्वरः वादी राजाऽत्र गायत र् ग्रौर घ् में इस दूसरी किया का अयोग होता र् ग्रनिष्ट ग्रौर गर् ग्रौर ध् ग्रल्प इष्ट स्वयः है, इस्रोता ये लीनक में त्वरित के साथ नहीं उहर सकते। 🖚 स्वरों का यमक के साथ उच्चारण करके व्विति कर या पंचम पर ही आकर ठहरती है। पर हिन्दुस्तान संगीत के व्यवहार से ग्रौर बैशानिक विचार से क स्पष्ट है कि वादी स्वर का 'लीनकरवे' प्रधान एए है। इसलिएर्, ध् श्रीर ग् को गौरा वादी मानन ही उचित है। म, प, ग आदि में दोनों कियाएँ हो सकती हैं, इसलिए ये मुख्य बादी हैं।

न ग्रीर न् वादी नहीं माने जाते। इनका प्रयोग संवादी के रूप में ही होता है। तीन सम्बद्ध (मं) का प्रयोग न तो वादी के रूप में श्रीर न संवादी के रूप में होता है। षड्ज के सम्बन्ध से न ( १५/८ ) ग्रनिष्ट स्वर ग्रीर मं (४५/३२ या ६४/४५) तो ग्रति ग्रनिष्ट है। फिर 'न' का तार पड्ज (स) श्रीर मं का प से श्रर्थस्वर का श्रंतराल है- जिससे इनकी अनिष्टता अधिक बाधक हो जाती है। वैसे ही न् (१६/९ या ९/५) का सं से एक स्वर का अंतराल होने से यह भी ऋनिष्ट है । इसलिए ये तीनों स्वर कभी भी बादी नहीं माने जाते। मं तो प्राम में सब से अधिक अनिष्ट है, इसलिए यह संवादी होने का भी ऋधिकारी नहीं है। सच तो यह है कि 📆 भी प्रायः इसी कोटि के स्वरों में है। ऋति ग्रानिष्ट स्वर होने से इसे भी वादित्व का ग्रापि कार न होना चाहिए। ऋँगर र् सर्चा वादी होता तो किसी न किसी राग में मं (४५/३२) भी संवादी ग्रवश्य माना बाता । ५र में का कभी संवादी न होना इस बात को सिंद्ध करता है कि र्'क्रा वादित्व चाहें CONTRACTOR भ्रान्त या कल्पित है।

ऊपर की विवेचना से यह परिणाम् निकलता है। दिखाया जाता है। एक तो 'लीनक' ते अर्थात् बादी । कि स्वरों का वादित्व उनकी इष्टता पर निर्भर है। खर पर देर तक प्यनि के टहराव न ग्रार दुसरे इस दृष्टि से खरों का विशाग नीचे की सारिशों में

| 9           |                                     | सारिगी १            |                              |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| W.          | इष्टता •                            | वादित्व.            | क्रिया                       |
| 89,H<br>119 | न्त्रति इष्ट<br>ैइष्ट<br>प्रखम-इष्ट | े मुख्यवादी, संवादी | ्रेड्ड<br>लीनक, बहुत<br>ट्रा |
| Į,ų         | ग्रल्प इष्ट                         | गौखवादी,संवादी      | बहुल                         |
| न,          | ग्रनिष्ट                            | केवल संवादी         |                              |
| ₹,          | ग्रंति ग्रनिष्ट                     | कल्पित बादी,संबादी  | बहुत                         |
| ਸੰ          | ग्रति-ग्रति ग्रनिः                  | न वादी न संवादी     |                              |

ऊपर के विचारों से वादी-संवादी के सम्बन्ध में दो नियम निकली हैं:--

- (१) वादी स्वर को पड्ज या स्वरित के सम्बन्ध में इष्ट होना चाहिए।
- (२) बादी ऋौर संवादी न्वरों में पंचम (३/२) या मध्यम (४/३) का सज्जा खंतराल होना चाहिए। कुछ अपवादों से इन नियमों का मूल्य नहीं घटता । इनका त्राधार भरत की परम्परा, रागों का यमकरव श्रीर एकरसता तथा तम्रे की संगति है। किसी राग के ठाट को पहले दो वनक खंगों में बाँटना, फिर एक ग्रंग के किसी इप्ट स्वर की वादी बनाना श्रीर तब दूसरे श्रंग में वादी के पंचम (३/२) या मध्यम (४/३) स्वर को संवादी निश्चित करना-इसी प्रक्रिया से नादी-संवादी निर्धारित होता है।

ग (५/४) ग्रीर ग (६/५) में भी इष्टता है, जिससे पाश्चात्य संगीत पद्धति में स-प, स-म संवाद की तरह ही स-ग, संग् संवाद भी, माना जाता है । इसीसे संहति के उसंघातीं में दोन्नों गान्धारों का समावेश होता है; जैसे; 'सगप' का गुरु संघात और 'सगुप' का लघु संघात । हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में भी गान्धार-संवाद का प्रयोग प्रचुरता से होता है। बहुतेरे रागों में कुछ 'संगतियाँ' विशेष रॅकिदायक मानी जाती है जी

राग की परिचायक भी होती हैं। दी विशेष स्वरों के लगातार उचारण को 'संगति' कहते हैं। संगति में कम से कम एक रवर का लंघन होता. है। इसलिए संगति के स्वरों में कभी-कभी मध्यम (४/३) या पंचम (३/२) का अंतराल होता है; पर अधिक ग (५/४) या ग् (६/५) का हा त्रांतराल दीख पड़ता है। यह संगति हिन्दुस्तानी संगीत की विशेषतात्रों में से एक है। यह कहा जाता है कि दानि णात्य रागों का विकास पग-पग के संचार से होता है और उत्तरीय रागों का विकास 'मण्डूक-प्लुत' या लंघन से। जहाँ भी प्लुत होता है वहाँ इष्ट ग्रांतरालों का ही प्रयोग होता है, क्यों कि किसी स्वर से कूद कर किसी दूसरे संवादी स्वर पर ही श्रासानी से पहुंचा जा सकता है। इसलिए हिन्दुस्तानी संगीत की 'संगति' में 'गान्धार-संवाद' की प्रधानता है। यह नीचे की सारिएं। में दिए हुए कुछ उदाहरखों से स्पष्ट होगा ।

#### सारिसी २

| संगति         | ग्रंतराल                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| नू-प ~        | हु (ग्)                                             |
| म-र ( है)     | है (ग्)                                             |
| ग-प           | ं (ग्)                                              |
| घ-म, र-म      | 🖁 (ग), है (ग्)                                      |
| ध-म 。         | <b>ुँ</b> (ग)                                       |
| न्-प          | ुं (ग्)                                             |
| ध-म           | ुँ (ग)                                              |
| घ-म, म-र ( 😭) | 👺 (ग), ६ (ग्)                                       |
| ध्-म          | . १(ग्)                                             |
| प-ग्          | है (ग)                                              |
| प-ग्राह्न     | <u>६</u> (ग्)                                       |
|               | न्-प े<br>स-र ( े ह े )<br>रा-प<br>ध-म, र-म<br>ध- म |

ज्यर के उदाहरणों में जहाँ मन्र संगति का प्रयोग है वहाँ र का सान १०/९ होना त्रावश्यक है; क्योंकि ए का मान १/८ मानने से मन्र ब्रेतराल ३२/२७ हो जाता है जो ब्रोक्टि है।

भरत की पद्धित में जब दो स्वरों के बीच दो अवियों का अर्थात अर्धस्वर का अंतर होता है तो वे परस्पर विवादी माने जाते हैं। आधुनिक संगीतज्ञ प्रायः विवादी को अर्थ 'वर्ज्य स्वर' कताते हें। इस परिभाषा के अनुसार भरत के अर्थस्वर का बंधन नहीं रहता। वैसे, अपन ठाट के मालश्री राग में र और ध वर्ज्य माने जाते हैं जो कमशः 'स' और 'ग' से और 'प' और 'में से एक-एक स्वर के अंतर पर हैं। पर आधुनिक संगीतज्ञ यह भी कहते हैं कि कामोद आदि में कोमल निषाद (न) का या यमन-कल्याण में कोमल मध्यम (म) का प्रयोग 'विवादी' रूप में हो सकता है। यह प्रयोग ध की संगित में या ग की संगित में ही होता है, स्वतन्त्र नहीं।

यहाँ न्काध से याम का गसे दो श्रुतियों का श्चर्यात् श्चर्यस्वरं का श्चंतर है। यह भरत के नियम के अनुकूल है। इन दो परस्पर विरोधी परिभाषात्री से सिद्ध है कि 'विवादी' ग्रीर 'वर्ज्य', य दोनों पर्या-यवाची नहीं हैं। जब किसी ठाट में एक या दो स्वरों को छोड़कर ह्योड़व या पाड़व राग बनाते हैं तो इन बोहे हुए खरों को उस राग के लिए 'वर्ज्य' स्वर कहते है। पर 'विवादी' स्वर ठाट के बाहर का ऐसा स्वर है बसका त्र्यन्तर उस राग के किसी वली स्वर से दो श्रुतियों को अर्थात् अर्धस्वर (१६/१५) का हो। ज्य स्वर का राग में कभी भी प्रयोग नहीं होता : दि हो, तो या तो राग किसी दूसरे राग में बदल ायना यो राग त्रशुद्ध त्रीर भ्रष्ट हो जायना। पर श्<mark>ष्टितिक विवादी स्वर</mark> का युक्तिपूर्ण प्रयोग राग की न्रखा को बदाता है श्रीर विशेष रक्तिदायक होता । किसी राग का वर्ज्य स्वर उस राग के जनक मेल । स्तर अवश्य होता है। पर विवादी स्वर उस मेल बाहर का स्वर है। त्र्यर्थात् 'वर्ज्य स्वर' 'मेल ग्राह्य' र पार वर्ज्य है श्रीर विवादी 'मेल वर्ज्य' है १ जब ब्ब्हा जाता है कि केदार के आरोही में र और ग

वर्ज्य हैं तो इसका तात्पर्य यह होता कि केंद्रा जनक मेल यमन-ठाट के इन दोनों स्वरों का त्या करना चाहिए। ठाट के बाहर के ग्, न् श्रादि स्वर को वर्ज्य नहीं कहा जाता, क्योंकि इन स्वरों का त्या तो ठाट की ही रचना में हो गया है। पर केंद्रार म विवादी रूप से प्रयोग न् का होता है जो मेल बाहर का स्वर है; र श्रीर प्रकी नहीं जो मेल में प्राह्म है। इससे यह स्पष्ट है कि लच्च श्रीर लच्चणा दोनों में 'विवादी' श्रीर 'वर्ज्य' के श्रर्य सर्व्या। एक दूसरे से भिन्न हैं।

नीचे की सारिसी में कुछ मुख्य-मुख्य रागों के विवादी स्वर दिखाए जाते है:—

सारिणी ३

|                       |         |                 |       | 6.5            |
|-----------------------|---------|-----------------|-------|----------------|
| राग                   | ठाट.    | विवादी<br>स्वर् | भंगति | <b>अंतरा</b> ख |
| यमन                   | यमन     | ਸ               | • ग-म | 9 67           |
| हम्मीर                |         |                 |       |                |
| केदार                 | 1       |                 |       | 119            |
| कामीद                 | - यमन   | - न्            | घ-न्  | 9 6            |
| छायानट                |         | 13              |       | 1              |
| गौड़सारंग             |         | e               | • [   | •              |
| ग्र <b>ें</b><br>श्रे | 'विलावल | न्              | ध-न्  | 9 6 1<br>9 4 4 |
| · देस                 | खम्माज  | . ग्            | र-म्  | ५६<br>१५३      |

इत सारिणी में दिए हुए म, न श्रीर ग्, इन विवादी स्वरों का कमशः ग, घ श्रीर र, के साथ ही प्रयोग होता है। ये प्रायः 'ग म ग', ध त घ' श्रीर 'र ग्र' तान के रूप में गमक के साथ श्राते हैं। इसी से इन विवादी स्वरों का राग के लीनक या धीर स्वरों के साथ ही प्रयोग होता है जिनसे इनका श्रोरेशल दो श्रीतयों का या श्रार्थस्वर का है।

हिंदुस्तानी संगीत में संवाद की आवना इतनी प्रवस्त

कि विवादी के प्रयोग में भी यह लुत नहीं होने तती। किसी राग में वही स्वर विवादी . रूप से प्रयुक्त मिन किसी राग में वही स्वर विवादी . रूप से प्रयुक्त मिन में म का संवादी स, अल्हैया में न का संवादी म जो देव में म का संवादी स, अल्हैया में न का संवादी म जो देव में म का संवादी न हैं। हम्मीर, केदार, जामीर, छायानट और गोंड़ खारंग यमन ठाट के माने जाते हैं, पर इनमें शुद्ध म की प्रधानता रहती है। म का प्रयोग पंचम के रेश य प्रवेशक के रूप में होता है हम प्रकार इन रागों में भी विवादी न का संवादी गई म राग में मौजूद है।

्रीववादी' की ऊपर दी हुई विवेचना से यह स्पष्ट कि हिन्हुस्तानी संगीत में वादी-संवादी की तरह ही विवादी का भी भरत की परम्परा में ही प्रयोग होता हुं। स्राधुनिक लज्जाकार इसे 'वर्ज्य स्वर' का पर्याय

मान कर लच्य की परम्परा को मंग करते हैं। लच्य में राग के विवादी स्वर का अपने पड़ोसी किसी लीनक स्वर के साथ अर्धस्वर (१६/१५) का या दो श्रुतियों का अंतर होना चाहिए; साथ ही साथ उस विवादी का एक संवादी स्वर भी अवस्य होना चाहिए, नहीं तो वह राग में विवादी के रूप में भी नहीं लप सकता। विवादी के ये दोनों ही लच्च भरत के विवादी में पाये जाते हैं।

- (१) दश ठाट चलिविकिशोर सिंह ; जनवासी, मार्च १९४८।
- (२) संगीतका विकास- ,, जनवरी १९४७।

### जन-देवता

श्री शम्भुनाथ

कव तक तुम मीन रहोगे ओ जन-देवता ? कव तक यों मीन रहोगे ओ गण-देवता ?

हो गया प्रभात निशा घुल गई तम में अवरुद्ध राह खुल गई ज्योति हसी, निशा धुल गई

फिरॅभी इस स्वम - धार में तन्द्रालस लिए -कब तक इस भाँति बहोगे ओ जन-देवता ?

रात गई, पर न खुली अर्गला, मुक्ति मिटी पर न कटी श्रृंखला, बन्दिनी अभी विमुक्त कुन्तला!

अपने ही घर में , पर यह नवीन दासता कब तक चुपचाप सहोगे ओ जन-देवता ? गगन मिला पर न पंख खुल रहे किरण मिली पर न कमल खिल रहे पंथ मिला पर न चरण हिल रहे दीन सजल नयनों से निज्ञ असीम बेदना कव तक तुम मीन रहोगे ओ जन-देवता ? कब तक यह करण अश्र-अर्चना अब न सहो यह अनृत - प्रवंचना दूर करो मोह - मरण - साधना

प्रलयंकर-रुद्ध न होंगे ओ जन-देवता दे कर तक तुम मौन रहोंगे ओ जन-देवता दे

# कलाकार श्रीर पूँजीवाद

म-श्राब के हिन्दस्तान के एक विख्यात संगीतज्ञ । त्राप के पिता भी बहुत ही ऊँचे दर्जे के कलाकार रे। लेकिन अपने जमाने के और भी बहुत से बड़े बड़े क्लाकारों की तरह उन्हें भी गरीबी में ही जीवन विता देना पड़ा । इस सिलसिले में गत युग के सभी कला-कारों की बात साधारण तौर से याद त्राती है। अच्छे अञ्छे दो चार गायक, वादक और चित्रकारों के लिए यह संभवं या कि राजा महाराजाओं के दरवारों में स्यान प्राप्त कर मशहर हो जाँय: श्रीर उनके ग्राथय में कुछ दृतियों को पाकर वे ऋपना जीवन विताते. ये श्रौर संभवतः उसी से प्रसन्न भी रहा करते थे। राज-दरवार के विदग्ध समाज की प्रशंसा पाकर वे अपनी कला-चर्चा को सार्थक समकते थे, परंतु अपनी दरि-द्रता के लिए वे कभी भी अपनी कला को धिकार नहीं देते थे। वरन् लक्ष्मी ग्रौर सरस्वती के सातिले सम्बन्ध के कारण अपनी दरिद्रता को एक अप्रिनिवायं अभिशाप मान कर ही सर्मभवतः कुछ भी प्रतिवाद किए बिना रह जाते थे। बहुत ही स्वल्पसंख्यक अभिजात धनिकों के पास ये कलाकार वँघे रहते थे। जन साधारण इन गुणियों का आदर नहीं कर पाता था,. ऐसी बात नहीं है, परंतु इन गुिखयों पर वे कोई अधिकार का दावा नहीं रखते थे। इंतर जनों की तरह वे जलसों के अन्दर से यदि उनकी कला का कुछ उपनीम कर पाते तो अपने को धन्य समझते थे। चित्रकार के चित्र राजप्रासादों में, राजा-रानियों के शयन कर्ना में, विलास-मन्दिरों में रखे रहते थे, संगीत या जलसा राजदरवारों में ग्रथवा विशेष विशेष उत्सव मण्डपों में होता या; कवि अपने कांच्य को अभात्यवेष्टित राज-चमा में पदते हैं। इसी से कलाकार भी जनमाधारण ो अपनी कलाखों का रसंश नहीं समकता था, उसके

nated the Ball

मन में साधारण लोगों के प्रति कब्सानमश्रित ग्रवज्ञा होती थी।

ग्रवश्य ग्रंग्रेजी जमाने में पहले के बहुत राजदर्णाः टूट गए, लेकिन फिर भी धनी लोग ही गायक वादक ग्रीर चित्रकारी के ग्राश्रयदाता रह गए। कलाकारो के ध्यान-सुष्ट चित्र समृह धनवानों के घरों भें, उनके ग्रात्मीय ग्रामात्यों के बैठकों में ग्रपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करने लगे। उन धनिकों की कृपा से कभी कभी साधारण लोगों को भी उन सुरकारों की सुर सुन्ना के पान का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था । हाँ, मुद्रख्येत्र के त्राविर्भाव से कान्य साहित्य धीरे धीरे धनिकों के त्राश्रय-बन्धन ते मुक्त होने लगा, जिससे बिलकुल इतर जन साधारण न हो, शिच्तित मध्यम वर्ग के लोग भी ग्रपने ग्रपने गृहों में साहित्य-सम्पद का कुछ न कुछ नमुना इक्ट्ठा करने लगे । नतीजा यह हुन्त्रा कि साहित्य में श्रव केवल राजा-रजवाड़ों के गुरण-कीर्तन ही नहीं रहे, उसमें मध्यमवर्गीय जीवन का भी प्रतिफलन होते लगा, जिससे साहित्य का स्रोत और भी प्रशस्त होकर प्रवल वेग से प्रवाहित होने लगा । इसके पश्चात् साम्-यिक पत्रों के आविर्माव से चित्रकारों का परिचय भी धीरे धीरे जन-साधारण में फैलने लगा । चित्रकारी की मौलिक कृतियाँ धनिकों के कह्यों में बन्द रहने पर भी उन कृतियों की कुछ प्रतिकृतियाँ पहले मासिक पत्री के पृष्ट पर श्रीर क्रद में श्रलवम (Album) के रूप में नी साधारण व्यक्तियों का चित्त विनोदन फरने लगी

परन्तु कलाकार लोग त्रार्थिक दैन्य से मुक्त नहीं हो सके । साधारण बनता की स्रोर कलास्रों की अप रृति को देखकर धनिक वर्ग तुरन्त कला और गहिला को व्यवसाय के सामान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए त्रागे बड़ श्राया । इस प्रकार पुस्तक रचितागणा

बिकास के फलस्वरूप नाना प्रकार की सभा-समितियाँ ब्रीर सामृहिक उत्सवों का भी स्त्रपात हुन्ना। फलस्व-क्य इन सभा-समितियों श्रीर उत्सवों में सुरकारों की ब्लाहट हुई, । जनगण भी अपनी सम्मिलित चेण्टा से कांचन देकर धीरे धीरे सुरकार श्रीर नर्तक नर्तिकयों की रस-सृष्टि की उपभोग करने लगे। अवश्य, रेडियो और सिनेमा टॉकियों के प्रवर्तन के कारण ही अन्त में कला-कार लोग अधिक से अधिक संख्या में खल्पसंख्यक विनिको के ग्राश्रय-वंधन से मुक्त होकर बाहर निकल म्रा सके हैं। रेडियो स्रीर शब्दचित्रों के कारण छाहित्य ग्राँ।र कला इतर साधारण के भोगायत्त होने से एक ग्रोर जिस प्रकार साहित्य ग्रीर कला सम्बन्धी रसबोध का प्रसार हुआ श्रीर उनकी माँग वट गई, उसी तरह साहित्यिक ग्रीर कलाकारों की ग्रार्थिक दशा में भी तरकी हुई है ग्रीर वे ग्रव पहले की तरह ग्रपने की एकान्त पराश्रित ग्रीर परानुगृहीत नहीं समभ रहे हैं। साहित्यक, सायक, वादक ग्रौर चित्रकार ग्रब पण्य-विकेता में परिणत हुए हैं। प्रतियोगिता के परिमाण के द्वारा इन लोगों का मूल्य निरूपित हो रहा है और पुँजीपतियों के साथ आज दर-दस्त्र का संप्राम चल रहा है, यद्यपि भ्रमी प्रायः सभी जगह पूँ जीपतियों की ही विजय हो, रही है।

जैसे किसानों श्रौर मजदूरों के पास उत्पादन शक्ति के रहते हुए भी, सारे उत्पन्न दृत्यों को पूँजी-पतियों के हाथ सौंप देने के लिए वे बाध्य होते हैं श्रीर ग्रसहाय होकर न्यूनतम जीविका भी नहीं प्राप्त कर सकते, उसी तरह साहित्यिक कलाकार भी उत्पादन करने वाले डोते हुए भी उत्पन्न कलाकृतियों को पूँजी-पतियों के इच्छानुरूप दर पर छोड़ देने को बाध्य हो रहे हैं। दस श्रन्याय को समभते हुए भी इस चेश्र में मलदूरों ने श्रांत यह साफ समभ लिया है कि एकमात्र

तिक प्रकाशक की अर्थलीलुपता के कवल में आ पड़ें। किलाकार लोग अपने की असहाय संयक्त रहे हैं।

व्हें कार भी अब पण्यविकेता के रूपमें चित्र प्रकाशक के किन्तु साहित्यिक और कलाकार भी आब दुनियाँ हारस्य हुन्। यदापि कलाकार अब पहले की तरह के किसान मजदूर आन्दोलन की ओर देख कर एक ा अथवा बर्मीदारों के ब्राश्रित नहीं रहे, तथापि सम्मका सन्धान पाने लगे हैं। वे ब्राज यह सममुते नेंद्रा वेंनने वालों की हैितयत से वे पूँबीपितयों के लगे हैं कि रोजी की लड़ाई में पूँजीवाद के विरुद्ध उन्हें जुर्धीन हो गए। सुरकारों की मुक्ति (१) सम्भवतः भी संगठित होना श्रावश्यक है। जहाँ कलाकारों के क्रोइ भी धीरे धीरे हुई। त्रायुनिक व्यापार की प्रेर्णा सिम्मिलित प्रयास की जरूरत है, वहाँ पर कुलाकारों के के शहरों की सृष्टि हुई श्रीं उनता में सह चेतना के प्रगठित होने से कुछ सफलता भी पात होने लगी है। दृष्टान्त के रूप में सिनेमा श्रयवा रेडियों को लीविए इनमें बहुत से कलाकारों के एकत्रीकरण के द्वारा ही सफलता प्राप्त करना संभव है; इसीलिए इनमें नियुक्त कलाकारों के संगठित होने से कलाकार लोग पूँची-वादी एंचालक अथवा अधिकारियों को बहुत कुछ मुका सकते हैं । परन्तु पुस्तक-प्रकाशकों के विरुद्ध श्रयंवा सामयिक पत्रों के प्रकाशकों के विरुद्ध लेखक सम्प्रदाय श्राज भी संघवद नहीं हो सका है। श्रीर जब तक वे संघवद न होंगे तव तक कुछ प्रतिभाशाली त्तेखकों को अधिक मूल्य से खरीद कर प्रकाशक गरा श्चन्य लेखकों का पूरे तौर से शोषण करेंगे, यह भी निश्चित है। लेकिन साहित्य के पाठकों के बढ़ने के साथ साथ संभवतः पूँजीवीदी प्रकाशक के लिए भी इस प्रकार शोपण जारी रखना संभव न होगा। क्यों कि प्रथमतः माँग की वृद्धि के साथ ही साथ प्रकाशकों की भी संख्या बढेंगी और प्रकाशकों में भी पारस्परिक प्रतियोगिता शुरू होगी तथा इससे साहित्यिकों की भी मूल्य वृद्धि होने लगेगी, उस समय एक ग्रोर प्रका-शंक जिस प्रकार संघवद होकर साहित्यिकों के मूल्य नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उसी तरह दूसरी त्रोर साहित्यिकों में भी संगठित होकर शोषण के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास दिखाई देगा ।

किसानों मजदूरों के ज्ञान्दोलन मूलतः रोटी के लिए होनेपर भी किसान मजदूरों की समभ में यह श्रा गया है कि उन की आर्थिक माँगों को पूरा करने का भार जिनपर है, त्राज के शासन यंत्र पर भी उन्हीं लोगों ने अधिकार कर रखा है और उनकी सारी श्रर्थनैतिक मांगों को कुचलने की शक्ति भी आज उन्हीं पूँजीपतियों के हाथ में है। इसीलिए किसानी

880

तिक अधिकार अर्जन कर ही धनिकतंत्र के ण को पूर्ण रूप से निर्मुल किया जा सकता है। न म जैसे श्रेष्ठ कलाकार भी त्र्याज राजनीतिक... दोलन भाग लेने की श्रावश्यकता श्रोर सार्थकता प्यक्तते, में श्रवम हैं । श्रर्थनैतिक कारणों ते यो, सिनेमा कम्पनी श्रथवा आमीफीन कम्पनियों के द आन्दोलन करने की आवश्यकता को कलाकार िने कुछ कुछ सममना शुरू किया है, वरन्तु वे भी राजनीतिक श्रान्दोलनों में शरीक होने की त महसूस नहीं कर संके हैं।

इस का कारण भी है। नृत्य, संगीत ( कंठ ग्रीर के द्वारा ) श्रीर श्रभिनय श्राज पूँजीपतियों के धाय का उपकरण हो चुकने के कारण नृत्य संगीत अभिनय के कलाकारों की आर्थिक दशा अब ा से कुछ अच्छी हो रही है श्रौर इन्हीं पूँजीपतियों यवसाय से ही वे जनगए। की प्रशंसा भी प्राप्त कर हैं। यद्यपि उद्योगपतियों के द्वारा वे शोषित रहे हैं इसमें सन्देह नहीं है, तथापि वे यह भी ब्री तरह समभ रहे **हैं** कि उद्योगपतियों की यता प्राप्त न होने से केवल ऋपने. कलानैपुण्य के ा वे ऋपना जीवन धारण भी नहीं कर सकते। लेए पूँजीपतियों को सन्तुष्ट रख कर वे श्रव्छी जीवन विताने की ग्राशा रखते हैं। संभव हो तो, कुछ संघवद होकर उद्योगपितयों पर दवाव । कर यदि, उनके दृद मुष्टि को ढीला कर ग्राज लाभ श्रपनी श्रोर खींच सकें तो उसमें उन लोगों ब्रसम्मति नहीं है, परन्तु जनगरा के जीवन में ग्राज नैतिक संग्राम दिस प्रकार भ्रमिवार्य हो उठा है, क्लाकारों के लिए वह आज वैसा अनिवार्य नहीं रूम हो रहा है।

किन्तु राजा-रजवाड़ों के दरवारों से निकल कर गिपतियों के फन्दे में आ पड़ने के फलस्वरूप कला-ों को भी आब यह वात धीरे धीरे स्पष्ट रूप उमम में आने लगी है। आगे यह श्रीर भी सफ्ट बायाी पूर्वकाल में राजा-रजवाड़े श्रपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए और सम्भवतः अपनी रसतृष्णा मिटाने के लिए भी, कलाकारों का संरद्धण करते परन्त अब अयवसायी लोग केवल आर्थिक लाय की चिन्ता को ही मुख्य समर्के तो अध्य होकर

लाभ के लिए ही कलाकारों का पोष्रण और क कर रहे हैं। अपने अनजान में, परोज्रूष में, कजाका त्राज जनगण की सांस्कृतिक माँगों को नियुस्य कर जा रहे हैं ग्रौर उस माँग पूरा करने में सहायुक होक उद्योगपति लोग ( सिनेमा मालिक, ग्रामोफोन, कम्पना संगीत नृत्य जलसों श्रोर सम्मेलनों के श्रृनुष्टातका लाभ की मोटी रकम मार रहे हैं। असल में बन्तक की माँगों को पूरा कर, व्यंगांग के रुपये से ही कला कार पुष्ट हो रहे हैं, क्लाकारों की चेतना में आज भी यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। श्रपनी जीविका के लिए ग्रां।र श्रापेत्तिक रूप में श्रार्थिक उन्नति के लिए भी के प्रत्यक्तप से पूँजीपतियों के पास ही अपनेको अला समभते हैं श्रीर उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करते हैं।

श्रार्थिक दृष्टि से पूँजीपतियों के हाथ कहा-कारों का त्रात्मसमर्पण पहले पहल त्रत्यन्त दुःखद न होने पर भी धीरे धीरे यह ऋवश्य ही दुःख का कारण हो उटेगा । उद्योगरितयों के ग्राहकों की संख्या इयो ज्यों इंद्रती जा रही है, त्यों त्यों ख्रौर भी अधिक संख्या में कलाकारों को काम में लगाने की आवश्यकता भी बदती आ रही है और कलाकारों की संख्या बदने के गुरक उनका शोषण भी प्रवल होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप इन व्यवसायियों के विरुद्ध कुलाकारी का असन्तोष भी बद्ता जा रहा है । इसके अलावा दःख का ग्रीर भी एक कार्ए है। व्यव्सायियों के हाथ कोई भी कला उन्नति करने की प्रेरणा श्रीर उत्साह की प्राप्ति नहीं कर सकता । क्यों कि व्यवसायी विद सन्ते में निकृष्ट माल पाता है तो उत्कृष्ट माह के लिए वह अधिक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता । इसीलिए पूँबीपितयों के हाथ में घीरे घीरे साहित्य ग्रौर कला का ग्रधःपतन होता जाता है। फिर कलाकारों में उन्नति करने के लिए कोई भी परिणा नहीं रहती। गतानुगतिक रुचि की महँगों की पूर्ति की ग्रांर भुकाव रहने के कारण व्यवसायी कभी भी जनगरा की रुचि को मार्जित और उन्नत करने का कोई प्रयोजन नहीं अनुभव करता।

स्तराम् त्राज के कलाकार यदि केवल आर्थिक

वहार्वे पूँजीपतियों के ब्राश्रित ब्रोर उनका, समर्थक हमारे कहानीकारी में दृष्टिकी ए का जो परि-रामक लेना होगा कि उनके व्यथार्थ परिपोषक जीन हैं ? यथार्य में वह किन लोगों की सेवा कर रहे हा त्यवसायियों के अधीन होते हुए भी कलाकारों डी कृतियाँ देश के जन साधारण की सेवा में परोसी जा उहीं है श्रीर यथार्श्नमें जन साधारण ही व्यवसायियों के इन व्यवसायों को सेपेच बना रहा है। त्रातः श्रमल म कलाकारों का लेनदेन जनसाधारण के साथ ही चल रहा है, पूँ जीवादियों की हजार कोशिश के बाव-जुदंभी इस सत्य को छिपाना ऋसंभव है। इसीलिए जुलाकार समुदाय जनसाधारण के साथ प्रत्यन्त सम्बन्ध स्थापन द्वारा ही ग्रापनी यथार्थ मर्यादा ग्रीर श्रपने मूल्य 'को प्राप्त कर सकता है । केवल इसी रास्ते में अप्रमस् होने से व्यवसायी लोग कला के नाम पर एक ग्रांर जिस तरह जन साधारण क्रांशोषण द्यंत दूसरी द्योर कलाकारों का शीपण कर रहे हैं, वह बन्द हो सकता है। व्यव-ह्ययियों क्री इस मध्यवर्तिता को लुप्त करने से कला क्का उपभोग जन-साधारण के लिए सहजलम्य होगा श्रीर कलाकार समदाय मी जीविका के स्थायी श्रीर निश्चित आधार प्राप्त कर कला की सेवा में अधिक एकाम होकर अपने की नियोजित कर सकेगा, क्योंकि फिर उसे उद्योगपतियों के अनुग्रह पर निर्भर नहीं करना पढ़ेगा, समान तेवक के रूप में जन-साधारण से ही वह अपना मूल्य और मर्यादा प्राप्त कर सकेगा।

िनिश्चय ही पूँजीवादी समाज में परिपृष्ट कालाकारों के लिए, उपस्थित लाग के मोह से मुक्त होकर, ब्यवसायियों के जाल से निकल आना सहज नहीं होता। बड़े मुरकार, कहानीकार श्रीर श्रभिनेता श्रपने व्यक्तिगत लाभ के मोटे ग्रंक की ग्रोर देखकर कभी भी उद्योगपतियों के आश्रय को छोड़ना नहीं चाहेंगे, यह भी सच है। किन्तु क्रमशः बद्ता हुआ कलाकार संसदाय अवश्य हो व्यवसायियों के शोषण के दंशन का अनुभव करता रहेगा ग्रीर एक दिन ग्रायेगा जब हो सकेगा। दूसरी थ्रार साधारण जनगण की स्रोर

नकर रहना पड़ेगा। अर्थ कलाकार लोगों को सोच वर्तन शुरु हुआ है, आलोचना के प्रारंभ में उसका उल्लेख किया गया है। कुछ स्वाभाविक तरीके से ही त्राज कल के साहित्यिक साधारण जनगण की रसतृष्णा को मिटाने के लिए ऋग्रसर हुए है - ऋौर इसलिए कथा-साहित्य में जनगण के जीवन को ही श्रीर भी घनिष्ट रूप से प्रसुटित करने लगे हैं। किन्तु नाट्य-जगत में कला की यह जनतात्रिक प्रगति वैसी नहीं हो रही है। रंगमंच श्राज भी जनगण के जीवन को, श्रर्थात समग्र-रूप से त्राज जिसे हम देश का जीवन कह सकते हैं,उसे परिस्फुटित करने, उस बीवन के वास्तविक दःख श्रीर दुर्दशा को, उसके आनन्द और वेदना को चित्रित करने में अप्रसर नहीं हुआ है, रंगमंच आज भी उच मध्यम वर्ग स्त्रीर स्त्रिभिजात धनिक वर्ग के कृत्रिम जीवन में व्यस्तं है। इसी कारण अभिनेताओं के अभिनय भी बहुल परिमाण में कृत्रिम भावभंगियों से पूर्ण रहने के कारण उसका स्वाभाविक विकास होने नहीं पा रहा है। श्रभिनेता समुदाय श्रमी तक इस बात को समभ नहीं पाया है कि देश के वर्तमान वास्तविक जीवनधारा के साथ युक्त होकर ही अभिनय कला अपने पथार्थ विकास को प्राप्त हो सकती है।

संगीत कला का समादर बीस साल पहले भी हमारे देश में बहुत ही कम था, यह कहना ग्रत्युक्ति न होगी। देश में इधर-उधर दो चार स्वभावतः नाना प्रकार की आर्थिक दुर्दशा में भी संगीत कला की तेवा करते थे श्रौर कहीं कहीं दो चार धनवान रिंक व्यक्तियों की सहानुभृति भी थोड़ी बहुत प्राप्त करते थे। इम जिसे उन्चांग संगीत ग्रथवा 'क्लासिकल म्यूजिक' कहा करते हैं, वह बहुत दिनों से इसी तरह अपने श्रस्तित्व की रत्ता करता श्राया है ग्रीर संगीत विलासिनी वेश्यात्रों के द्वारा भी इस संगीत धारा की बहुत कुछ रत्ता हुई है। ऋंग्रेजी शिक्ता से देश में साधारण रूप से जो नवीन जारित हुई, उससे साहित्य की तरह सांस्कृतिक तथा श्रन्य विषयों में भी थोड़ी बहुत जागृति दिखाई दी थी और संगीत की उन्नति के लिए वह संगठित होकर उद्योगपतियों के विरुद्ध खड़ा भी ुभी कुछ ब्रान्दोलन हमारे देश में होने लगे तथा उसी के फलस्वरूप संगीत चर्चा के लिए सभा समितियाँ के भी कहाकारों पर उनका दावा तीवतर हो उठेगा। भी स्थापित होने लगी सी । विवाह के उपयुक्त बनाने

विष्णुलड्डियों को संगीत विख्लाने की आवश्यकता विजागरण में इसी लविण का स्वक है। अवश्य मामाफोन और रेडियों की बदौलत हो आज देश के क्लासरण को उचांग संगीत का कुछ रह मिलने त्या है और साधारण लोगों के अन्दर भी उचांग संगीत के प्रति अनुराग और इचि उत्पन्न होने लगी है। इसके फलस्वरूप उचांग संगीत के कलाकार भी आज एक बृहत्तर श्रोतृमण्डली के साथ युक्त होने लगे हैं। सामाजिक जीवन के वास्तविक आन्दोलन के साथ उच्य रहने के कारण यह उचांग संगीत कमशः नीरत क्यरत का रूप धारण करता जा रहा है, पर इस सत्य को अभी हम नहीं समक रहे हैं।

उचांग संगीत की बात छोड़ यदि हम साधाररा गीत की स्रोर देखें तो संगीत की कितनी श्रघोगित हुई है इसका पता चल बाता है। यदि रडियो ग्रीर गमोकोन कम्पनियों द्वारा पोसे जाने वाले 'त्राधुनिक' वंगीत को हम थोड़ी देर के लिए भी सुनें, ता इसमें कोई भी सन्देह नहीं रहता है कि यह संगीत हमारे ययार्थ जीवन के सुख दुःख् और समस्याओं से कितना रू चला गया है। ऋत्यन्त सस्ती भावालुता ऋीर त्रत्यन्त तरल प्रेमोद्गार की ₀मानो एक बाट् स्रागई है। यह तरलता त्र्योर तुच्छता उच-मध्यम वर्गीय जीवन को इत्रिमता **ग्रौर ग्रन्ततः-सारश्ट्**यता का हो प्रति-फलन मात्र है, इसमें सन्देह नहीं। यह संगीत एक श्रोर से बोर्यहोन, पौरुपहीन है श्रोर जीवन की साह-<sup>मिकता की</sup> दुर्वार प्रेरणा से वंचित है, दूसरी श्रोर यह ऋत्यन्त दुर्बल पाण्डुरता ग्रस्त है, इसमें स्वस्थ प्रारा चंचल योवन-मुपमा १ इत्रत्यन्त स्त्रभाव है। जब तक इस देश के गीतकार कवि ऋौर गायक समाज दूसरों के श्रम से परिपुष्ट उचवर्गीय वृर्जुत्रा के कृतिम जीवन से मुँह फेर कर यथार्थ जीवन-यात्रियों की छोर, देश

के श्रमणित दीन दरिद्र जन स्वाधारण के वर्तमान वस्त संकट श्रीर दुरूह समस्याओं की श्रीर दृष्टिन दाल तब तक संगीत का यथार्थ प्रार्थपूर्ण विकास श्रेतं के ह रहेगा श्रीर गीतकार, कवि गायक श्रपने सामानिक दायित्व श्रीर कर्तव्य से भी च्युत रह जायेंगे

जनगरा के गतिशील जीवन के सार अपने क युक्त न कर सकने के कारण ही इन कलाकारों क कृतियाँ त्राज विकृत त्रानुक्र ए में पर्यविषय हुई है ग्रीर उसी कारण संगीत के ग्रामावित और ग्रामित के सम्बन्ध में भी वे श्रात्यन्त संदिग्ध हैं । उनके मन म सःदेह रहने के कारण ही वे स्रभी तक उच्चेगारि कृत्रिम ग्रीर सहते हुए जीवन की ग्रीर मुँह किए बैठे हैं । परन्त इस प्रकार यथार्थ जीवन भाग से सामृहिक जीवन की वास्तविकता से सह मोड कर रहना किसी भी कला के लिए सी क नहीं है। अगर कला को जीवित रह कर आगे बद्दी है तो शीघ ही सुर अंगर संगीतकारों को भी जन साधारण के जीवन की भावना वेदना, उनकी आशी याकांनायों के उद्वेलित ब्रावेग को सुर स्रोर संगीत में प्रकाश करना ही पड़िया और तभी हमारे देश सगीत जगत में भी एक ब्राध्वयंजनक विप्लव का संब-पात होगा ग्रार ान-चित्र हे साथ यथार्थ ग्रात्मीयता बोध के कारण संगीत भी किर अपनी मर्यादा की मात कर संकेगा । उस दिन हमारे संगीत कलाकार भी फिर मनाका-शिकारी व्यवसायियों के हाथ असहाय यंत्र बन कर नहीं रहेंगे। वे भी श्रापने को सामाजिक जीवन के अनिवार्य अंग समर्केंगे और अन्य लोगों जी मंबादा की पात करेंगे।

उत दिन एक ग्रोर दे उन लोगों की श्रार्थने तिक मुक्ति ग्रायेगी ग्रीर दूसरी ग्रीर से संगीतं की भी ग्राथ्यात्मिक मुक्ति होगी।

# हर दिन का राग

प्रोफेसर म० सी० करमरकर

हर दिन का ग्रेलग श्रलग राग होता है यह मैं

श्रिपने श्रमुभव से कह रहा हूँ । मुक्ते श्रपने मन से गुन

ग्रमुने की बहुत श्रादत पड़ गई है, इतनी कि हमेशा

मुँह से कुछ न कुछ गाने की तान या गाना न हो तो
केवल किसी पंक्ति का सीटी के लय पर टुहराना चलता

रहता है । श्रीर यह श्राप से श्राप हो ही जाता है ।
हमारे समझाइ जब इसे देखते हैं, तब वे ऐसी कटु

श्रालोचना करने लगते हैं कि वस । एकदम वे सिनेमा पर
ह्यांग करने लगते हैं । सिनेमा ने तुम पुवकों को दिगाड़

रखा है यह उनकी टेक-सी रही । क्यों कि किनेमा में
ही तो गाते गाते कोई काम बरने ही या नाचते नाचते
सारा धर सिरपर लेने की सानी की श्रावकल ।

.लेकिन तब मैं कहता हूँ— देखों रामशब्, सिनेमा से हम सीखते नहीं, हम से सिनेमा बहुत कुळु सीखता है। हमीं तो सिनेमा के चित्र निर्माण करते हैं। श्रीर बही तो दिखाते हैं जो हम हमेशा करते श्राए हैं। श्रीर बही तो दिखाते हैं जो हम हमेशा करते श्राए हैं। श्रपने भावों के साथ हमारे शरीर के श्रंगांगों का सामंत्रस्य कोई विचित्र बात तो नहीं हैं। क्या श्रायने भी कभी इसका श्रानुभव नहीं किया है अंध में श्राप जब मुक्ते ताने मारने लगते हैं तब श्राप के श्रंगवित्तेगों का एक श्रच्छां छोटासा 'न्यूज़ रील' बन सकता है। लेकिन श्राप श्रमजान में जीते हैं, हम जीने का श्रर्थ हमक लेने का प्रयत्न करते हैं।

"मतलंब ?"

"भारतलब यही कि जो कुछ कार्य होते हैं आप से आप उसका हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव पड़े विना रहता नहीं। इसीलिए कार्यकलायां का अन्वय लगाने का हमारा प्रयत्न रहता है।" इसीलिए मुक्ते अपनी कुछ आदितों पर अचरज भी होता है और उनसे लगाव भी रहा है। आज मैं सबेरे जो उठा तो मेरे मुँह में एक मराठी गाने की अर्थ पंक्ति आप से आप बैठ गई और मैंने योंही उसको बार बार दुहराया 'लोट न को मज दूर क हैया' (हे क हैया मुक्ते दूर करके मेरा तिरस्कार न करना।) मैंने योंहे ही इसका निरचय कर लिया था कि इसी को आज के दिन का राग तय करना है। वैते ही भाव जायत होते हैं और आप से आप भावों से मिलते जुलते किसी गाने की टेक मुँह से अपने आप निकलती है।

The state of the s

श्रीर मेरे लिए श्राधर्य इसका रहा कि वही टेक सारे दिन भर मेरे मुँह में रहती है। दिन के तभी कार्य हो ही जाते हैं -सबेरे मित्रमंडली में बैट बर जलपान हुन्ना. कितनी ही बातचीत हुई, सारो टुनिया को बीच में ला पटका, सभी चले गए ख्रीर प्याली रकावियों को उठाते उठाते मुँह से एक दम निकाल उठा 'लोटु न को मज दूर वन्हैया' दोपहर का खाना ह्न्या कपड़े पहनते समय यही तूर्ज चल रही थी, जन-गनाने में या वैसे ही मन ही मन । कालेज में पहाने के बाद आराम के लिए अपने कमरे में बैठा था और एकदम उसी राग ने फिर मुँहपर अपना अस्तित्व दिखाया । शाम को घूमने गया खेल वगैरह खतम करके किसी दोस्त के साथ साथ गंगा किनारे बाते करते करते बोलते बोलते बीच बीच में फिर वही राग त्र्यालापता रहा । दोस्त ने पूछा त्र्याखिर—'त्र्यापको यह गाना बहुत पसन्द है १११

,''कौन सा १'' मैंने पूछा। क्यों कि मैं खुद ग्रपन ग्रापको भूल गया था। यही—'कुन्हैया वाला।' तत्र हर की ओर न कोई देख रहा है सा प्रचण्ड जलसोत वदा आता है जल-ज्वार मध्य लहरें गरजें फुफकारें।

ल्वा न चाहती मिट्टी की संताने ग रख मिही पर ( उसे अशुचि ये मानें ) ! पनी अपनी उनकी हैं वाँस-मचानें-

जिन पर अडोरु आसन बांघे वे सुस्थिर । आ रे अशान्त, आ अपरिपक, आ अस्थिर !

व तुझे रोकना चाहेंगे भर सक वे ोर्चेगे देख प्रकाश नया औचक वे---यह कैसा अद्भुत काण्ड आज दिखता रे!

<sup>त्रक्र</sup> तेरा संघात खीझ जायेंगें, ायनीय छोड़ निज दौड़ दौड़ आयेंगे; स अवसर पर निद्रा से जग जार्वेरो---

फिर गुरथमगुरथी सत्य और मिथ्या की ! आ रे प्रचण्ड, आ अपरिपक, एकाकी !

ज्ञा-वेदी वह शृखल देवी की है । ह नित्य-सत्य होकर क्या रहने की है ? तू द्वार तोड़ आ रे पागल मतवारे ।

<sup>ंझा-समान</sup> विजयध्व**जै को** फहराता, <sup>माकाश</sup> ठहाके से विदारता-ढाता,

न्वाबाकी भोली झाड़ लुटाता त् चुन-चुनकर ले आ प्रमाद, ल ग़लती आ रे प्रमत्ता, ओ अपरिपक, ओ झकी न

इस वँधे मार्ग की अंतिम सीमा पर तू 🎝 इनको घर्माट निस्मीम ओर दे हर तू, वन जाँय मार्ग अनजान देश के न्यारे

बाधा हैं, हैं आधात जानता हूँ मैं पर यही जानकर प्राण वक्ष में झूमैं । पुस्तक-पढ़ओं से विधि-याचन की धूमें हैं मची हुई,तू इन्हें तोड़ ऐ संच्चे, 🎉 आ रे प्रमुक्त आ परिपक्ष, आ र्कटचे

त है चिर- यौवनशाली चिरजीवी है, दें झाड सड़न यह जो कि जीर्णता की है, फिर दे बखेर निःशेष प्राण की धारें 📳

तेर हरियाळी-मद से मस्त धरा है, तरी विद्युत से झंझा-मेघ भरा है। जो बक्रजमाय तू पहने सातजरा है--- • पहुनाता तृ उसको वसन्त के गळे में आ मृत्युहीन, ओ अपरिपक आ पर में 🎚 — अनु॰, आवार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी

## समाज की ईंटें

श्री जयप्रकाश नारःयग्

देश की वर्तमान अवस्था देखते हुए यह बिलकुल तामाविक है कि साधारण जनता के भौतिक कल्याण की श्रोर सबसे पहले हमारा ध्यान जाय। हमारे देश की ही भांति एंसारं की ग्रधिकांश जनता विपत्ति ग्राँ।र गरीबी से सन्तत है। चाहं पाश्चात्य राष्ट्र हों या पूर्व के चीन जैसे, उदीवमान गृष्ट, सर्वत्र ग्राथिक समस्या ही सर्व मधान है। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य की जीवन रता सबसे आवर्षक है और उसके मुख पूर्वक जीवन-निर्वाह की व्यवस्था श्रवस्थ होनी चाहिए।

किन्तु एक स्वतन्त्र राष्ट्र ग्रीर नये समाज का निर्माण करने के लिए देवल मंतिक साधनों का ही विचार पर्याप्त नहीं है। यद्यपि इस समय ग्रामीतिक पद्म की ग्रीरे हमारा ध्यान नहीं ा रहा है, किन्तु वह भौतिक किल्याण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अभीतिक पन् से मेरा. तात्पर्य उस नामाजिक सन्बन्ध से नहीं है जिसका स्वरूप समाव या आर्थिक संघटन निर्धारित करेगा। शिचा, कला ग्रांर संस्कृति से भी नहीं है। यहाँ मेरा तात्पर्व ग्रापंत स्वतन्त्र राष्ट्र के चरित्र-निर्माण से है जो इन सबका आवार है। ग्रामी तके इस प्रश्न पर समाजवादियों के विचार अधिकतर नियतिवादी रहे हैं। यह सच है कि इन लोगों ने सदैव समाजवादी समाज में सुशिच्चित, उद्भव ग्रीरं कर्चन्यपरायस नागरिकों की कल्पना की है। जिन्तु कभी हमारे सामने उसका स्पष्ट चित्र नहीं रहा । इस लोग इतने से ही संतुष्ट बैठे हे कि न्यार्थिक व्यवस्था था समाजीकरण होने तथा शोषगा ग्रीर संग्रह वृत्ति हा ग्रन्त होने के बाद मनुष्य के अन्दर स्वतः इन सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जायगा। ', केवल शित्ता-पद्धति का, बल्कि सारे सामाजिक और

ग्रार्थिक पुनर्निर्माण की ही भाँति चरित्र-निर्माण के लिए भी योजना बनाने ऋौर लच्च निर्धारित करने की ग्रावश्यकता है। जब तक हम मानव-चरित्र में परि-वर्तन नहीं लाते तब तक कोई भी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती । ऋगर इसे सम्भव भी मान लिया जाय तो क्या ऐसे समाज की रचना हितकर होगी जिसमें मनुष्य भले ही समृद्ध हो जाय किन्तु वह अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण न कर सके। त्रगर राजनीतिक **ऋधिना**यवस्य ऋँ।र उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करने के हम में श्रथवा भौतिक कल्याण की श्रन्य किसी भी योजना के श्रन्तर्गत मनुष्य कृर बन जाता है, उसमें बादिक गुलामी आ जाती है, नैतिक साहस न रह जाय, राज्य-ब्यवस्था ऋौर दलगत स्वार्थों के लिए वेईमानी, घोखेबाडी ब्रौर घुएा को ही अपना सिद्धान्त मान लें तो उसे अवश्य ही एकांगी विकास कहा जायगा, वशर्ते कि-हम स्वयं अधिकारोन्मत्त नहीं हैं।

में चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र-निर्माता राजनीतिक स्वतन्त्रता ग्रीर ग्रार्थिक उन्नति को ही ग्रामा ग्रन्तिम उद्देश्य न बना लें । राष्ट्र ब्यक्तियों से बनता है । इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को ही ऐसा बदल देना चाहिए जिससे अन्त में हमारा राष्ट्र न केवल समुद्ध विल्क सचरित्र व्यक्तियों का राष्ट्र वन जाय । यहाँ केवल शिचा से काम नहीं चल सकता, हालाँकि यह चरित्र-निर्माण के लिए मुख्य साधन है। हमें जीवन के उन त्राधार भृत मृल्यों को प्रतिष्टित करना है जिससे न किन्तु हाल के अनुभवं से ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर सामाजिक जीवन का निर्माण होता है।

सन् १९५८

कि डाक्टर भगवानदांस जी ने लिला है, कि के सभी व्यवहार जीवन के मौलिक आदशों के पहोने चाहिए। इस तत्वशान के लिए ही ा ऋषियों ने **ग्राध्यात्मिक जगत में** प्रवेश ब्रात्मविद्या की खोज की जिसे सब विद्यात्रों का गौर मनुष्य के लिए श्रेयस्कर मार्ग कहा गया किन्तु यहाँ सदसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में जीव ग्रीर ब्रह्म की कल्पना के श्रातिरिक्त अनेक आध्यात्मिक तथा धार्मिक मतमतान्तर यद्यपि सभी धर्माचायाँ ने उनके बीच एकता द्धांत प्रतिपादन किया है, किन्तु साधारण जनता र्मिक व्यवहार हमेशा इस एकता के विरुद्ध रहे सिलिए जीवन के मौ**लिक ग्रादर्श** ग्रवश्य महत्व-है किन्तु उनकी खोब करने के लिए, श्रुप्यात्मवादी अतीन्द्रिय जगत की शरण लेना खतरे ते खाली । यह कार्य हमें विभिन्न धर्मों पर ही छोड़ चाहिए जो ग्रपने ग्रनुयायियों को ग्रपने शास्त्र-मार्ग से चलने के लिए प्रेरित करें । किन्तु कोई क राज्य त्रपने नागरिकों के चरित्र-निर्माण के की उपेचा नहीं कर सकता। चाहे उनका कोई र्म, पेशा या विचार हो, उन्हें सुयोग्य नागरिक न बनना है। मेरा तो विश्वास है कि बिना किसी घार्मिक मत या दार्शनिक विचारधारा के भी राष्ट्रीय-शिक्ता श्रौर चरित्र-निर्मार्सी का कार्य पूरा वक्ते हैं ग्रीर इस प्रकार ज़ीवन के ऐसे सामान्य का का सर्जन कर सकते हैं जो हमारे सभी सामा व्यवहारों में प्रेरसा प्रदान करेगा श्रीर जो हमारी पद्धित तथा राजनीतिक श्रीर श्राविक जीवन ाधार-स्तम्भ होगा ।

जहाँ तक समाजवादियों का प्रश्न है, वे सार्व त्रोर व्यक्तिगत नैतिकता को भलीभाँ ति समभति मार्क्त तक समाजवाद के ग्रन्य त्र्याचायों ने स्पष्ट ते कहा है कि सामाजिक वर्गों ऋौर तत्कालीन विचारों में ऐतिहासिक सम्बन्ध होता है। उन्होंने माणित कर दिया है कि नैतिक व्यवस्था

यह अर्थ नहीं कि समाजवादी स्यवस्था के अन्दर जिला कोई शासक वर्ग नहीं रहेगा (गर्वजनिक क्रीर व्यक्तिक नैतिकता भी नहीं रहेगी । इसमें सर्न्देह नहीं कि उन लोगों का यह विस्वास रहा है कि समाजवादी नैतिकता का स्वतः विकास होगा को वर्गोत्पीड्न का साधित सहित के कारण ब्राद्रिम साम्यवाद की अपेदा श्रन्य किंग भी नैतिक व्यवस्था से श्रेष्ठ होगी किन्तु स्वतः विकास का यह कम अत्यन्त धीमा होगा और मेरे विचार स समाजवादियों को सामाजिक ग्रार ग्रादर्श चेति निर्माण की ग्रोर प्रयत्नशील होने की ग्राव्श्यकर्ता है यह ऋजीव बात होगी कि समाजवादी व्यवस्था के खेंद पश्चमां की उन्नित की सोच समक कर योजना बना जाय, किन्तु मनुष्य का निर्माण कामाजिक परिस्थितिया की द्या पर छोड़ दिया जाय । समाजवादी प्यवस्था के श्रन्दर जीवन के प्रत्येक त्तेत्र को सुनियोजित कर्नी पड़िंगा और इसके लिए नैतिकता तथा अन्य सभी चेत्री में लच्य निर्धारित कर लेना ऋत्यावश्यक है। तात्पर्य यह कि समाजवादियां को पहले से ही सामाजिक व्यवस्था ग्रीर नैतिकता के तम्बन्ध में ग्रवस्य विचार कर लेता होना, जिसमें समयानुसार परिवर्तन होता रहेगा ।

समाजवाद के ब्राचायों ने सत्य ो भाति नौति कता को भी सापेत्तिक कहा है। इसका यह ऋर्थ नृहीं कि नैतिकता जैसी कोई वस्तु हो नहीं है। एंगेल्स ने सत्य की सापेचिता का प्रतिपादन करते हुए उसके जिल्ह्युल त्रभाव की कल्पना करने वाली का उपहास किया है। यही बात, नैतिकता के सम्बन्ध में भी है। यद्पि सामाजिक वर्गो ग्रीर नैतिक विचारी का सीधा-प्रम्यूय · होता है। फिन्तु इससे नैतिकता का ज़िल्कुल अमार् सिद्ध नहीं होता। यह एक निज्ञ बात है कि. समाजवादि के ग्राचारों ने वर्गबुद्ध में शत्रु को मार डांलना, घोला देना या भूठ बोलने को 'भी ग्रानिवार्य मानकर उसकी समर्थन कर दियां है। किन्तु उससे इनकी गराना नैतिक गुणां में नहीं की जा सकती ग्रीर न उन्हें कान्ति की शाश्वत सिद्धान्त ही माना जा सकता है-कार्सि है लिए भले ही ऐसे अनैतिक कार्य किए जा सकते हैं। रणतया शासक वर्ग के अधिकार और स्वायों की , 'जानता हूँ कि महातमा गांधी के विचारों के अनुसार का मनोवैज्ञानिक को मनोवैज्ञानिक साधन मात्र है। किन्तु उसका उच लद्य की प्राप्त करने के लिए भी प्रानितिन

Courtesy Sa

व्यम्रष्ट हो गए कि उन्हें व्यक्तिगत महत्वाकां हा, दलगत वर्यो तथा राजकीयुः, कार्यों के लिए लोकतःत्रीय विद्वान्तों की परित्याग कर उटन साधनों का इस्तेनाल करते में जरा भी हिचकिचाहट न हुई। फिर भी एक सीमा तक नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्रिनैद्विकसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमारे अन्दर अभी पर्यात नैतिक साहस का अभाव है।

'श्रव जीवन के आधारभृत मूल्यों पर विचार

वाह्नतों का उपयोग नहीं करना चाहिए । में उसे कीजिए । यदापि हमारे राष्ट्रीय जीवन के अन्दर काफी बुधिक श्रेयस्कर मार्ग मानता हूँ। इसका उदाहरण भी भिन्नता है, किन्तु मेरे विचार से उस अनेकता में भी हमारे सामने है। वहाँ जिन लोगों ने कान्ति में सूठ एक ऐसी एकता हैं जो हमें 'भारतीय' बना देती है। होर हिंसा को साधन के रूप में 'इस्तेमाल किया यह एकता बाह्य नहीं, बल्कि उन ग्राम्यन्तरिक वार्तो वेही लोग बादमें इसमें अन्यस्त होने के कारण इतने में है जिनसे मानव चरित्र का निर्माण होता है। चाहे धर्म, जाति या स्थान का कितना भी अन्तर क्यों व हो, किन्तु भारतीय त्रीर त्रमारतीय का भेद बड़ी ग्रासानी से स्पष्ट हो जाता है। समान ऐतिहासिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों ने एक विशेष राष्ट्रीयता को जन्म दिया है। इसलिए दल ऋोर क्यिकम का भेद होते हुए भी राष्ट्रीय नेता त्रों को जीवन के ऐसे सामान्य त्रादशों त्रोर मूल्यों का निर्धारण करने में विशेष कठिनाई न होगी जो सारे वैयक्तिक ख्रीर राष्ट्रीय जीवन के लौकिक पहलू को प्रेरणा प्रदान कर सके।

# पुरुपार्थ करो

"यह कीन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ मार रहा है ? क्या ऋर्य । जानकर—क्षिसका भरोसा करके-—त् इस प्रकार वायाम ( व्यायाम, उद्यम ) कर रहा है १"

"देवि मैं जानता हूँ कि लोक में जब तक बने. मुक्ते वायाम करना चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुन्ना भी उद्यम कर रहा हूँ।"

"इस गंभीर त्रायाह में जिसका तीर नहीं दिखाई देता, तेरा पुरिस वायाम (पुरुषार्थ) निरर्थक है ; त तट तक पहुंचे बिना हीं मर जायेगा।

"क्यों तू ऐसा कहती है ? वायाम करता हुआ मरूँगा भी तो गर्हा से तो बचूँगा । जो पुरुष की तरह उद्यम ( पुरिस किच, पुरुष कृत्य ) करता है वह अपने कुटुवियों, देवों और पितरों के ऋग से मुक्त हो जाता है : श्रीर उसे पछतावा नहीं होता कि मैने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी।"

''किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिसका फल या परिस्ताम नहीं दिखाई देता, वहाँ बायाम से क्या लाभ - जहाँ मृत्यु का आना निश्चित ही है ?"

"जो यह जानकर कि मैं पार न पाऊँगा, उद्यम नहीं करता, यदि उसकी हानि हो तो देवि, उसमें उंसी के दुर्वल प्रार्खों का दोष है। मनुभ्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवि, इस लोक में अपने कार्यों की योजना अनाते और यत करते हैं ; सफलता हो या न हो, सो देखना उनका काम नहीं है। कर्म का फल निश्चित है देवि , क्या त् यहीं यह ताहीं देख रहीं ? मेरे साथी सब ह्व गए श्रीर में तैर रहा हूँ ! श्रीर तुमे श्रपने पास देख रहा हूं ! सो में वायाम करूँ गा ही, जब तक मुक्तमें शक्ति है, जब तक मुसमें बल है, समुद्र के पार जाने की ेपुरुषकार करता रहूँगा।"

श्री जयचंद्र विद्यालंकार कृत भारतीय इतिहास की रूप रेखा, भा० १, पृष्ठ ३४६ पर दिया हुन्ना अनुवाद ; फासवाल, पालीजातक भा० ६, महाजनक जातक ( ५३९ ), पृ**०** ३५-३६ । (CSDS). Digitized by eGangotri

# समाजवादी दल का विकास

#### श्री जयप्रकाश नारायण

नाजवादी दल के नासिक सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मन्त्री श्री जयप्रकाश नारायण जी ने कि जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसका यह पूर्ण अनुवाद है। इससे समाजवादी दल के विकास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है, इस दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण और प्रमाणिक हैं। अपने पाठकों की जानकारी के लिए इसे हम यहाँ प्रकाशित करते है। — सम्पादक

#### १ सिंह|वलोकन

एक ऐतिहासिक सम्मेलन है, क्योंकि ईस ग्रव-हम एक ऐसे निर्णय पर पहुंचनेवाले हैं, जिसके स्वरूप समाजवादी श्रान्दोलन एक नये सिरे से परम्म होगा। श्रीर उसका हमारे देश की पर गहरा प्रमाव पड़ेगा।

ः इस त्रवसर पर, यृदि मैं दल के वार्षिक है साथ उसके विगत्वषों की सफलतात्रों ग्रौर त्रों.का सिंहावलोकन करूँ ग्रौर भविष्य के काव रखूँ तो ग्राप मुक्ते चुमा कर्हेंगे।

जिवादी दल की स्थापना १९३४ में हुई थी
स्व उसके जीवन का चौदहवाँ वर्ष चल रहा
बीच दल की, उन्नित तथा विकास उत्तरोत्तर
। यहाँ तक कि ग्राज लोकप्रियता में कांग्रे स
उसी का स्थान है—यद्यपि उसकी सदस्यता
कुछ ही सिक्षय कार्यकर्ताश्रों की सदस्यता तक

हं म्यूनिसपल चुनाव को छोड़कर द्ल ने आज
त्र राजनीतिक दल की हैिस्यत से कार्य नहीं
। यद्यपि उसके अपने सदस्य, विधि-विधान
भी हैं और वह स्वतंत्ररूप से किसान-मजदूरों में
करता रहा है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक क्

समस्यात्रों के संबंध में अपने विचार प्रकट करने और उन्हें कांग्रेस समितियों के सम्मुख रखने के अतिरिक्त दल ने और कोई कटन नहीं उठाया । ऋल्प संख्या में होने के कारण दलने क्षाँग्रेस के सम्मुख जिस भी नीति को रखा अधिकांश अवसरों पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाता रहा । इनमें यह धारणा बनी कि दल के कार्य सदैव प्रतिवादास्मद ( निगेटिव ) ही रहे । दल के कार्य प्रतिवादातम्ब इसलिए नहीं थे कि उसकी निति ही प्रतिवादात्मक रही है। बल्कि इसका क्रारण यह था कि ग्रल्प संस्था में रहने के कारण दल ऐसी स्थिति में नहीं था कि कांग्रेस में ग्रापने प्रस्तावों की स्वीकृत करा सकता-इयांत उन्हें कियात्मक कार्यक्रम का आधार बना सवना वान्तव में किसी श्रल्परांख्यक श्रयवा विरोधी दल र लिए उस समय प्रतिवादात्मक रूप धारण करना अनिवार्य हो जाता है जबतक वह बहमत में न हो जाय--शबितशाली न बन जाय ।

सच तो यह है जि दल की नीति प्रत्येक महत्व-पूर्ण प्रश्न पर, जो ने देश के समुख उपस्थित हुए, सदैव से स्पष्ट तथा विधायक (पार्जीदिवा) रही हैं। जिस वर्ष समाजवादी उनकी रथाएना हुई थी, उसी वर्ष उसने कांग्रेस में धारा नवाश्रों में प्रवेश करने की मनो-वृत्ति का पुनरुद्धव देला । पाँच साल पहेले लाहीर कांग्रेस में पं॰ मोतीलान नेहरू ने श्रपने श्रमुभव के श्राधार पर घोषणा व ा कि विना स्वतंत्रता मास किए बारान्समाओं में जाना व्यर्थ है। फिर्स भी सेन् १६३४ में, कांग्रेस के सविनय अवजा के व्यक्तिगत स्वरूप को उठा लेने के भी पहले डा॰ अनसारी और श्रीविधानचन्द्र राय ने एक नई स्वराज्य पार्टी बनाने की आवाल उठाई थी। मई सन् १५३४ में अ॰ भा॰ कांग्रेस कमेदी इस चाल में फंस गई। उसने सविनय अवजा आन्दोलन को बापस ही नहीं लिया, बल्क उसे केन्द्रीय ध्रारा सभा के आगामी चुनाव में भाग लेने का भी निश्चर्य करना पहा।

पैटना में कांग्रेस महासमिती के अधिवेशन के ठीक एक दिन पूर्व समाजवादी दल को स्थापना हुई भी । दल ने महासमिति के अधिवेशन में धारा-सभाओं में जाने की मनोचृति का तीन विरोध किया या । यहीं ब्ले हमारी प्रतिवादात्मक नीति आरम्भ होती हैं। हमारा यह कहना था कि इस मनोचृति के फलस्वरूप राष्ट्रका ध्यान देश के अगले संधर्ष को लिए तैयार करने के कार्य से ब्रज्जना हट जायगा और कार्यकर्ताओं की शक्ति व्यर्थ के वाद-विवाद में नप्ट होगी।

दल् ने सन् १९३५ के विधान के ग्रंतर्गत मन्त्रि-मण्डल बनाने का विरोध किया था, यह हमारा दूसरा प्रतिवादात्मक कदम था। ग्रंकेले हमारे दल ने ही इसका विरोध नहीं किया था, यित्र नेहरूबी तथा ग्रम्य प्रमुख कांग्रेस बनों ने भी हम नीति का विरोध किया था। दल की चेष्टा से कांग्रेस बनों की एक मंत्रि-मण्डल-विरोधी समिति बजाई गई। तरदार शार्दुल सिंह कवीश्वर इस के ग्रध्यक्ष थे। उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाने के श्रुन पर ही कांग्रेस कार्य-समिति से इस्तोका दिया था। श्री रफी ग्रहमद किदवई तथा एम० ग्रार'० मसानी इसके संयुक्त मंत्री बनाए गए। उस समय श्री मसानी ग्रुव० भा० समाजवादी दल के भी संयुक्त मंत्री थे।

यह विरोध भी प्रतिवादातमक था । यद्यपि उसे इतने वर्ष बीत चुके हैं पर नेरा अब भी यही विश्वास है कि उस समय पदप्रहण करना भारी भूल थी। इससे लाम तो कुछ न हुआ, बल्कि इसके मरिणामस्वरूप कांग्रेस के अन्दर दलवन्दी का अविर्माव हो गया जो अब उसके अस्तित्व को ही नष्ट कर देना चाहता है। यहाँ मेरा उद्देश्य समाजनादी दल के उन कारों का विवरण देना नहीं है जिसे उसने कारोस में रहते हुए किया । मेरा उद्देश्य विगत कारों का लेखा जोवा लगाना है । ऐसी करने पर हमें पता जलता है कि हमारा अधिकांश समय कार्य की कार्य करने था उसे प्रभावित करने के प्रयत्न में ही नीता।

मैं यहाँ बता देना चहिता हूँ कि यद्यपि कार्यस में हम वामपत्ती ग्रल्पसंख्यों में ये फिर भी ग्रनिक ग्रवसरों पर हमने बहुमत का पूर्णरूप से माय दिया। विशेष रूप से राष्ट्रीय संग्राम के ग्रवसरों पर संमाज वादी दल के सदस्यों ने बढ़े उत्साह से कांग्रेसजनों के साथ मिलकर काम किया। किन्तु हमारे ग्रालोचकों की दृष्टि स्वाधीनता के लिए किए गए हमारे इन कार्यों की ग्रोर बहुत कम गई है!

कांग्रेस के अन्दर हमारे कार्यों का लेखां-जोखा यह है कि हमने कांग्रेस के समभौते की नीति का बराबर विरोध किया, कांग्रेस संगठन को संघर्षशील बनाने में हमारा कांग्री हाथ रहा है। और कांग्रेस में समाजवादी बाताबरण पैदा करने का श्रेय हमारे ही दल को है। आज प्रत्येक कांग्रेस-जन अपने को समाज-बादी कहने के लिए उत्सुक है—चाहे बास्तब में बह समाजवादी हो अथवा नहीं—इस बात का गौरव अकेले हमारे दल को है।

कांग्रेस के अन्दर हमारे कार्य के संबंध में एक आशालीचना और है, जिसे मैं यहाँ स्पष्ट, करना चाहता हूँ। अपने विगत कार्यों के सिंहावलोकन से पता चलता है कि यदि हमने कांग्रेस में रहकर रचनात्मक कार्य की ओर अधिक ध्यान दिना होता तो ज्यादा अच्छा होता। रचनात्मक कार्य सर्वथा कांतिकारी हैं इस नावना को पैदा करने में हम सभी और खासकर में जिम्मेदार हूँ, क्योंकि हम इसमें पड़ना समय का केवल अपव्यय समभते थे। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी यह धारणा अपरिपक्व एवं गलत थी। यदि हमने रचनात्मक कार्यक्रम का चेत्र अपनाया होता तो सम्भवतः हम उसकी उन्नति कर सकते, उसे भी सुन्दर रूप दे सकते थे। हम अपनी इच्छानुसार उसमें काम कर पाते अथवा नहीं, पर यह तो निश्चित ही है कि इस चेत्र से से अलग रहने से इसारी बड़ी चृति हुई।

सन् १६४८

ारा जन-सम्पर्क ग्राधिक बढ़ जाता ग्रीर हम समस्या को अधिक निकट से समम सकते ! पि हमारा श्रिधिकांश समय कांग्रेस का ही कार्य बीता परन्तु इमारा कार्यचेत्र उसी तक सीमित । आरम्भ से ही हमारे कार्यों केदी प्रमुख चेत्र तो कांग्रेस के स्प्रन्दर ग्रौर दूसरा उसके बाहर । धिकांश राजनीतिक कार्य कांग्रेस के अन्दर , परन्तु त्रार्थिक तथा किसान-मजदूर समस्यात्रों श्रलग से इल करते थे । किसान मजदूरों न बनाना, वर्ग-ग्रन्याय के विरुद्ध संग्राम छेड़ करने का प्रयत्न करना तथा उनकी पूरी कराने की कोशिश करना स्रादि जैसी के कार्यक्रम में प्रारम्भ से ही थीं। ऐसा सोचा ग्रार ठीक ही सोचा गया था कि यह कार्यक्रम द की स्थापना के लिए जनता को समुचित रूप नल तैयार करेगा, वल्कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए भी तैयार करेगा।

समय दल का संगठन हुन्ना मजदूर स्नान्दोलन हैय संगठनों में बँट चुका था—श्रालित भारतीय संघ (ए० स्नाई० टी० यू० सी०) कम्यु- जिद्दूर संघ ( त्रार० टी० यू० सी०); जिद्दूर संघ ( त्रार० टी० यू० सी०); जिद्दूर संघ ( त्रार० टी० यू० सी०); जिद्दूर संघ ( त्रार० टी० यू० सी० के साथ काम करने का किया, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि को हमारा उस के मेल बैठता था। दल स्नीर ए० स्नाई० टी० में शीव समस्तीता हो गया। इसके स्नुसार दि। दल ने स्नम्कोता हो गया। इसके स्नुसार दि। दल ने स्नुपने मजदूर संघों को ए० स्नाई० को से सम्बद्ध कर दिया। स्नीर उसे मजदूरों द्रीय संगठन खोकार कर लिया तथा ई० टी० यू० सी० ने समाजवादी दल को को का राजनीतिक दल मान लिया स्नीर उसका से समर्थन करने का निश्चय किया।

य ही दलने ए॰ ब्राई॰ टी॰ यृ॰ सी॰ के पूर्य के साथ मजदूर वर्ग की एकता का नारा लगाया निं मजदूर संगठनों को एक करने में महत्वपूर्य क्या। इस कार्य में वह समर्थ भी हुई। तीनों के संगठन क़ा नाम ए॰ ब्राई॰ टी॰ यू॰ सी॰ ॰ प्योंकि ए॰ ब्राई॰ टी॰ यु॰ सी॰ इन में मूल

रांगठन था, जिससे वे दोनों संस्थाएं त्रालग हुई थीं।

ए॰ ब्राई॰ दी॰ य॰ सी॰ से समकौता होने के बाद से तथा तीनों संगठनों के एक होने तक समाब-वादी दल ए॰ श्राई॰ टी॰ यृ॰ सी॰ में प्रमुख दल या। यह हालत दल के अंतर्गत मजदूर संगठन का कार्य एक नये रूप से होने के कारण नहीं था, बल्कि प्रधान मुख-द्र संगठनं-कर्तात्रों के दल में सम्मिलित हो जाने के कारण था। उस समय दल का देस चेत्र में कार्य कोई विशेष सराहनीय नहीं था क्योंकि उधके कार्यकर्ता स्वत-त्रता त्रान्दोलन में बड़ी लगन से जुटे हुए थे न्त्रौर इस श्रोर उन्हें श्रधिक समय देने की फ़र्रत ही न थी। यह तो त्रगस्त त्रान्दोलन के बाद से ही, जब से कि दल में नौजवानों का त्र्यागमन शुरू हुत्र्या, हमलींग मबदूर् संघ श्रान्दोलन फैलाने में सफल हो सके । हां, ईसके बाद इस दिशा में जो कार्य हुए उनपर दल को गर्व है 📆 यह बड़े दुःख की बात है कि पंजाब के दोनों भागों में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उसके कार्य वहाँ दल के किए कराये काम पर पानी फिर गया।

युद्ध के बाद कम्युनिस्टों के हथकण्डों के कारण् ए० ब्राई० टी० यू॰ सी० में जो फूट पड़ी है, वह अभी हाल की घटना है: इसलिए इसके विस्तार में जाने की श्रावश्यकता नहीं । यह एक दुःख की बात है कि मजदूर त्र्यान्दोलन इस प्रकार छिन्न-भिन्न होता रहे। किन्तु जब नीति में गहरा मतभेद हो ग्रीर जब किसी राजन नोतिक उद्देश्य के हेत मजदर वर्ग को इस्तेगाल करने के लिए पृण्णित चालें चली जांय, तब संबंध-विच्छेद त्र्यनिवार्य हो जाता है। यदि कांग्रेस ने मजदूरों को, के गांधाबादों सिद्धांत पर ले चलने के नाम पर, सरकार है का विञ्चलगुवा बनाने की चेष्टा न का होता तो, कम से 🖁 कम, मजदूर ब्रान्दोलन की गौर कम्युनिस्ट शक्तियाँ उसी के साथ होतीं। किन्तु ब्राई० एन० टी० यू० सो। की संकुचित नोति तथा तानाशाही के आगे इन शक्तियों के लिए अलग होने के सिवा और केरेई चारा हो त था। ऐसी स्थिति में वे ग्रवर्थ किसी मजदूर संस्था में शामिल हो जाँयगी।

यद्यपि इस देशमें, किसानों का घोर दमन धौर के शिषण होता है फिर भी दल की स्थापना के समय देश में कोई भी उपयुक्त किसान संगठन नहीं था।

किसानों के छिट-फुट अप्रान्दोलन, युक्तप्रांत में अवध किसान आन्दोलन की तरह के अवश्य हुए थे। विहार में भी एक किसान सभा भी जिसे कि प्रांतीय काँग्रेस ने १९२९ में किसी काश्तकारी कानून के विरुद्ध लड़ने के ेलिए, जिसके पत्त में प्रान्तीय द्वैध शासन तथा जमींदार वे. संगठित किया था । प्रमुख रूपसे दल के नेतृत्व में ऋं भा० किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहबानन्द• सरस्वती श्रीर पो० एन० जी० रंगा का उसको संगठित करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। पहले तो कम्युनिस्टों का कहीं पता न था, लेकिन जब समान्ववादी एकता की घातक नीति अपनाई गई तो कि भी दिखाई देने लगे ! इसके बाद से इसका इतिहास राजनीतिक चालों तथा विघटन से भरा हुन्ना है। ब्राज सोशिलस्ट पार्टी के सामने ब्रानेक महत्वपूर्ण प्रश्नी में एक प्रश्न यह भी है कि किसान ज्ञान्दोलन को कैने उचित रूप से संगठित किया जाय । क्या हम लाग उन्हीं पुरानी किसरन सभात्रों को लेकर चलें जो त्राज एक वर्ग-संगठन होने के बदले राजनीतिक दांव-पेंच के श्राखाड़े हैं या कोई नया उचित संगठन बनाया जाय? मेरा विश्वास है कि यह सम्मेलन इस प्रश्न का कोई सम्चित उत्तर देगा ।

समाजवादी दल के दो श्रान्य कार्यचेत्र भी व जिनका यहाँ जिक्र किया जा सकता है—विद्यायों तथा स्वयं सेवक श्रान्दोलन । जहाँ कहीं भी दल ने कांग्रेन स्वयं सेवक संगठन से श्रालय स्वयं सेवक संगठन बनाए हैं, वहाँ उनके कार्य श्राज भी जीवित हैं। श्राव हमार सामने सवाल यह है कि हम इन सभी जिला तथा श्रान्तीय संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय नंगठन तैयार करें।

विद्यार्था , ब्रान्दोलन कम्यूनिस्ट मभाव से ब्रह्ता न बच सका । खरिल भारतीय छात्र संघ ( ब्राल इण्डिया फ्टूडेन्ट्स फेडरेशन ), जिसके बनाने में ,पार्टी का प्रमुख हाथ था, कम्यूनिस्ट पार्टी का मंच बन गया, जिसक परिखामस्वरूप बिलगाव ब्रानिवार्य हो गया । छात्र काँ में से ने, , जिस पर पार्टी का काफी प्रभाव था, खाजादी की लड़ाई में स्राहनीय कार्य किया । किन्तु खाज छात्र खान्दोलन में पुनः गड़बड़ी फैली हुई है। मुक्ते खाका है कि सभी गैर कम्युनिस्ट विद्यार्थी ब्रह्म संगठित होंगे श्रॉर कम्यूनिस्टों के एकता के मूटे नारे का शिकार न बनेंगे। मैं सदैव ते इस विचार का हूँ कि दल के सदस्यों को छात्र कांग्रेस में पद के लिए छीना भपटी न करनी चाहिए। हाल की घटनाश्रों ते मेरा यह विचार श्रोर भी पक्का हो गया है। मैं सम भता हूँ कि यदि मेरे छात्र साथी श्रध्ययन एवं विचार विमर्श के लिए समाजवादी विद्यार्थी क्लब बनाए श्रोर पार्टी का कार्य कर तो श्रधिक लाभप्रद होगा

यदि हम समाजवादी एकता की घातक नीति को; जिसे हमारा दल श्रारम्भ से ही लेकर चला था, चर्चा न करेंगे तो हमारा विगत कार्यों की यह श्रालोचना अधूरी ही रह जायगी। इस नोति के परिणाम सभी जानते हैं। कम्यूनिस्टों के छल तथा टुरंगी-नीति के कारण दिल्ल भारत में समाजवादी दल श्रभी तक पहले जैसा शक्तिशाली नहीं हो पाया है। यद्यपि इस नीति का परिणाम घातक सिद्ध हुश्रा है, तथापि उस हानि का उटाना श्रच्छा ही हुश्रा। उससे हमें एक श्रच्छी नसीहत मिली है। श्रपने इस कटु श्रनुभव से हमने कम्यूनिस्टों को जितना समर्भा है उतनी श्रच्छी तरह शायद कोई सिद्धांत या किसी देश के श्रनुभवों से न जान सकते थे। कम्यूनिस्टों ने यदि फिर कभो वामपन्तीय एकता का दोंग रचा तो श्रव यही कटु श्रनुभव हमें रास्ता देखायेगा।

हमारे विगत कार्यों के सम्बंध में जो दो ह्यालोचनाएँ हैं उन पर प्रकाश डाल कर मैं ऋपनी यह ह्यालोचना गमान करूँ गा।

साम्प्रदायिक दंगों के सम्बंध में कुछ लोगों का बहना है कि श्रमस्त कांति के समय जो हिंसात्मक प्रचार किए गए थे उसी के कारण थे दुःखद घटनाएँ हुईं । किन्तु यह तो समस्या का श्रत्यधिक सरल हल निकालना हुआ। साम्प्रदायिक उपद्रव श्रपने श्राप ही शुरू नहीं हुए, इसकी योजना पहले ही से बनी थी श्रीर इसके न्ल में श्रंग्रेजों का हाथ है। इन दंगों को यूरोप के अ फासिस्टवादी सिद्धांतों तथा चालों से प्रोत्साहन मिला श्रीर इन पर तानाशाही (टीटैलिटैस्यनिच्म) तथा बुद्ध के कारण पैदा हुई मानवीय पृथक्करण की मनोवृत्ति का बढ़ा प्रभाव महीं। श्रगस्त कांति की त्रशोमनीय घटनाएँ वर्तमान श्रस्त-व्यस्तता के सम्भवतः, कुछ अंश में उत्तरदायी हो सकती पदि इसे हम कुछ अश तक दंगों के लिए जिम्मेदार भी लें तो समाजशास्त्रियों का यह कर्तव्य है कि वे के दूसरे कारणों की झोर भी विचार करें। उपद्रव य ही प्रत्येक चेत्र में जनता का स्त्राचरण स्त्राज ा हुत्रा दिखाई देता है। वे लोग बोकि कल तक सत्य त्रिहिंसा के उच्च त्रादशों की वार्त करते थे, एक सिद्धान्तों को च्राज ताक पर रख राजनीतिक र्दी, पत्त्पात श्रीरं भ्रष्टाचार में रत हो गए हैं। न्यों हुन्रा १ इसका क्या कार्ए हैं कि स्त्रधिकांश रों पर हमारी राष्ट्रीयता भी ऋोछी साबित हुई हमारे दलों में त्र्याच साम्प्रदायिकता. प्रांतीयता, यता तथा इस प्रकार की ग्रान्य भावनाएं घुसती जा है। इसका कारण यह है कि सत्य तथा ऋहिंसा ं बीटडी हो रही है ब्रौर इसका इसो रूप में ोगभी किया गया है। विश्वास के रूप में इसे भी अपनाया नहीं गया। सत्य और अहिंसा वींगा पहनने की अपेचा तो हिंसा का सिद्धांत कहीं <sup>क ग्रन्</sup>छाथा। इसका यह मतलव नहीं कि मैं हो जायज करार दे रहा हूँ । हिंसा की भी कुछ है वीमा होती है। मेरा मतलब यह है कि यदि े होनि हो सकती है तो भूठी ब्राहिंसा से घोर

. वे हो सकता है। हिनारे संबंध में दूसरी त्र्यालीचना यह है कि वांग अवसरों पर भविष्य के संबंध में हमारे अनु-ित सिद्ध हुए हैं। उदाहरसाके लिए हमारे संबंध हा जाता है कि इसने जो यह कहा था कि कैबिनेट नि हे साथ सममौते का कोई परिसाम न कें श्रीर श्रेंगेलों के साथ दूसरा संघर्ष श्रमिवार्य <sup>डावना</sup>, हमारी इस धारणा को इतिहास ने त टहराया है। इसी प्रकार हम पर यह भी लगाया जाता है कि विधान-परिषद का हिर्म कर हमने गलती की । घटनात्रों से बुद्धि ना उरल है परन्तु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनसे क्षित नसहीत नहीं लेते।

बात में तनिक भी संदेह नहीं, कि यदि हमने ऋषने मौलिक सिद्धांतों का बलिदान न किया होता तो अंग्रेजो से संघर्ष ग्रनिवार्य हो। जाती। इस संघर्ष का स्वरूप क्या होता यह कहना कठिन है, परन्तु वेवेल-जिला बड़यंत्र सफल होने पर कांग्रेस के सम्मुख सारे समभौतों को एक श्रोर फेंक श्रवने को श्रस्तव्यस्तता में डाल देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही न या। इस खतरे से बचने के लिए कांग्रेस ने एक इतना बड़ा मूल्य चुकाया जिसकी हमें कल्पना तक न थीं।

समाजवादी दल का सारा निर्णय, उसकी नीति की परख, इंस एक बात को निश्चित मानकर थीं कि कांग्रेस कभी भी विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। यदि देश का विभाजन स्वीकार कर न लिया गया होता तो कांग्रेस के सामने अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे श्रखण्ड भारत श्रौर पूर्ण स्वतंत्रता के लिए श्रंग्रेजी हैं से संघर्ष छेड़ने के सिवा ग्रीर कोई रास्ता न रहता 📑 यह सच है कि कांग्रेस ने समाजवादियों की सहमित से ही आतम-निर्णय का सिद्धांत स्वीकार किया था, लेकिन वह सिद्धांत अप्रेजां क भारत छोड़ने के बाद लागू होने के लिए था, उनकी सहायता तथा आश्रयह में नहीं । विभाजन के सिखांत को मानकर कांग्रेस ने **ग्रांशिक स्वतंत्रता** स्वोकार की -पूरी ग्राज़ादी उसे नहीं मिली । कोई भी व्यक्ति यह मोच सकता है जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया उन्हें दूसरों पर गुलत निर्णय पर पहुंचने का आरोप नहीं लगाना चाहिए।.

में इस बात को फिर डोहराता हूँ कि यदि कांग्रेस ग्रपने उद्देश्य से विमुख न हुई होती ग्रीर ग्रपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहता ते स्थान उसे समिजिंबादी दल के सुर्फायों पर चलरें वितिस्कित कोई दूसरा चारा न होता।

विधान-परिषद् के मन्बंध में यह कहां जाता है कि उसका बहिष्कार करके श्रेव हम पछता रहे हैं। लोग अपने ही आचरण के अनुसार वृसरो है संबंध में निर्णय करते हैं! जहाँ तक हमारा संबंध है हम लोगों को परिषद् के बहिष्कार करने का तनिक भी लेद नहीं है। ऐसा करके इस देश को बता देना चाहन में कि ग्रंग्रेजी से समभौते हम देश को बता देना चाहत माक अवता हम देश को बता देना चाहत माक अवता है। यह मेरी साम्या के को कैसे गुलुत सिद्ध का पूरा आधार ही गलन है और इसे तुरंत अस्वीकार हैं, यह मेरी समक्त में नहीं आता। मुक्ते इस कर देना चाहिए। उस समकीत के एक अंशु को मान

लेबा तथा अधिकांश की अस्वीकार कर देना इसते बढ़कर राजनीतिक श्रवसंखादितां की सीमा गया होती १ घटना-क्रम के विकास में मुस्लिम लीग जब विधान-परिषद से निकल श्राई तो यह स्पष्ट हो गया कि शेष परिपद अब स्वतंत्र भारत का विधान नहीं बना सकती। ऐसी स्थिति में उपयुक्त यह या कि कांग्रेस ग्रंग्रेजों के समभौते को रद्द कर विधान-परिषद तथा अंतरिम सरकार ते निकल जनता द्वारा निर्वाचित विधान-परिषद् की त्यापना करती। ऐसा विधीन-परिषद् क्रांतिकारी शक्ति का केंद्र होता' श्रीर वह ब्रिटिश सत्ता को परास्त करता । समाज-वादी दल इस परिपद से पूरा सहयोग करता और उसके निर्णियों को कार्यान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी लेता।

इमसे यह कहा गया कि इस प्रकार के कार्य से ग्रह-युद्धं छिद्धः जायगा ऋौर पाकिस्तान की माँग इस समय स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। इसके जवाब में हमन कहा कि खतरे से घबराना न चाहिए: बल्कि उसको मान लेने से गृह-युद्ध का खतरा और वट जायगा। सरलता पूर्वक मिलती हुई सत्ता का लोभ इतना तीव तथा ऋधिक था कि रोका न जा सका । इसका परिणाम कितना भयानक हुन्त्रा यह इतिहास से ज़ाहिर है। फिर भी अभी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जीत और बुद्धि की डींग मारते हैं ऋौर दूसरों पर बोशीले प्रचार करने का ब्रारीप लगाते हैं !

समाजवादी दल ने ग्रन्य दलों की भांति गलतियां की हैं, किन्तु अंग्रेजों के साथ समकाते के प्रति जो रख समाजवादी दल का था वह इनसे भिन्न था । वास्तव में दल को ग्रपनी इस नीति पर गर्व हैं।

#### भविष्य की ओर

श्रंब मैं एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने जा रहा हूँ जिसका एक लम्बी बहस के बाद फैसला होने जा रहा है। कांग्रेस में रहने या उसे लोड़ने के प्रश्न पर हम लोगों ने ऑफी वाद-विवाद किया है । दोनों छोर से काफी ठोस दंलीलें दी गईं, लेकिन इधर एक ही पर्दं मज़बूत होता जा रहा है। इस सवाल के दोनों पहलुख्रों पर विचार करते हुए भैने कुछ समाह पूर्व एक लेख प्रकाशित किया था और उसमें अपना रुकान, भी रखा था।

उस लेख के प्रकाशित होने के बाद जो घटनाएँ घटी हैं उससे यह सवाल और भी छाफ हो , गया है। श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रामने विगत श्राध-वेशन में कांग्रेस के नये विधान के लिए कुछ मौलिक सिद्धांतों को स्वीकृत किया है। इन विद्धांतों से स्पष्ट है कि कांग्रेस ग्रव राष्टीय मोर्चा नहीं रही। इस राष्टीय संकट काल में भी वह संयुक्त भोची के रूप में रहना नहीं चाहती । कांग्रेस अब एक दल होने जा रही है । श्रव यह उस श्रविल भारतीय कांग्रेस के रूप में नहीं रहीं जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी और जिसे सम्पूर्ण जनता का सहयोग प्राप्त या । इसका तो केवल-अब नाम मात्र रह गया है। राजनीतिक दलबन्दी से इसकी परम्परा को पवित्र रखने के लिए स्रावश्यक यह है कि इसका नाम ही बदल दिया जाय।

भारतीय समाजवाद की त्रावश्यक मांग है कि ऐसी स्थिति में दल कांग्रेस से अलग हो जाय

इसके ब्रलावा कुछ ब्रौर भी बातें हैं जो हमें इसी नतीजे पर पहुंचाती हैं। ऋपने उस लेख में मैंने एक विरोधी दल बनाने की आवश्कता की ओर संकेत किया था। उत्तरोत्तर ग्रव इसकी स्त्रावश्यकता बद्ती ही जा रही है

हमारे बीच में गांधीजी की उपस्थिति नागरिक स्वतंत्रता की टव से वडी गारेन्टी थी। श्रव उनके न रहने पर तानाशाही का ख़तरा पैदा हो गया है। असंदिग्ध देशभक्त और अकुंठित लोकतंत्रवादी विरोधी दल के अभाव में यह ख़तरा और भी बढ़ गया है।

जो लोग सरवार में हैं, निस्खंदेह, व्यक्तिगत रूप ते अञ्छे व्यक्ति हैं और वह देश सेवा करना चाहते हैं; परंतु उनमें से कुछ ही सच्चे प्रजातंत्रवादी हैं, अन्य सभी ऐसे हैं जिनके हृद्यों में नागरिक स्वतंत्रता के प्रति कुछ भी त्रास्था नहीं है। ग्रंग्रेजी राज के जुमाने में जो राज-कीय व्यवस्था थी वही ग्राज भी ग्रापने दूने जोर से काम कर रही है, जिनके ग्रन्दर जनता की इच्छा श्रौर लोक हित के प्रति कभी सम्मान नहीं था। इस स्थिति का लोगों ने इस प्रकार मखौल उड़ीया है—'श्रंप्रेज तो चले- यए लेक्नि उनकी बगह श्राई॰ सी॰ एसों॰ ने ले ली।'

ग्रेमेंबी राज में कांग्रेस जनता के प्रति जागरूक थी उसके हिता का घ्यान रखती थी। लेकिन इस अब वह सरकार से इतनी मिल गई है कि जनता तों की रचा नहीं करना चाहती। श्रम्म लियत ती कि आज उसका काम सरकार की तरफदारी करना, उचित तथा श्रनुचित सभी कार्यों को जनता के

ने सही साबित करना है। इन संबक्ते परिणामस्वरूप एक भयावह परिस्थिति हो गई है। यहां तक कि लाभदायक स्त्रालोचना भी रोष प्रकट किया जाता है ऋौर हर प्रकार से बने की चेष्टा की जाती है। ऐसे भी उदाहरण ने बाए हैं अब कि प्रकाशकों को सच्चे किन्तु अप्रिय चार या टिप्पणियों के प्रकाशित करने पर सजा दी है। राज के हाथ में प्रचार के जो वाधन हैं-त्रिखल भारतीय रेडिया—उनका प्रयोग सत्ताधारी के प्रचार के लिए किया जा रहा है। सरकार के क लोगों के मार्ग में जो अन्य राजनीतिक कार्य-वाषक है, श्रिधिकारी उनके विरुद्ध श्रमुचित रूप र्रवाई करते हैं। इस प्रकार के उदाहररण कम नहीं बत्में Aबदूर संघ के कार्यकर्ताओं को ऋाई० एन० प्॰ सी॰ के नायकों के कहने पर बहुत से मजदूर संघ के क्तांत्रों दो जेल में डाल दिया गया है। राज-क प्रतिद्वत्रियां को कुचलने क लिए फ्रीजदारी केंद्रफा १४४ श्रीर १०७ का **दि**ल खोलकर हो रहा है । इसी उद्देश्य से जन-सुरत्ता काभी दुरुपयोग किया जा रहा है। समाजवादी से एहानुमृति रखने वाले और उसकी चंदा देने ब्बक्तियों को धमकीया गया है। सरकारी कर्म-यों को सत्ताधारों दल का सेवक बना लिया गया ब्यानसायिक श्रोद्योगिक या इस प्रकार की श्रान्य र्ति व्यावसायिक या इत अकार जा सभी त्री विमागों को राजनीति से इस श्रर्थ में ग्रलग ा चाहिए कि उनके सदस्य राजनीति में सिकय न हों लेकिन उन्हें श्रपनी इच्छानुसार किसी नीतिक देल में सम्मिलित होने, चन्दा देने श्रीर व है समय बीट देने का पूरा अधिकार होना हर कार्नी हंग से कार्य करता हो। त्र श्राव इस श्रविकार का इनन हो रहा है। यहाँ

तक कि स्कूल मास्टरों को राज्नीति से श्रलग रहने का आदेश दियां जा रहा है। जैसे जैसे हम समाजवाद की स्त्रोर बढते जाँयगे लोग धरकारी नौकरियों के चेत्र में त्याते जाँयगे क्यौर यदि उन्हें राजनीति में भागी लेने का अवसर न दिया गया तो हम सभी एक भयानक तानाशाही व्यवस्था में फूँस जायूँगे जिसमें सत्ताधारी दल्ली के श्रतिरिक्त श्रन्य दल को जीवित रहने ही नहीं दिया बाता । इन सब गंभीर प्रश्नों का विचार रखते हुए एक विरोधी दल ग्रनिवार्य हो जाता है। एक दल के शासन या देशभक्त, एवं लोकतंत्र में ग्रास्था रखने वाले लोक-प्रिय विरोधी दल के ग्रामाव में तानाशाही की पनपने का अवश्य अवसर मिलेगा और ऐसे समय में जब कि वर्तमान ऋस्त-व्यस्तता की स्थिति में शासन को बडे ग्रिधिकार प्राप्त हैं।

देश की वर्तमान स्थिति में केवल समाजवादी दल ही लोकप्रिय विरोधी दल के इस अभाव की पूर्ति कर सकता है, त्राज यही वस्तु स्थिति है। क

इस प्रकार गंभीरतापूर्वक विचार करने पर हम् इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि ग्राब हमें बांबेस होड़कर . एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना च हिए । श्राप सब लोग इस निर्म्य का न्यागत करेंगे ,समें मुक्ते निक भी संदेह नहीं है।

कांग्रेत ने ऋलग होने का निश्चय करते ही हम पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ ह्या जाती हैं । मैं ह्यापके सामने कुछ ऐसे तिहातों को निवेदन, करना चाहता है जो भविष्य में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगें।

कांग्रेस से बालग होने के हमारे निर्णय पर हमारे श्रनेक मित्रं को जोकि राजनीतिक दलवंदी में 'नहीं रहते लेकिन जिहें राष्ट्र के भृविष्य के बारे में हमेशा चिंता वनी रही, गहरी परीशानी होगी। मेरा संकेत उन मित्रों थी स्त्रोर है जिनका विश्वास है कि राष्ट्रीय संकट के समय अलग होने की अपेना कंवे से कंघा मिलाकर काम करना आवश्यक है।

हमें इन मित्रों की परीशानी दूर करनी चाहिए। पार्लमेन्ट्री शासन व्यवस्था से इम अवगत नहीं है ग्रीर न लोक्तांत्रिक विरोध से ही गरिचित हैं। ग्रंफ़्रेंजी पांच का जिस प्रकार कांग्रेस विरोध करती थीं उसी को हम जानते हैं। कांग्रेस ने उसे समूल नष्ट करने दें लिए

प्रत्युत्त कार्रवाई की लेकिन लोकतंत्र में विरोध का यह रूप नहीं हो सकता, इस व्यस्था में सन्ताधारी दल तथा विरोधी दल दोनों ही सज-भक्त होते हैं श्रीर प्रजातां-त्रिक उपायां का प्रयोग करते हैं। अपने अस्तित्व की कायम रखते हुए राष्ट्रीय संकट काल में दोनों अपने मतभेदों को भुला कर देश की सेवा करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। लोकतंत्रात्मक राज में विरोधी दल देशद्रोही दल नहीं माना जाता। यह श्चपनी दृष्टि में सदैवें देशहित के लिए एक भिन्न कार्य-क्रम रखता है। ब्रिटिश काल में कांग्रेस के विरोध का ग्रार्थ था देशहोह, क्यों कि वह सम्पूर्ण देश के लिए ्रविदेशियों से लड़ रही थी। स्वतंत्र भारत में अब हमें जनता को बताना है कि कांग्रेस का विरोध करना देश-द्रोह नहीं है। इसका उद्देश्य उसकी कुछ नीति तथा शासनपद्धति का विरोध करना, उसके स्थान पर दसरी नीति का सुकाव रखना है। कांग्रेस का विरोध करने का ऋर्य है प्रजातान्त्रिक विधि से सत्ताधारी दल के स्थान को ग्रहरण करना।

इस समय देश घोर आंतरिक संकट से गुजर रहा है, इसके साथ ही उस पर बाहरी खतरे भी हैं, इने कोई ऋस्वीकार नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति ने राज्य के सम्प्रत दलों की, जिनके समान उद्देश्य ग्रीर ग्रादर्श ही त्र्यापस में मिलकर पारस्परिक सहयोग द्वारा संकट का सामना करना चाहिए। / कांग्रेस तथा समाजवादी इल में बहुत सी समानता है, ब्रसाम्प्रदायिक लोकतंत्र ने दोनां विश्वास करते हैं। यह सफ्ट है कि समाजवादा दल आजन्मी रचा तथा प्रजातंत्र के लिए प्रतिकिदा-बादी तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के विरद्ध लड़ने के लिए हसेशा तैयार रहेगा श्रीर इस संघर्ष में वह कड़िन का साथ देने के लिए तैयार रहेगा।

अब हमें इसे, देशके सामने, न केवल शब्दा में ही बल्कि कार्य रूप से सम्पन्न करना है। इस सम्बंध में यह भी बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस से निकलने क हमें बहुत से मित्रों ग्रार साथियों को छोड़ना पड़गा, जिनसे हमारा व्यक्तिग्रत ग्रीए सेद्वांतिक सम्बंध सदा बना रहेगा। उनसे श्रलग कार्य करते हुए भी हमारा प्रयतन दुनका हाथ मजबूत बनाने का ही रहेगा और

विरोधी दल के रूप में रहते हुए भी हम उनका कार्य सरल ग्रीर उनका मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे

. अब में आप से चाहुँगा कि -आम भी मेरे साथ एक ऐसी समस्या पर विचार करें जो कि मुक्ते अभी तक चितित किए हुए है। अब इमारे सामने उपायों की समत्या है। कांग्रेस से अलग होने के निर्णय ऋरि हाल की दुःखद घटनात्रों की रियति में यह समस्या हमारे लिए ग्रत्यन्त महत्व की है।

पश्चिम में विरोधी दल ग्रपने प्रतिद्वन्दी दल को निराने के लिए भूठ और मकारी करने में ज़रा भी संकोच नहां करते। वे धूस स्रोर भ्रष्टाचार का प्रयोग चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के लिए बुरा नहीं मानते । बहुत ने दल तो इस सीमा को भी पार कर जाते हैं श्रीर उनके लिए हत्या डकैती ऋीर ऋमिकाण्ड एक राजनीतिक ब्रस्त है। विगत महीनों में इसका दुःखद परिचय मिला है। प्राचीन काल से ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने ाजनीति में नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। पहले यह अनैतिकता राजनीति में भाग लेने वाले एक होट से वर्ग तक ही सीमित थी नेता और राज्य के मृत्रवार जो भ्रष्टाचार करते थे उससे जनता श्रख्रुती ्हती थी। लेकिन तानांशाही के, जिसमें प्रसिस्टवाद, नाजीवाद तथा स्टेलिनवाद शामिल हैं, उदय से इस िद्धांत का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा है, यहाँ नद कि तमाज का कोई भी व्यक्ति इससे अञ्जूता नहीं वचा है। पारिवारिक जीवन में भी यह प्रवेश कर गवा है

रूसमें स्टेलिनवाद की सफलता से अब यह विश्वास ंज्या जाने लगा है कि मार्क्सवाद में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है ऋौर जब कोई समाजवादी नैतिकता मं बात करता है तो उसे गद्दार स्त्रीर प्युभ्रष्ट बहा जाता है। मेरा स्पष्ट मत है कि समाजवाद की आति के लिए साधन पर विचार करना अत्यंत आव-स्वत है। भिन्न-भिन्न व्यक्ति समाजवाद का ऋ**र्य ऋलग** त्रलग सममते हैं, किंतु यदि समाजवाद से हमारा तात्पर्य है ऐसे समाज से जिसमें व्यक्ति की भौतिक त्रावश्य-यताएँ प्रो होती हों, जिसमें व्यक्ति सम्य तथा सुसंस्कृत हो, खतंत्र तथा बीर हो; दयालु तथा उदार हो, तो

कि विश्वात है कि हम बिना एक उच स्त्राचरण तथा तिक स्तर पर दृढ रहे इस उद्देश्य की प्राप्त नहीं कर किते। ऐसा लोगों का विश्वास है कि यदि समाज शोषण का ग्रांत कर दिया जाय श्रीर सब की बिन वस्त्र ग्रौर रहने के .लिए घर मिलने लगे तो ारी समस्या ग्रपने ग्राप हल हो जाय । लेकिन पशुत्र्यों भिर्मात इस प्रकार पेट पालना ही समाजवाद का देश्य नहीं है बल्कि उसका ऋादर्श इससे कहीं चा भी है।

महात्मा गांधी ने हमें बहुत सी बातें सिखाई हैं किनं सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने हमें यह सिखाई है कि षन ही साध्य है। बुरे रास्ते पर चलकर हम ग्राच्छ देखों को प्राप्त नहीं कर सकते, अच्छे उद्देखों की ति के लिए सुमार्ग की ब्रावश्यकता है। इस में से हु इंड सत्य पर ब्राविश्वास कर सकते हैं लेकिन संसार ौर देश क्षी हाल को घटनार्छा ने मेरे इस विचार की ौर हट् कर दिया है कि केवल ऋच्छे साधनों से ही म् अच्छे समाज ग्रर्थात् समाजयाद् की स्थापना कर

ुत्राचात्मिक पुनर्जीवन को स्त्रावरुयकता के संस्वंध भैने ब्रमी हाल में एक वक्तह्य दिया था। उससे <sup>ाप में</sup> से झुछ लोग शायद यह समकते हो कि मेरा खास हाल को दुर्घटनाक्रों से इस कदर हिल गया कि है वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से भागने की य कर रहा हूँ । श्राप में ते जिनकी ऐसी धारगा है वे म में हैं। वीं श्रस्थात्मवाद को धार्मिक श्रर्थ में मिका बाता है तो मुक्ते इसका तनिक ज्ञान नहीं है। एकाएक ब्रात्मा या हक में विश्वास नहीं करने लगा । मेरा दर्शन मानवीय तथा ऐहिक है। भरी चिन्ता विषय उन्हों लोगों की समस्या है जिनके साथ भाव में मुक्ते रहना है। में भूटे, खूती, निर्दयो, ग्रास-ख तथा है पहुर्या व्यक्तियों के समाज में रहना

मनुष्य के स्वनाय के संबंध में कुछ कहना कठिन किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि उसे वा वनावा जावना वैसा ही होगा। जन्म से ही कोई बा श्रीदमी नहीं होता बल्कि उसे मुशिचा द्वारा व बनाया बाता है। यदि हमारे दल का उद्देश्य

केवल खाता-पीता मनुष्य ( जानवर ) पैदा करना उहीं है बल्कि मुनुष्य को अच्छा भी बनाना है, तो मैं कहूँगा कि इमारे राजनीतिक कार्य नैतिकता से प्रेरित होते. चाहिए। त्राशा है न्त्राप लोग इस पर समुचित रूप के विचार करेंगे।

में यहाँ एक ग्रीर समस्या पर उदारता पूर्वक विचार करना चाहता है।

कुछ लोग सभी राजनीति को दलवन्दी की अखाडा समभते हैं, किन्तु यह घातक धारणा है। मैं यहाँ इस प्रकार की धारणा के दो महत्वपूर्ण पत्नों पर विचार करूँगा । पहले हमें यह देखना है कि हमारे संगठन पर इसका क्या प्रभाव पहला है । जो लोग इस विचार के हैं, स्वाभाविक रूप से वे दल में अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। मैं यह नहीं करता कि वे ऐसा कर ही रहे हैं। इस तरह के विचार ख़ने वाले जो कि शक्ति को ही राजनीति का सार समकते हैं इसे प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के उपायों का सही मानते हैं। यहाँ तककिं वे चनाव के समय भूठ, गूंदे प्रचार और धाखा-धड़ी करने में भी नहीं हिचकिचाते।. स्पष्ट है कि इस प्रकार की नीति से दल छिन्न-भिन्न है। जायगा । न समभता हूँ कि मेरे सभो साथी इस विचार से एइमत होंगे। मैं दल के सदस्या से निवेदन करता हूँ कि वे ऐसे सभी साधनों की प्रयोग में न लावेँ श्रीर दल में शक्ति पाप्त करने के लिए गुटबंदी न करें। पद, ' प्रभाव तथा नेतृत्व के लिए ग्राक्ता करना. मृतुष्य के लिए स्वाभाविक है, लेकिन अपने कार्य और नेवा ते हरेक की आगे बढ़ने की बंधा करनी चाहिए।

इस दृष्टिका दृसरापच्च जिसकी परीच्।<del>ंं-</del>गहौ - करना चाहता हूँ वह कहीं ग्राधिक महत्व का है। राज-नीतिक दलवंदी में विश्वास करने वाली की धारणा है कि केवल राज से ही समाज की भलाई की जो सकती है। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत के समर्थक समान की सेवा ग्रीर उसमें ग्रपनी इच्छानुकूल परिवर्तन करने के लिए. राज्य पर कब्ज़ा करने में विश्वास करते हैं।

में इस विचार को गलत सम्मता हूँ। ग्राज राज-सत्ता कांग्रेस के हाथ में है, किंतु प्रत्येक विचास्त्रील कंग्रिस जन इस दात से सहमत होनं कि यदि कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन ग्रांर विकास के लिए राज्य पर

निर्भर करेगी तो वह स्त्रयं कमजोर हो जायेगी। कांग्रेस • के अंदर रचनात्मक कार्यकर्ता तो यह सोच रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के वैधानिक कार्यक्रम से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए जिससे कि वे समाज ग्रीर राज्य दोनों की सेवा कर सकें

कम्युनिस्ट ग्रिधिनायकतंत्रवादा देशों के ऋतु-भव से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि राज्य की सामा-जिक पुनर्निर्माण का ऐकमात्र साथन मान लिया जाय ता पूरे संमाज का रूप सैनिकवादी हो जायगा। उसमें राज्य हो सर्वशक्तिशालो होगा । जन-धरणा का ख्रांत हो जासगा ग्रांर व्यक्ति मर्शान का पुर्जामात्र रह जायगा । .इस<sup>ं</sup> प्रकार का समाज हमारे दल का उद्देश्य नहीं हं थ्रां।र न तो हम जनतन्त्रात्मक समाजवादी समाज, जो कि हमारा ध्येय है, का ऐसा विकास-क्रम हो मानते हैं।

प्रजातन्त्र में लोगों को राज्य पर कम से कम निर्मर करना चाहिए। महात्मा गांधी श्रीर कार्लमार्क्स दोनों के अनुसार प्रजातंत्र की उच्चतम अवस्था में राज्य स्वतः समात हो जायगा । तानाशाहा जो मजदूर वर्ग के श्रिधनायक तंक से भिन्न है, हमें लोकतंत्र की छोर नहीं ले जा सकता। लोकतंत्र के विकास के लिए यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक सामाजिक च्रेत्र में जनता की कार्य करने को पूरी स्वतंत्रता दा जाय । उसे विभिन्न ग्रार्थिक एवं सांस्कृतिक संस्थात्रां के द्वारा ग्रपनी उन्नति करने ग्राँर समस्यात्रों की स्वयं इल करने के लिए ब्रांत्साहित किया जाय ।

इसी प्रकार दल में हमें इस तरह की मनावृत्ति पैटा करनी है, जो हमें पद की आकांचाओं से विरक्त रखे। चाहें हमारे हाथ में सरकार हो या न हो, किन्तु मेरा विश्वास है कि यदि इम रचनात्मक कार्यों से मजदर ग्रांटीलन इतना मजबृत बना सकें कि वह उद्योग-धंधी का स्वयं संचालन कर सके, मजदूर वर्ग की नागरिकता को शिक्ता दे सके; सहकारी शाम्य जन समुदाय स्थापित कर सके: बन्चीं ग्रीर नीजवानी की देशभक्त बना सके: पिछड़ी हुई जातियों की नुसंस्कृत बना सके: जाति-पाँति, ग्रंध-विश्वास तथा बहुरता दृः कर सके: ब्रात्यधिक संख्या में निःस्वार्थी कार्यकर्ताब्री का सह-वोग पा सब, जो पद-लोलुप नहीं हैं, तो हम समाज- `उठाया गया है श्रीर हमारे कार्यकर्ता यह नहीं समफ

स्थिति में राज्य ग्रानिवार्य रूप से समाजवादी हो जायगा श्रार वैद्द श्रपना निश्चित कार्यक्रम पूरा करेगा। वह उन्हीं वैध ग्राधारों की परिधि में काम करेगा; जिन पर चल कर उसने ज्ञान तक बहुत कुछ कार्य पूरा किया है। इस प्रकार राज्य लोकप्रिय समाजवादी आदीलन का अस्त्रमात्र रहेगा।

जो ऐतिहासिक निर्णय हम लेने जा रहे हैं उस सम्बंध में यह चर्चा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विरोधी दल के सदस्यों में शक्ति शाम करने की लालसा प्रवल होती है। हमें इस लालसा को काबू में रखना चाहिए। र्हमें यह सदा दाद रखना चाहिए कि केवल रचनात्मक कार्य ग्रीर हेवा से हम प्रजातंत्रात्मक समाजवादी समाज कायम व्यने में सफल हो सर्केंगे ।वैधानिक घोखे घड़ी ग्रीर दूसनें के छिट्टाव्वेपरा से कोई लाभ न होंगा । किर्न क्रांतिकारी दल में, जिसका उद्देश्य समात्र में मीलिक परिवर्तन करना होता है, दो पन्न होते हैं-एव व्यानिक दूसरा रचनात्मक कार्यकर्जात्रों का। एक समय ऐसा अवस्य आता है जब कि दोनों पर्हों में प्रमुख के लिए मागड़ा खड़ा होता है, इसी प्रकार का संघर्ष कांग्रेस में पैदा हो गया है। इस द्वन्द् में वैधा-निय उन्न वा विजय हुई है। ऐसी स्थिति में रचनात्मक कार्यकर्ता कार्तन से अलग होकर समाज-सेवको का एक स्वतंत्र दल तंत्रदित करेंगे । हमें अपने दल को इस प्रकार विकासन करना चाहिए कि रचनात्मक तथा वैधानिक वार्यवर्ता मिलजुल कर कार्यक्करें श्रीर उसमें रचनाश्मक बादवर्ताद्यों की ब्रावाज ब्रधिक प्रभाव-शाल हो, तन हमारा दल लोकतंत्र कायम करने का उपयुक्त साधन वन सकता है।"

निवार्ट मनान करने के पहले में वामपत्तीय एकता की समस्या पर इ.छ कहना चाहता हूँ । पार्टी के पुनस्सं-गटन है समय ने इस समस्या की चर्चा दल के बैठकों में कई बार ब्राई है। इसारे नीति-सम्बंधी वक्तब्य में कन्युनिस्ट पार्टा ते सभ्यन्य रखने के बारे में स्वष्ट घोषसा कर दो गई है। स्त्रभी हाल में स्त्रठारह वाम-पत्तीय दलों का तःमेलन पटना में हुन्त्रा था। उसमें एक संयुक्त मीर्चे की नींव डाली गई है! यह प्रश्न पुनः वादी समाज स्थापित करने में सफल हो सर्वेंगे। इस पारहे हैं कि दल की नीति क्या हो। मैं इस वामपन्नीय

जृन

के प्रश्न को दो हिष्ट से विचार करना चाहता क तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एकता श्रीर दूसरा इलों के साथ एकता।

हां तक कम्युनिस्ट पाटों का सम्बंध है हमारी नीति । दुनिया की घटनाओं ने इसे और हद कर है। दुनिया की घटनाओं से यह ज़ाहिर है कि की सभी कम्युनिस्ट पार्टियाँ रूस की पिछलग्गू कोस्लोवाकिया में हाल की घटनाओं से इसकी हो गई है। जिनकी आंखें इससे भी नहीं खुली हैं, पुनिस्टो के एजेन्ट हैं।

या किसी विदेशी शक्ति के पंचमागियों से संभव हो सकती है १ हमारी स्वयं उस देश से रोसकती है, किन्तु देश में उसके ऐजेन्टों की प्रतिष्टा स्भाव को बद्ने देना अपने देश की स्वतंत्रता को रखना है !

म्युनिस्ट लोकतंत्र किस प्रदार का है हाल की खों से यह भी रुद्ध हो गया है। दल के नीति वक्तव्य में यह साफ साफ कह दिया गया है कि स्टों की देशभिक्त छोर उनके उद्देश्य से हमारा है — हम लोग लोकतंत्रास्मक समाजवाद में ति करते हैं छोर कर्तृनिस्ट तानाशाही में। इसके में कर्युनिस्ट वहते हैं कि यह उनका छालग का भ्वातंत्र हैं इसका स्वस्प भी चेकीरलीय में स्पष्ट हो चुवा है। प्रांठ लास्की की भी हमी दूर हो गई है। घटना चक्र ने तो इस पर छोर भी प्रकाश हाला है। कर्युनिस्ट प्रजार्व कर छोर भी प्रकाश हाला है। कर्युनिस्ट प्रजार्व काम मेसारिक जैसे जनवादा भी जिवित न रह प्रीर चेकीरलीवाविया जनतंत्र के छार्यच्च हाक्टर वेनेस के मुहँ पर भी ताला लगा हुछा है।

कम्युनिस्टों से हमारा तीवरा मीलिक मतभद । कार्य-प्रणाली ते हैं। जिनकी ख्रांख पर परदा पड़ा है, वे चेकीरलीवाकिया में कम्युनिस्टों की खाली को देख सकते हैं। हमारे देश में भी इसका य मिल रहा है। हमारे टल के विरुद्ध कम्युनिस्ट वार और उनके विभिन्न मीचों से मिथ्या प्रचार जा रहा है। रेल-कर्मचारी संघ के ख्रध्यत् की तत से मुभे इसका कड खनुभव है। ख्रभी कम्यु- 'नेहरू सरकार जिन्दावाद' के नारे लगाते के ख्रीर

रेलवे बोर्ड से जो समभौते हुए उसका विजय के रूप में स्वागत किया। करते थे, किन्तु अब जबिक उनकी नीति बदली है तो वे भारतीय सरकार की जह ही खोदने पर तुल गए हैं। उदार समभौतों की अब पे निन्दा कर रहे हैं और मुभ पर भी यह आरोप लगाया जाता है कि मैं रेलवे-बोर्ड के हाथों विक गया हूँ। वामपन्तीय एकता का नारा लगाने के साथ ही कम्यु-निस्ट इस प्रकार की भी हरकतें करते हैं। हमारे और कम्युनिस्टों की कार्यप्रणाली में कोई साम्य नहीं है।

मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यदि समाइव वादी दल स्वतंत्रता एवं प्रजातन्त्रिक समाइवाइ में विश्वास करता है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी के साय-एकता के विचार को साहस पूर्वक अपने अन्दर्भे निकाल देना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं सभी को सावधान कर देना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट हमारे दल में धीरे धीर प्रवेश कर उसमें अपने पिट्टू तैयार कर उसे भंग करने को चेष्टा करेंगे और अन्त में उसे नष्ट ही कर हैंगे। बाद आप सतर्क नहीं हैं, उनके बहकावें में आ गुए, बाद एक मिनट के लिए इनकी नैतिकता पर विश्वात करेंगे, तो आप दल की बरबादी का राखा खोल की आप में से प्रत्यंक को सतर्क रहना चाहिए। अन् जनता को कम्युनिस्ट ख़तरे से सावधान कर देना चाहिए अब पूरव में ना कम्युनिस्ट मूचना-संध (कमिन्सानं का स्थापना के लक्षण मालूम, पड़ने लगे हैं। उनके कम्युनिस्ट ख़तरा और भी बढ़ जाता है।

पन्द्रह श्रमस्त के बाद से हमारे दल का अब रचनात्मक हो गया है। हमें एक नये भारत का निर्माण करना है। कम्युनिस्ट किला प्रकार ने रचनात्मक कार्य करना नहीं चाहते। उनका एकमात्र • उद्देश्य उपद्रव करा जनता में श्रपने दल को लोकप्रिय बनाना श्रीर भारत को कमजोर करना है। वे भारत को विश्व में एक तीसरी बड़ी शक्ति होने देना नहीं चाहते। श्रदा वे श्रपने देश के पुनक्त्यान में यावा डालने में अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। इतनी बार्व कम्युनिस्टों के सम्बन्ध में हुई।

भेहरू सरकार जिन्दावाद' के नारे लगाते वे स्त्रीर यह स्त्रत्यावस्थक है कि उनमें से प्रत्येक की नीति तथा

कार्यक्रम का निरीच्ए किया जाय श्रीर तभी एकता "का प्रश्न इल हो सकता है। किसी **रल** को वामपत्ती कहा जाने लगे "तो इसका यह ऋर्य नहीं कि हम उसके साथ मिलकर कार्य करने लगें। देश के अन्दर बहत से वामपत्ती गुट हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ब्रौर उनमें नहीं के क्यावर मतभेद हैं। ये सभी तानाशाही के उद्देश्य में विश्वास करते हैं ग्रीर कम्युनिस्ट कार्य-्रणाली की अनितिकता को मानते हैं। उनका कम्युनिस्ट-पार्टी से केवल इतना अगड़ा है कि वे स्टेलिन के ग्रातिरिक्त किसी ग्रन्य देवता की पूजा करते हैं श्रीर वे रूस का पिछलग्गृ होने में कम्युनिस्टों से श्रोड़े कम 'हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में इनमें से कुछ दलों की धारणा इमसे मौलिक रूप से भिन्न है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेहरू-सरकार कों केरेन्सकी सरकार कहते हैं। ब्रीश उसे हिंसात्मक उपायां द्वारा उलट देना चाहते हैं। ऐसा परिस्थिति में इन गुटो के माथ एकता कैसे संभव हो सकती है ?

मेरा सदैव से यह विचार है कि वामपन्नीय एकता के लिए एक ही मार्ग है। इसीसे वे दिन्त्रण पन्न का विरोध करने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। छोटे-छोटे प्रतिद्वन्दी वामपन्नी गुटों को मिला-कर जी वामपन्नी मोर्चा तैयार किया गया है, वह जनता का सहीं नेतृत्व नहीं कर सकता। इसमें मतमेद और देप पैदा-होंगे जो उसे हमेशा कमजीः बनाए रखेंगे जिससे किसी भी बुनियादी सवाल पर यह भंग हो सकता है। यदि वाम-पन्न को शक्तिशाली बननों है तो उसे किसी एक दल में संगठित होना चाहिए, जो एक निश्चित कार्यक्रम के आधार

पर देश का नेतृत्व करने की च्रमता रखता हो। बस्तुरियति को देखते हुए निष्पच्च भाव ते मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी दल ही इस योग्य है। — श्रव जब की हम स्वतःत्र दल बनाने जा रहे हैं, हम ऐसे बामपची गुटोएवं व्यक्तियों को श्रामंत्रित करेगें जो हमारे दल के में लिक सिद्धान्त को मान श्रपनी शक्ति इससे मिलाकर देश में एक समाजवादी श्रान्दीलन खड़ा करेगें। मुक्ते विश्वास है कि समाजवादी दल उन सभी बामपची गुटों का स्वागत करेगा जो इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे।

य्यप्ते नये दल की रूप रेखा के सम्बन्ध में मैंने युद्ध सुभाव रखने का विचार किया था, लेकिन यह संभव न हो सका। किंतु मैं इस समय यही कहना चाहता है कि दल का इस प्रकार अपमूल परिवर्तन किया जाय कि जिससे वह संगठित जनता की प्रतिनिधि हो तक। सुभे अपारा है कि आप लोग इस सम्बंध में अपने अपने सुभाव रखेंगें और दल के लिए विधान तैया नरें।

इस नीति सम्बंधी रिपोर्ट में मैने राष्ट्रीय समस्यास्त्रों पर विचार करने की जोश नहीं की है खाँर न उस सम्बंध में की ति निर्धारित करने का प्रयत्न ही विचार है सम्मेलन खपने परताद्यों में इस सम्बंध में विचार करेगा। मेरे दिमाग में जो प्रश्न धूमते रहे हैं उन्हां के मैने यहाँ विचार किया है, जिससे कि खाप भी उनके विचार कर मके। जो छुन्ह मैंने कहा है उसे खार पूर्ण कर से स्वीकार करेंगे या नहीं इसे मैं नहीं कर सम्बा परन्तु सुक्ते खाशा है कि खाप इनपर गर्मनावयंव विचार खबर्थ करेगे।

#### श्री सीताराम जायसवाल

काव्य का स्वरूप

ग परिवर्तन के साथ युग की मान्यताएं बदलता परिभाषाएं बनती हैं श्रौर नये श्रादर्श प्रस्तुत गते हैं। जन-जीवन की वाह्य श्रीर श्रंतः द्शाश्री कि दर्शन में, कार्यप्रणाली में तथा परिणाम परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन इ का निखार है, गति का चिन्ह है, प्रगति का । श्रतः परिवर्तन जब प्रस्तुत होता है तब विकास-राकियाँ उसका म्यागत करती हैं। ऋौर रूढ़िवादी ाँ जो विकास को ( श्रपना ) विनाश मानती हैं, विरोध करती हैं : इस प्रकार का संघर्ष इतिहास । परिवर्तन दाल न प्रगट होता है ऋौर फिर थील शक्तियों प्रहार के ने लुप हो जाता है। र्तमान काल एग-परिवर्तन का है क्योंकि नई ाएं स्यापित हो उहाँ हैं. नहुं परिभाषाएं वन रही ्नये ब्राटमं के लेक्ट नमात्र चल रहा है ख परिवर्तन शास म यह । ग्रावश्यक है कि हम गाचीन ब्राट्यां ाग साम्बताब्यां क्यो इस हाँग्र कि उनमें दिवन ाम है हार कितना हाहाह. य ही प्राचीन भारकात्रिक या नवीन रूप क्या गहिए। इस प्रकार विचार विनिमय से यह मा कि हम श्राम कतात य उन तत्वीं की ले ो बीवन के लि अध्यय है और उन वस्तुओं ग सकेंगे के जिस्से ब्रोट प्रगति के प्रथ में क्षि है। एक वर्षास्थित में साहित्यिक प्रगति से काव्य के कारण पाना विचार करने की

भ्' के सावाच माहित्य शास्त्र 'काव्य के रचित्रता हो तक नःसद का मत है कि र्थे (इचन इंग्लंडन, गुग्रसहित इंग्लंडन अपुरावनावज्ञाः वास्त्र-काव्य प्रकाशः)

काव्य को यह परिभाषा जिद्ध काल में लिखी गई 🖫 थी. उस समय की सामाजिक दशा क्या थी हो।र उस सयय दोप श्रीर गुरा की क्या कल्पना थी, इन सब बाती पर विचार करने के बाद इम इस निष्कर्प पर पहुंचेंगे कि त्र्याचार्य मम्मट ने काब्य की परिभाषा देते सपय .त सामाजिक दोप और गुरा की भी कल्पना की होगी। मन्मद के अनुसार रचना में दोष नहीं होना चाहिए, उसमें गुरा होना चाहिए। इस परिभाषा की प्रगतिवादी दृष्टिकोण से स्वीकार करते समय हमें दोष र्ग्रोट गुरा की ब्याख्या सामाजिक विवासको दृष्टि से भो करना होगो। प्रगतिबादी दृष्टिकंग्य से 'दोप' उसे कहें हो शोपण का समर्थन करता है आर सीमित दृष्टि ने देखता है। कान्य में 'गुरा' ने इनारा 'तालवं' होगा उस बस्तु से जो जाति-भेद हर धर-भेद से पुन हों, हा एकता का पोपक हो । हानः अधार्थ मन्मध्ने काव्य वा जो परिभाषा प्रस्तुत का है। उसे स्वीका 🔭 उसे समय हमें ऐसे अर्थ को प्रहरण करना पत्था हो तथान-बादा समाज के अनुकूल हो। हान्यादा आलीचक मन्मर हे 'द्रोप' श्रीर 'गुण' के उन्तंत्र म 'स्वीनगत' शब्दगत श्रीर-रूदिगत दृष्टि से उन्हर सार्वनीम सामाजिक दृष्टि से नहीं। इसलि वे राज्ये का रूप सामाजिक विकास के साथ-साथ वर्ग छैन्छ छोने न समाज का प्रगति में साहित्य को सहायक मानत है।

ग्राचार्य मम्मट के मत से काल का लाकत हीता है, वह एक उद्देश्य की पूर्ति करता है हो। यह उद्देश्य है क्या - गुण की वृद्धि । ग्रतः वला सन्ति र लिए र कहने वाले ग्रथवा साहित्य ग्रीर नेना व कावन्य की श्रस्वीकार करने वाले श्रालोचकी काल साहन्य का से मायः विकास हैत गुगासहित स्रीत उद्देश्य—गुगा वृद्धि—पाना कि मायः विकास है। (तद्दोपी का प्रमार करना कठिन ही जान उद्देश्य—गुरा वृद्धि—सामाजिक भारता विवासिता कठिनाई सांस्कारिक है, श्रेग्णीगत है का हैगाँ ते

'कलावादी' ग्रालोचक सम्बन्ध रखते हैं, उस श्रेणी का स्वार्थ उन्हें वाय करता है कि वे साहित्य का उद्देश्य जाति-हीन और वर्ग-विहीन समाज संगठन न स्वी-कार करें। इतना ही नहीं उनका 'श्रेणी-स्वार्थ उनसे यह भी कहता है कि वे साहित्य में समाजवादी चेतना का विरोध करें । इस प्रकार 'कलावादी' प्रतिकियावादी का रूप धारण कर लेता है। श्रौर प्राचीन शास्त्रों के ऐसे ग्रर्थ निकालता है, जिससे ग्राज ग्रनर्थ होता है। काव्य की इत प्राचीन परिभाषा के नवीन अर्थ को लेते हुए काव्य के उद्देश्य की स्पष्ट करना वर्तमान काव्य

के स्वरूप के लिए ग्रावश्यक है।

प्राचीन बाब्य 'लोकरंजन' को महत्त्व प्रदान करता है। प्रगतिबाद के सिद्धांत से भी काव्य में लोकरंजन की शक्ति होनी चाहिए,लेकिन कठिनाई उस समय उपस्थित होती है जब लोक्र जन की व्याख्या की जाती है। एक वर्ग कहता है- जब कवि या कथाकार सुखात्मक श्रीर दखात्मक दोने अकार के भावों के विधान द्वारा लोक का रंजन करना है तो मानना पड़ेगा कि उसका ताल्यर्थ भावों में लीन जन्मा है, सुख या दुःख तो उन भावों के प्रकार की विशेषनाएं हैं। दुसरे शब्दों में लोकरंजन का श्चर्य भाव में लीन करने से किया जाता है। भाव किस प्रकार के हीं, इनने कोई प्रयोजन नहीं । सुख-दःखंका लोकरंबन की हिंदे से क्या महत्त्व है, इस पर भी यह वर्ग विचार नहीं बरता । इस प्रकार वह काव्य में लोक-रंजन की भावना का कोई तामाजिक स्तर नहीं मानता।

लेकिन प्रगतिबादी सिद्धान्त के श्रानुसार काव्य में लोकरं जन यो भावना ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है. क्योंकि प्रगतिवादी हरिजीए काव्य के लिए लोक की आवश्येक मानता है। लीक-भावता ऋौर लोक के सूच दःख की अभिव्यक्ति प्रगति के लिए करना कान्य की स्वानाविक सुन्दरता होनो चाहिए । इसलिए प्रगतिवादी सिद्धांत रूदिवादियों की भाँति कान्य का लच्य केवल · मनोवृत्तियां का परिशोधन नहीं मानता, वरन् वह यह कहता है कि काव्य का मुख्य लच्य है स्यक्ति की भावना को सामाजिक चेतना प्रदान करना । प्रगतिवादी दृष्टि ने काव्यं में यह शक्ति होनी चाहिए कि वह व्यक्ति थी मनोवृत्तियों का परिशोधन इस प्रकार करे कि वह अपन में सम्माजिक भावना-उत्पन्न कर सके और अपने को समाज का समंभने लगे। उसे समाज का दु:ख-सुख श्रपना दुःख-सुख प्रतीत' होने लगे । जब बंयक्ति में यह चमता उत्पन्न हो जायगी तभी उसकी भनोवृत्तियों का परिशोधन होगा अन्यया नहीं।

काव्य में मनोइतियों के परिशोधन की बात को लेकर 'सहदय' का उल्लेख किया जाता है, इस दृष्टि से कि काव्य ग्रहण करने वाले ग्राहक में यह चमता होनी चाहिए कि वह कवि के भावों को समक्त सके। दूसरे शब्दों में काब्य को पट्ने अथवा सुनने वाला व्यक्ति इतना सहृद्य हो कि वह कवि के भावों को समक्त सके श्रौर ऐसा श्रनुभव कर सके कि कवि ने जो भाव व्यक्त किए हैं वे उसके होते हुए भी सबके हैं। इस सम्बन्ध में मैक्सिम गोर्की की बात बाद ब्रा गई। गोर्कीने साहित्य के स्वरूप के सम्बन्ध में कहा है कि एक लेखक जब बीस या पचीस या सौ व्यापारियों, अधिकारियों या मजदूरों की स्त्रादत, स्वभाव, पसन्द, विश्वास, रहन-सहन के ढंग को उनके वर्ग की दृष्टि ने देखता है और फिर इन प्रवृ-तियों को एक व्यापारों, एक अधिकारी या एक मजदूर के चित्रसा में इस प्रकार व्यक्त करता है कि वे प्रवृत्तियाँ व्यक्ति विशेष की होते हुए भी वर्ग विशेष की परिचयक हां, तभी ंउसकी रचना साहित्य के रूप में स्वीकार की जायगी, श्रन्थया नहीं। इसी बात की राठक के दृष्टिकी ए से देखा जाय तो पाटक काव्य में उन भावनात्र्यों को चाहता है जो उसके वर्ग की होते हुए भी उसकी हैं। प्राचीन काव्य शास्त्र ने कवि और पाठक दोनों के लिए 'सहर्य' होना ग्रावश्यव बताया है जिससे कवि श्रपनी 'सहद्यता' के सहारे लोक-भावना की ग्रह्ण कर सके और पाठक भी इती महरवता के द्वारा कवि के काव्य का रस ले नहं हमां तथ्य की प्रगतिवादी दृष्टिकोण से हम उस क्य में स्वीकार करते हैं जैसा कि गोर्की ने व्यक्त किया है । अर्थात् काव्य में व्यक्त मनोतृत्तियाँ श्रथवा भावनाएं व्यक्ति-विशेष की होते हुए भी वर्ग-विशेष से सम्बन्धित हो श्रौर पाठक भी ऐसा हो कि वह कवि की भावनाओं को सहृद्यता से ब्रह्म कर सके । ऋतः हमारे प्राचीन साहित्य के ऋनुसार जब काव्य के सम्बन्ध में यह कहा जाता. है कि काव्य का रूप भावों के ऐसे विधान में है जो रस-मग्न कर दे द्यीर मनोवृत्तियों का परिशोधन कर दे, तब इम

निक समाज में समाज के हित के लिए, सामाजिक या को शोषण से मुक्त करने के लिए, काव्य के i भावों के विधान ऋौर मनोवृत्वियों के परिशोधन स प्रकार स्वीकार करते हैं कि समाज में ऐसी या स्थापित हो, जो जन-सामान्य की भावनात्रों गदर करे । इस- प्रकार प्राचीन ग्रीर नवीन के स्वरूप में मौलिक ग्रन्तर नहीं है। ग्रन्तर है त्वार्य से प्रभावित ब्याख्या में । प्राचीन साहित्य यों ने काव्य के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए जो श्रेग्णीगत ंसे मुक्त हो। इसलिए ब्राधुनिक साहित्य की ो काव्य के स्वरूप की विवेचना प्राचीन सिद्धान्तों बार पर करते हुए भी हम इस निष्कर्ष पर हैं कि काव्य का स्वरूप वही तत्य शिव ग्रौर है जो व्यक्ति में समाज के लिए ऐसी भावनाएं करता है कि वह समाज के सुख-हुःच की ग्रापना ख समभता है और इसीलिए वह शोपना का करता है। वह वर्ग-विहीन ब्रीर जाति भेद ने माजिक व्यवस्था । समता, सौहार्व,समान ग्रवसर र्घिकार के ब्राधार पर स्थापित कन्ना चाहता ि साहित्य का उद्देश्य थे जिने लोक-प्रन्याम ंशीर 'बसमें लोकरंबन निहित हैं।

तीहित्यकार का व्यक्तित्व

र्शा य दैनिक 'क्राज' के १८ मई के अंक में श्रमस्माथ भाकि उस भाषणा हा कुछ छैदा हिया है जिसे उन्होंने प्रसाद संस्था अशी या नापसाके प्रकाशित अंश इस प्रकार <sup>झक्टर</sup> का ने श्रपने भाषसा में साहित्य है औ र्याक्तत्व की र**ज्ञा करने पर** होर दिया। हो विकिसीके निर्देश पर लाइस्य बना बा <sub>संक्</sub>तं । राजनीतिक विचारधानाग्रं ग्रान मितिपाडन कर**नेवाले पत्रकार** 🤴 - प्रचारक स्वते हैं, क्लाकार नहीं । साहित्यक को तेंत्र व्यक्तित्व की श्रीर साहित्य का स्थाप्ता " कता चाहिए।"

भाषण के इस ग्रंश से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि आधुनिक साहित्य में आजकल राजनीतिक विचारधारात्रों द्वीर मती का प्रतिपादन हो रहा है। दूसरे यह कि साहित्यकार को व्यक्तित ख़तरे में है ग्रीर साथ हो साहित्य की त्रात्मा की भी रचा करने की त्र्यावश्यकता है। साहित्यकार के स्वतंत्र व्यक्तित्व ग्रीर साहित्य की ग्रात्मा की रज्ञा इसलिए होनी चाहिए कि राजभीतिक विचारधाराश्रो श्रीर मतों का प्रतिपादन करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराश्ची ब्रौर मतों के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके परिसामस्वरूप साहित्यिको का स्वतंत्र व्यक्तित्व• संकट में पड़ गया है।

डाक्टर स्रमरनाथ का का यह भाषण स्राधुनिक साहित्यिक समस्या का प्रतीक है। इस भाष्य का महत्त्व इसलिए भी है कि आज का साहित्यकार 'स्वतंत्र ब्यनित्व' ग्राँर 'साहित्य की ग्रात्मा' की रचा के लिए क्या करे । दूसरे शब्दों में व्यक्तिएत स्वतन्त्रता और साहित्य को बादों से मुक्त रखने की आवश्यकता का यांदोलन चल रहा है। यतः यह त्रावश्यक है कि: वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया जाय । इस स्पृष्टीकर्ण के लिए सर्वप्रथम 'साहित्यकार के स्थतंत्र स्थक्तिक' के रूप को व्यक्त करने की ब्रावश्यकता है।

साहित्यकार का व्यक्तितर उतना ही स्वतंस होना चाहिए जितना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिस्व जनतन्त्र में स्वतंत्र होता है। साहित्यकार भी वह ्व्यक्ति है जो तमाजको संगठित करता है । इसलिए साहित्यकार का नमान से सम्बन्ध, कम से कम, उतना तो अवस्य है, जितना कि व्यक्ति का समाज से है। साहित्यकार का समाज के प्रति, कम से कम, उतना तो अवश्य उत्तरदायित्व है जितना कि व्यक्ति का समाज के प्रति है या होना चाहिए । ऐसा इसलिए है कि साहित्यकार एहले व्यक्ति है. नागरिक है, फिर बाद में साहित्यकार । समाज में रहते हुए साहित्यकार क़ो व्यक्ति की सभी जिम्मेदारियों को सम्हालना पड़ेगा। इतना ही नहीं, साहित्यकार होने के नाते -उसे भ्रन्य व्यक्तियों का पथ-प्रदर्शन भी करना पड़ेगा,

क्यों कि साहित्यकार स्रष्टा ग्रीर द्रष्टा होता है । साहित्य-कार जानता है कि समाज में विकास की प्रवृत्ति होती हैं विधाज निरन्तर गतिशील रहेता है। वह रुकता नहीं। हाँ यह आवश्यक होता है कि समाज को ऐसे पथ परं चलाया जाय जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्यार्ग है। यदि समाज की उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया, यदि उसका विकास लच्यहीन हुन्ना तो इसमें लोक-कल्याण, निश्चिल नहीं है। इसलिए साहित्य-कार रूपनी प्रज्ञा-शक्ति से ग्रौर सामाजिक चेतना से समाज को उस पथ पर चलने के लिए घोत्साहित करता है, जो उसके नैसर्गिक विकास को लेते हुए लोक रंजक है। यदि कोई साहित्यकार इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, तो वह साहित्यकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसका समाज में ब्रादर हो । ब्रतः साहित्यकार का व्यक्तिंत्व इस सत्य में निहित हैं कि वह सामाजिक विकास में सहायक होता है, इसलिए कि वह व्यक्ति का उल्यास सामाजिक कल्यास के अप में स्वीकार करता हं यदि समाजमें कुब्यवस्था है, संतुलन का स्त्रभाव है, न्यापित स्वायों का बोलबाला है तो साहित्यकार का यह पर्छ है कि वह उस व्यवस्था की बदल दे छीर 'स्वतंत्र ्यक्तित्व के नाम परं टिकी असमता की दूर कर दे। नाहित्यिक के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता रह कैसे सकती है वर्षाव समाव अपनी स्वतंत्रता खो देता है ? समाज तक स्थर स्वाधों के बन्धनों से मुक्त हो जाता है, उसे व्य सभी प्रकार के शोपणों से स्वतंत्रता मिलती है, तभी साहित्यक को भी 'स्वतंत्र व्यक्तित्व' मिल सकता है। ं स्वात हो हिंदी के विषय के वन्धनों से कराह रहा ्धर्मकताम परमनुष्यताका खूनकियाजा न्हा हो जब जाति, ब्यवस्था के नाम पर सामाजिक न्याद को मिटाया जा रहा हो, तब 'स्वतंत्र व्यक्तित्व' ा छर्थ क्या होगा ? फिर जब साहित्यकार आर्थिक क्ष्यता को दूर करने और सामाजिक व्यवस्था को हार वसने का प्रयत्न करता है, तो क्या वह 'राजनोतिक विचारधारायां श्रीर मतौ का प्रतिपादन' करता है ? क्ष्म व्यष्ट है। साहित्यकार का यह धर्म है, उसकी .. स्वस्थ प्रवृत्ति का का हो। यह तभी सम्भव है, जब प्रान्त का यह निर्देश है कि वह समाज के प्रति सचा

नहीं रह सकता । यदि 'स्वतंत्र व्यक्तित्व' से यह तात्पर्य हो कि साहित्यिक सामानिक कियातियों ते प्रभावित न हों ती यह कोरीं कल्पना है। श्रीजना स्वतंत्र व्यक्तित्व' की पुकार सुनाई पह रही है, वह भी वर्तमान सामाजिक परिस्थिति ही के कारण है, वह प्रतिक्रिया है समाज में उन शक्तियों के श्राघात के फलम्बरूप जी समाज की त्र्यार्थिक विषमता, धार्मिक ग्रौर जातीय श्रत्याचार को मिटाना चाहती हैं। यह समाद का दुर्भाग्य है और इतिहास का व्यङ्ग है कि खतंत्रता के नाम पर स्वतंत्रता का अपहररा किया जाता रहा है, मानवता के नाम पर भी मानवता की हत्या की जाती है। ब्राज भी साहित्यिक के 'स्वतंत्र व्यक्तित्व' के नाम पर चाहि-त्यिकों से कहा जाता है कि वह आर्थिक और जातीय कुन्यवस्था की जंबीर की कुला का हार माने और खुश रहें । रही नाहित्य म ब्रात्मा की रत्ता की बात, उसके सम्बन्ध में 'काब्य जा त्वरूप' में पर्याप्त प्रकाश हाला जा चुका है। उसक हुनलावृत्ति यहाँ बांछित नहीं है।

इस प्रकार उपानिक साहित्यिक समस्या जो 'साहित्यक के स्व करविताल' के नाम पर स्याट हुई है, उसका समाय । गहित्य ग्रीर साहित्यकार के वास्तविकं नवं कं का वनने पर हो जायगा। जहाँ तक राजनीत्क दल - वर्तेश की बात है, उसके संबंध में इतना हा बहना । सबनातिक दल के निर्देश से साहित्य का निमास को होता। जो राजनीतिक इल यह चाहता है कि कार उन दल का प्रचार करे वह कभी सफल नहीं हैं। जबें कि ऐसे साहित्य का बास्त-विक मूल्य 🖅 ले वन जो साहित्यकार राज-नीति की 😅 🚈 🦠 💖 र देश की राजनीति से उत्पन्न पिनिध्यतिया । भी दृष्टि रखता है, उसे राज-नीतिक दल कार्रिका से चलने का दोष लगाना श्चन्याय र्ग्नः स्वरं न हैं। नाहित्य की साधना वही साहित्यकार वर सर है की प्रतिक्रियाबादी नहीं है श्रीर जो सर करा अर्थान्त्रयों से मुक्त है। ब्रातः इस समय यह ज्याल का है कि ब्राधुनिक स्हित्य में कि साहित्यः । गा. ग्रयने सामाजिक उत्तर-हा असलिए वह सामाजिक परिस्थितियों से ऋछूता "दायित्व की ऋतुन मन्ना छी। सामाजिक, धामिक

तिक स्वतंत्रता को ग्रंपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता श्रगात रहने के कारण उनका मुलकाना कठिन कार्य

#### हिन्दी साहित्य और प्रगतिवाद

याशा मासिक पंत्रिका मई ४८ से प्रकाशित रही है। इस पत्रिका के प्रथम ग्रंक में शिचंद्र गुन ने हिन्दी साहित्य ग्रौर 'प्रगतिवाद' ते विचार प्रगट किए हैं। ब्रारम्भ में ब्रापने के प्रगति तत्व पर प्रकाश डाला है, फिर इसके स्दी साहित्य के इतिहास को लिया है। स्त्रापका हिन्दी साहित्य का इतिहास एक सामन्ती इतिहास है। यद्यपि इस दीर्घकाल में अपनेक जातियाँ भारत में ग्राई ग्रं।र भारतीय समाज उथल-पुथल हुई, हमारे उत्पादन के साधनों मिषिक वंधनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । के आगमन के साथ व्यवसायिक क्रांति के हमारी उत्पादन पड़ति में पैदा होने लगे धामन्ती साहित्य से भिन्न एक नये प्रकार के कला, विज्ञान ग्राँ।र दूर्शन की सृष्टि हुई ।'

वजी ने जो ऐतिहासिक मृत्मिका प्रस्तुत की है, क विवादस्पद् वस्तु है—

हेन्दी साहित्यका इतिहास एक लम्बे सामन्ती युग वेहास है।' इस मत से आधुनिक ऐतिहासिक **घारा सहमत** नहीं है। डा॰ परमात्माशरण ने **गने में सामं**तवादी प्रथा पर एक लेख 'जनवासी' सन् ४७ में लिखा है। आपका विचार है किसी भी भारतीय संस्था क लिए चाहे वह अप से अथवा कुछ, अंशों में यूरोप की सामन्त-या से मिलती भी हो, सामंतवादी यूरोपीय सी का प्रयोग अत्यन्त अनुचित और भ्रामक क्टिर परमात्माशस्या न श्रपने लेख में भारतीय शासन ब्यवस्था ग्रंप यूरोपीय सामंती ब्यवस्था ता की है और वे अनेक प्रमाणों के आधार वध्य पर पहुँचे हैं कि

है। किन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि भारतीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव सामाजिक तथी नैतिक काररा से हुआ या न कि किसी राजनैतिक आवश्यकता के कारण। यही कारण है कि यह ब्राज तक जीविद है 🖺

मन् १९४८

कुछ विद्वानों का मत है कि यूरोप की भाँति भारतीय इतिहास में सामन्त पृद्धति का विकास अभी नहीं हुआ। हाँ, सामन्त प्रदति के कुछ लेन्ए कहीं कहीं मिलते हैं। इसलिए भारतीय समाज में समन्ती प्रदति का प्रयोग समम्बद करना चाहिए।

इस प्रकार इम देखते है कि हिन्दी साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका का स्पष्ट रूप हमारे 'सामने नहीं है। इसी कारण गुप्तजी जैसे आलोचक, भी 'सामन्त शाही' के वास्तविक रूप से परिचित न हो सर्के । ग्रतः हिन्दी साहित्य के व्यवस्थित ग्राध्ययन के लिए यह श्रत्यन्त त्रावश्यक है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास की रचना नवीन ऐतिहासिक खोजों के आधार पर की जाय, ग्रीर उसके भीतर जो श्रेर्णागत चेतना है उसे स्मष्ट किया जाय, तभी 'हिन्दी साहित्य ग्रौर प्रगतिवाद' का वास्तविक अनुशीलन संभव होगा ।

#### सांस्कृतिक निर्माण

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'जनवार्गा' मई' सन् ४८ में 'हमारे देश का साहित्यिक तथा सांस्कृतिक पुनः निर्माण' की स्रोर ध्यान स्राकर्षित किया है। इस लेख में चतुर्वेदी जी ने इन सिद्धान्तों को अतिपादित

- (१) साहित्य श्रीर संस्कृति को हम वाद विशेष•ु की चहारदीवारी में न बाँधे।
- (२) इनके वैचित्र्य की रचा के लिए जन-पदीप कार्यक्रम को पूर्णरूपेण श्रपनार्षे ।
- (३) केन्द्रीयकरण के बजाय विकेंद्रीकरण की नीति से काम लें । 💯 🥇

इस समय साहित्य श्रीर संस्कृति को 'यादों' से मुक बिपत समाज के आयार को नैतिक धारणा की रखने की आवश्यकता है । खेकिन जब 'बाद विशेष' का द्वी के कारण तथा परिश्यित के अभी तक उल्लेख किया जाती है तब उसका अर्थ क्या होता

है ! चतुर्वेदी जी लिखते हैं—'जो कोई भी दल चाहे वह साम्यवादी हो अयवा समाजवादी या गाँधीवादी साहित्य श्रीर संस्कृति के गले श्रपनी साम्प्रदायिक कंठी घंटी बाँधने का प्रयत्न करेगा, वह इन दोनों महान् बस्तुत्रमें का कचूमर तो निकाल ही देगा, साथ हो बह श्रपने को उपहासास्पद भी बना लेगा। रेस्क्रिक के

😘 साहित्य ग्रीर राजनीति के संम्बन्ध की लेकर इस समय अवश्य यह अम उत्पन्न हो गया है कि राजनीति साहित्य को रास्ता दिखा रही है। इसीलिए यह माँग की जाती है कि साहित्य को 'राजनीतिक दल'-राज-नीति—से मुक्त रखा जाय। इस माँग के पीछे दो वातें हैं; एकतो यह कि सामाजिक चेतना से अनुप्रांशित साहि-त्यकार अपने साहित्य में ऐसे यथार्थ को उपस्थित करता है जिसमें राजनीतिक कार्यप्रणाली की छाया आ जाती है। वह जानवूभ कर 'राजनीतिक दल' का प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं करता, वरन् उसके साहित्य की श्राधार भृमिही ऐसी है जो सम्पूर्ण जीवन को, समाज की अधिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रहण करंती है। ब्रुतः यदि साहित्यकार समाज में सुख-शान्ति की वृद्धि के लिए राजनीतिक परिवर्तन वांछित समभता है तो वह किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करता। वह तो 'सत्य' का पच्च लेता है ज्यौर यदि कोई राज-नीतिक दल 'सत्य' का समर्थन करता है तो साह-त्यकार के लिए वह दल ग्रादरणीय है। लेकिन इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि वह साहित्यकार उस राजनीतिक दल का प्रचार करता है ग्रीर उस दल के लिए साहित्य .सुजन करता है। इसलिए जब साहित्य को बाद विशेष से गुक्त रखने की माँग की जाय, उस समय यह स्त्राव-ज्यक है कि साहित्य और राजनीति के सम्बन्ध को स्वीकार किया जाय, पर साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि साहित्यकारु श्रौर राजनीतिक दल का सम्बन्ध उसी प्रकार है जैसे एक पथ के दी राही। हमें त्राशा है कि चतुर्वेदी जी जब साहित्य और संस्कृति को बाद विशेष से मुक्त रखना चाहते हैं, उस समय साहित्य ग्रौर राजनीति के सम्बन्ध को भी स्वीकार करते हैं और साहित्य को इतनी स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं कि वह साहित्य सजन के द्वारा नये समाज का निर्माण करे और उस निर्माण के रास्ते में यदि राज

नीतिक". 'वाघा' भी उपस्थित होती हों तो उसे भी दूर कर दे। इसके अतिरिक्त जो दो अन्य बातें हैं-वे जन-तंत्र की भावता की पोषक है और उनके विषय में किसी. प्रकार के सन्देह अथवा अम की गुंबाइश्रा-नहीं है।

सांस्कृतिक निर्माण के सखन्ध में दूसरी उल्लेखनीय बात चतुर्वेदी जी ने यह लिखी है कि 'कोई भी सरकार किसी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक त्रांदोलन का विधि-वत् संचालन कदापि नहीं कर सकती । किसी भी प्रगति-शील तत्व का ग्रंथियंधन राज्य जैसी स्थायित्व प्रेमी संस्था से नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकारी सहायता लेते समय हमें ब्रत्यन्त सतर्क रहना चाहिए।'

इस चेतावनी के द्वारा चतुर्वेदी जी ने यह स्पष्ट , कर दिया है कि सांस्कृतिक छोर साहित्यिक निर्माण में समाज का प्रमुख स्थान होना चाहिए। इस चेत्र में शासन का इस्तच्चेप नहीं होना चाहिए। शासन केवल इतना कर सकता है कि वह समाज को अपनी सुविधाएं प्रदान, करें जिनसे कि समाज प्रत्येक चेत्र मैं विकास कर सके। दृतरे शब्दों में शासन की चाहिए कि वह लोकतंत्र के स्वस्थ बातावरण को बनाये रखने में सहार्यक हो । जो शासन लोकतंत्र के ब्राधार पर<sup>ं</sup>नहीं चलता, वह सांस्कृतिक निर्माण में सहायक नहीं हो सकता। वह समाज के सांस्कृतिक विकास को रोकता है और एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि सांस्कृतिक ब्रीर साहित्यक शक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। इस तरह एक प्रकार की 'ऋसम्यता' का प्रसार होने लगता है चूंह समाज पतन के गर्त में गिर जातां है। इसिंहए सांकृतिय निर्माण में शासन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था द्वारा सहायक हो सकता है।

चतुर्वेदी जी ने इस लेख में कई प्रश्न उपस्थित किए हैं। उन प्रश्नों पर गंभीर विचार करने की त्र्यावश्यकता है। ये प्रश्न हमारे देश के सांस्कृतिक विकास से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए इन प्रश्नों की-इस दंग से मुलकाना है कि हम गलत दिशा में न जाँय । तभी हमारे देश का सांस्कृतिक और साहित्युक निर्माण संभव होगा, अन्यथा नहीं।

#### मैक्सिम गोर्की

मिला गोर्क की मृत्यु जून १९३६ में हुई थी। विकेणोजीं की मृत्यु के बारह चर्य व्यतीत हो चुके स स स्पिति में और अधिक हो, गए हैं कि विवाहितिक महत्त्व को अली भाँति समभः जी जान सके कि गोकों ने सर्वहारा को किस क्यार उठाया ।

का गहित्य जन गहित्य है। रूस के णि श्रीर मबदूरों के जीवन की साहित्य से वित्तत इतने का श्रेय गोकीं को है, क्योंकि गोकीं वा म स्व गरीबी, बीमारी श्रीर मूख से पीड़ित था। भीते अपने बीवन में उन सभी यातनात्रों को भोगा बोस्त के निम्न वर्ग के जीवन में सदा उपस्थित ती भी। इसिलए गोर्झी जानता था कि किस प्रकार भार श्रीर श्रत्याचार किया जाता है। वह जानता कि श्रेन्याय श्रीर श्रत्याचार क्यों किया जाता है उक्ते यह भी जाना कि अन्याय और अत्याचार क्षमा करने के लिए क्या करना चाहिए। गोड़ी वीक्त-१४ में वी विधाएं उपस्थिति हुई उसन भे भागविक प्रकाश में देखा और इस प्रकार भेले हमला के वास्तविक स्तप से परिन्ति हो। हेरिलिए वह निराश न हुआ, वरन् दुगन

साहस से अन्याय और अत्याचार को मिटाने में लग गया।

गोर्की से आब संसार के वे सीहित्यकार प्रेरणा ग्रहण करते हैं को सत्य ग्रीर न्याय के पत में हैं। इसलिए गोकी केवल रूस का नहीं है, बरन् संबाद के उन सभी देशों का है। जहाँ की जनता नये : समाज की व्यवस्था में लीन है। गोकी प्रकाश स्तम्भ है उन साहित्यकारों के लिए जो जन-साहित्य का सजून-करना चाहते हैं, जो जन-जीवन में समता का प्रसार करना चाहते हैं, जो वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए त्राज का साहित्यकार जो संकुचित स्रोर सीमित नहीं है, गोर्कों की पुण्यस्तृति में श्रद्धार्जील की त्र्यर्पित करता है। स्त्रीर प्रतिज्ञा करता है कि वह त्रपने साहित्य द्वारा उन शक्तियों का उदय ,करेगा जो श्रन्याय, श्रत्याचार, शोपण श्रौर उत्पीणन की विरोध करती हैं। गोकीं ने संसार के साहित्यकारों के. सन्मुख यही त्र्यादर्श उपस्थित किया है। इसलिए जबतक हमारे देश में आर्थिक विषमता है, जाति-भेद है, शोपण है तबतक हमें गोर्की जैसे साहित्यकारों से प्रिंगा मिलती रहेगी, जिससे हम उत्साहित होकर एंसे साहित्य का सुजन कर सकें, जो समाज में ऐसी शक्ति उत्पन्न कर दे, ऐसा उभार भर दे कि ग्रुन्याय यं,र ऋत्याचार का **ऋ**स्तित्व ही मिट जाय I

# राष्ट्रीयं कार्यकारिणी के पांच प्रस्ताव

समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिशा ने गत २४, २५ और २६ मई को वेलगांव में निम्नलिखित पांच प्रस्तावे स्वीकृत किया।

#### १. वामपक्षीय एकता

ु 'समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिगी सभी समाजवादी गुटों का ध्यान एक ऐसे शक्तिशाली समाजवादी, दल के संगटन की आवश्यकता की ओर श्रांकृष्ट करना चाहती है जो देश की करोड़ों मेहनत-कश जनता को ग्रापनी ग्रीर खींच सके ग्रीर समाज-वादी व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सके।

विभिन्न समाजवादी गुटों के अलग अलग रहने से कोई लाम नहीं, ये प्रभावहीन ही रहेंगे। इनसे तो समाजवाद की स्थापना में बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है। ग्रलग ज्ञलग कार्यवम वाले स्वतंत्र गुटों का काम-चला इं संघ बनाने से भी वास्तविक समाजवादी एकता कायम नहीं हो सकती ।

द्विरा पित्यों के पास एक संयुक्त संस्था है स्रौर वह है कांग्रेस । इसी प्रकार वाम पत्तीय दलों की भी एक संयुक्त संस्था होनी चाहिए । समाजवादी दल अधिकांश वामपर्काय गुटों का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीर ग्राज यह समाजवाद का सबसे बड़ा दल है। परन्तु इसके बाहर ग्रंथ भी बहुत से समाजवादी दल हैं। राष्ट्रीय कार्य-कारिगा इन सभी की, जो समाजवाद के मूल सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, समाजवादी वल में शामिल होने के लिए आगंत्रित करती है। इस प्रकार वे एक वाम-पत्तीय दल बनाने में सहायक हों।

राष्ट्रीय कार्यकारियाँ यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि हिंदलीय व्यवस्था से ही, जैसा कि पहले कहा गया, है, हम लोक्तंत्रात्मक सुमाज की स्थापना ग्रीर राज-है, हा लावतवात्मक पुनाय के बाहुल्य होरहों है, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गहरी चिंता हो नीतिक रशाबित्व स्थापित कर सकते हैं। दलों के बाहुल्य होरहों है, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गहरी चिंता हो

से, बैसा कुछ यूरोपीय देशों के अनुभव से पता चलता है, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, राजनीतिक स्थिति डाँवा डोल रहती और अन्त में इससे अधिनायक तंत्र का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिसी यह स्पष्ट बता देना चाहती है कि यदि हमारे मौलिक सिद्धान्तों में मेल वैठता है तो साधारण बातें हमारे संगठनात्मक एकता में बाधक न होनी चाहिए । समाज-वादी दल साधारण नीति विषयक तथा श्रन्य सामान्य प्रश्नों पर मतमेद रखने की अनुमति देता है।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यकारिसी यह स्पष्ट बता देना चाहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलका, जो अन्य देशों के प्रति भक्ति रखते हैं और तानाशाही में विश्वास रखते हैं तथा मानवीय मूल्यों का जो आदर नहीं करते, समाजवादी एकता कायए करने में कोई हाथ नहीं होता चाहिए। एकता के लिए मौलिक सिद्धान्तों में समकाता और नमानता जरूरी है। लोक तंत्रात्मक समाजवादी दलीं श्रीर तानाशाही कम्युनिस्ट पार्टियों में, जिनकी निशा भी दूसरे प्रकार की है स्त्रीर मानवीय मूल्यांकन भिन्न प्रधार है, इस प्रकार की एकता का आधार नहीं है और हो भी नहीं सकता।

त्र्यतः इन सब को द्रष्टिगत एखते हुए राष्ट्रीय कार्य-कारियी अन्य समाजवादी गुडी की समाजवादी दल में सम्मिलित करने की संभावनाओं की छान-बीन करने के हेत दल के प्रधान मंत्री की उनसे सम्पर्क स्थापित करने का आदेश देती है।

े २. भारतवर्ष और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल

अमरतस्त्रीर ब्रिटेन के संबंधक बारे में जो गुप्तवार्ता

या जाय । इस चेतावर्नी के साथ राष्ट्रीय सीमा निर्धारण के कारण प्रान्त एक दूसरे से पृथक न िषोषित करती है कि भाषा को , आधार हिमानों की सीमा निर्धारित की जाय। है साय ही उसकी आर्थिक चमता और पूर्णता का भी त्र्यवश्य विचार रखा शब्दों में भाषावार प्रान्त बनाने के साथ प्यान रखना है कि भौगोलिक दृष्टि से प्रत्येक हो श्रोर प्रगतिशील शासन भार सम्हालने ानिक सेवा एवं जनता के स्वास्थ्य, शिक्ता र्येक विकास का प्रबंध करने की च्रमता

साथ ही राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी के जरिए न को संबद्ध रखा जाय। ताकि भाषावार हो जॉय और केन्द्र से अलग होकर राष्ट्रीयता को छिन्न-भिन्न न करदें। जितनी जल्दी सम्भव हो सभी सेकेण्ड्री स्कूलों में राष्ट्रभाषा की शिचा अनिवार्य कर देनी चाहिए। हिन्दुस्तानी को ही विश्वविद्यालयों की शिचा का माध्यम बनाया जाय। हाईकोर्ट और सरकारी काम में इसी का प्रयोग किया जाय।

समाजवादी दल को विश्वांस है कि इस प्रकार की व्यवस्था से प्रत्येक प्रान्त ग्रपना विकास कर सकेगा श्रीर ग्रपनी प्रतिभा के ग्रनुसार उन्नति करेगा । इससे राष्ट्रीय जीवन भी संबद रहेगा और भिन्न-भिन्न प्रान्त अपने योग-दान से देश के सांस्कृतिक जीवन को सम्मुन्त



# संसार में फ़ैसिज़म का विकास और भारतवृष

गम्भीरता से इतिहास का ऋष्ययन करने से यह देखा जा सकता है कि संसार के उन सभी देशों में जहाँ सम्यता के प्रकाश की दँककर जंगली हालत नहीं पैदा की गई है, भौगोलिक स्थिति और साभाजिक विकास-क्रम के अन्तर से एक काल में एक सी ही किया-प्रतिकियाएं होती रही हैं। प्राचीन असी-रियन वेवेल्लोनियन ग्रीर ग्रार्य सम्यता के काल से ग्राज के युग तक एक काल में एक सी ही प्रवृत्ति की किया-प्रतिकिया को विश्व-इतिहास से लिच्चत किया जा सकता है।

वैशानिक समाजवाद का ग्राध्ययन यह बताता है कि हमारी मनोभावमा, विचारधारा की उत्पत्ति ख्रौर जीवना-दर्श हमारी जीवन-प्रगाली से उद्भृत है। हमारी जीवन प्रणाली समाज ब्यवस्था पर ऋवलियत है और समाज व्यवस्था उत्पादन की प्रणाली पर निर्भर है। इसलिए ज्यों ज्यीं हमारे उत्पादन के साधन और तरीके बदलते जाते हैं, त्यों त्यों हमारे रहन सहन हमारी विचारधारा श्रीर जीवन-सरसी में परिवर्तन होते रहते हैं। इस न्याय से फ़ैसिज्म भी एक विशेष, पर संकर समाज-व्यवस्था है, परिगामतः एक विशेष, पर संकर ग्रर्थनैतिक उत्पादन व्यवस्था का फल है। ऋौर इम जानते हैं कि फ़ैसिईम का जन्म बीसवीं शताब्दी में प्रथम महायुद्धे के बाद हुआ । ऐसा इसलिए सम्भव हुआ कि पूँजीवादी अर्थ-नैतिक व्यवस्था के भीतरी विरोध से प्रथम विश्व-युद्ध का विस्कोट हुन्ना। प्रथम महायुद्ध के पूर्व पूँजीवाद अपने पूर्ण विकास पर पहुंचकर अपने अन्तर्विरोध से संत्रस्त ग्रीर भीतर ही भीतर विष्वस्त हो चुका था - युद्ध उसी का बाहरी विस्कोट था। युद्ध के तुरंत बाद पूंची-वादी प्रकृति से सर्वथा भिन्न समाजवादी व्यवस्था ने जन्म लिया । यूरोप में क्रान्ति का ज्वार न्याने लगा ख्रीर

अन्तर्विरोध से पूंजीवाद त्रस्त था श्रीर दूसरी श्रीर समाजवाद ने पूंजीवाद की मूल प्रकृति, व्यक्तिगत सम्पत्ति पर ही अघात करना शुरू किया। ऐसी ही परि-स्थिति में अपनी मूल प्रकृति व्यक्तिगत तन्पति-की रद्धा के लिए पूंजीवाद ने फ़ैसिक्स का रूप लिया। इसलिए फ्रैसिज्म में कड़वी गोली पर चीनी की पतली तह की भाँति समाजवादी-सा भासित होने वाला कार्यक्रम श्रीर नारा भी रहता है। किन्तु पूंजीवाद की मूल प्रकृति — व्यक्तिगत पू जी — को फ़ैसिज्म हर तरह से मुरचित रखता है। इसलिए फ़्रीसिन्म की पृंजीवाद के वचाव की ऋाखिरी मंजिल भी कहते हैं ! वत्तुतः पूंजी-वाद जब श्रवने श्रन्तर्विरोधं श्रीर समाजवाद के तीव श्रघात से बचने के लिए छुल, कपट श्रीर फिर खुनी रूप लेता है, तब उसे फ़्रैसिज्म कहते हैं। बिन देशों में ... श्रपने श्रन्तर्विरोध श्रीर समाजवाद के तीव श्राधात से पूंजीवाद दुर्बल पड़ जाता है, वहाँ भी, ख्रीर जहां वह दुर्बल पैदा ही होता है और समाजवाद उनकी गर्दन पर रहता है, वहाँ भी सर्व प्रथम छल अंह बाद में खूनी तरीकों से फ़ैसिज्म का उदय होता है। जब किसी देश की जनता कान्ति की स्त्रीर बढती ही जाती है, किन्तु उसका नेतृत्व उच-मध्यम वर्ग या सुधारवादियों के हाथ में रहता है, तब पूंजीवाद को फ़ैक्टिन के रूप में अविकांति का मौका मिलता है। समाजवादी कांति पूर्ण निजय के पहले ही रास्ते में जब रक जाती है, तो प्रतिकांति फ़ैसिज्म के रूप में होती है।

कोई भी सरकार जब श्रपने कर्मचारियों की ताकत त्रनुचित रूप से बढ़ाती जाती है, मौजूदा बानून को श्रपर्यात समभकर सुरचा के नाम पर दमनात्मक शासन चालू कर देती है, श्रापत्ति काल के बहाने तरह तरह े के नियमों से जनता के श्रिधिकारों को संकुचित करती रुस में समाजवाद कार्यों हो गया। एक ओर सपने - जाती है, पुलिस का राज्य कार्यम करने लगती है, देते श्रोर सभा करते तथा समाचार-पत्र निकायिकारों को सीमित करती हुई उसे पूर्ण रूप से
कर देती है, उत्पादन का नाम लेती हुई पर मर्जकी इस दिवा की श्रोर से व्यवहारतः बेखवर
की मुबदूरों के श्रविकारों को छीन लेती है,
के विरोध पंदर्शन का बवाब गोली से देती है,
पारण के जीवन मान को व्यवहारतः संकृचित
हुई मूंबीपतियों को उनके स्वार्थ-रज्ञा का
ती है, तब समभ लेना चाहिए कि वह सरकार
की श्रोर बट रही है।

इस जरा एक नजर विश्व में फ़ैसिउंम के विकास ि१६११ की जनगणना के अनुसार इटली ग १६८ लाख ग्राबादी में ९० लाख खेतिहर छुए ये, २३ लाख कारखानों में काम करने जिन में बड़े बड़े कारखानों में ७ लाख मजदूर १० में इटली की सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य ६००० थी, १९११ में २४००० हो गई। द बन उसमें क्रान्तिकारी तत्त्व और आए, सदस्य संख्या ४८००० हो गई। १६१६ षोशिलस्ट पार्टी चुनाव में शामिल हुई, स्यानों में १५३ उसे मिले श्रीर वही र्दस्त पार्टी सिद्ध हुई । उस समय मुसोलिनी देल को कोई स्थान नहीं मिला । १९२० की सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या दो गई श्रौर म्युनिस्पल चुनाव में उसने एक गनों पर कृत्वा किया। १९२० में उत्तरी जिस्लानों पर मजदूरों ने कव्जा कर लिया। श्रीर सरकार कमजोर पड़ गई थी। लेकिन के बावजूद भी राष्ट्रसत्ता पर कब्बा करके र्व्य-नाद नहीं किया गया। ह्यान्तिपूर्ण मिस्या का समाधानकरना चाहा गया। जिस भें बम्बई के नाविक-विद्रोह के समय ल के नेतृत्व में समभौते की नीति बरत कर ाड को रोका गया, वैसा ही कुछ कनफेड-लेकर दल के द्वारा इटली में भी कुन्ना। लिख इक गया।

इघर मुसोलिनी ने समाजवादी नारा देना शुरू किया । उसने श्रपन प्रोग्राम में राजतन्त्र श्रोर श्रभिजात वर्ग के अन्त करने की, लड़ाई के समय के पूजीपतियों के मुनाफ़े जब्त करने, का, अन्ताराष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण का, किसानों के लिए बमीन का श्रीर मिलों पर मजदूरों के अधिकार का नारा लगाया। ऐसा उसने समाजवाद की लोकप्रियता देख कर किया । ऐसा उसने मजदूरों, किसानी और निम्न श्रेणी के लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए किया । इसके बाद १९२० से फ़ैसिज्म की ताकत बढ़ने लगी। बड़े बड़े जमीन्दार श्रीर कारखानों के मालिक फ़ैसिस्टों पर रुपयों की बौद्धार करने लगे । सरकार से उसे शस्त्र मिलने लगे । पुलिस ग्रौर तेना भी उसकी सहायता करने लगी। सरकारी ग्रदालतां के न्यायधीश संघर्षशील मजदूरों को कड़ी सजा देने लगे और फ़्रीसिस्टों को पकड़े जाने पर छोड़ने लगे । मोश्र लिस्ट लोगों के महीनों ग्रीर सालों पीछे के कार्यों को लेकर, उन पर इल्ज़ाम लगाकर दण्ड दिया जाता था और अपराध करते हुए पकड़े • राष्ट्र फ़ैसिस्टों को प्रमाण के ग्रभाव का बहाना बनाकर छोड़ा बाता था। इस तरह १९१९ के स्त्राम चुनाव में कमज़ीर सिद्ध होकर भी, कान्ति के सैलाब के सक जाते के कारण और जनता में सोशलिस्ट नारों ते भ्रम पेदा करके, पर ग्राने खूनी तरीकों ग्रीर पुंजीबाद के समर्थन से १९२२ में इटली के फ़ौसिस्टों ने राष्ट्र शक्ति पर कब्जा कर लिया।

इत्ली की इतिहास बताता है कि वहाँ के फ़ैसिस्टों ने जनता में अम पैदा करने के लिए समाजवादी नारी काराया था। हम अपने देश में देल रहे हैं कि शंकरराव देव समाजवादी नारा लगा। रहे हैं। पं जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में भी ब्लैक मार्केटियरों की फाँसी देने की बात कही थी। इटली की इतिहास बताता है कि समाजवादी नारों के साथ साथ बहा के समाजवादियों का दमन शुरू किया गुगा। इसारे पहाँ भी समाजवादियों का दमन शुरू किया गुगा। इसारे पहाँ भी समाजवादियों का दमन शुरू हो गया है। विहार में १००० के उत्तर सोशलिस्ट गिरफ्तार है। नवानगर थाना (गया) में श्री ईश्वरदयाल की पर्यंत कावस जमीन्दार ले गरू और पुंतिस ने कुछ ने किया। इटली का इतिहास बताता है कि वहाँ के पूंजी-पतियों ने फ़ैसिस्टों पर रुपयों की बौद्धार की थी, अपने देश में हम देख रहें हैं कि आज कांग्रेस पर वे पूंजी-प्रतिश्री रुपयों की बौद्धार कर रहे हैं, जो कलतक कांग्रेस के जान से चिहुकते थे। यह इटली में सन् १९२० और देश दो साल के बीच हुआ था, यह हमारे देश में एक मुख के बीच में होने जा रहा है।

इंट्रणी के बाद फ़ैसिन्म का विकास जर्मनी में हुंग्रा । जर्मनी में उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा या । यहाँ का मबदूर वर्ग अपेचाइत अधिक सबग था । शुक्ति वहाँ फ़ैसिज्म की बर्बरता कैसे कायम हो सकी १ इस प्रश्न की तह में अनेक अन्तर कथाएँ हैं । इन क्याओं में न पड़क्तर हम प्रवृत्तयों को पकड़ेंगे ।

प्रथम महादृद्ध के अन्त में यूरोप भर में बनता-निजक क्रान्ति का उभार आया। बर्मनी पर भी उसका ज्वार पहुंचा। त्यार्श लीग और इन्डिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा क्रान्ति के इस सैलाव को सहारा मिला था। किन्तु अन्य दलों ने 'सरकार पर संकट' के नाम पर क्रान्ति के तैलाय को रोक दिया। किन्तु फिर भी उसका घका कुछ लगा ही। लेकिन नेताओं में विचन्त्रण संख्यानी की अनी के कारण शासन-चन्त्र में पुरानी नौकरशोही अने अतिकियावादी आधुसे। इसके बीद मजदूरों को निःशस्त्र करने का आदेश हुआ और पतिकियादादिय तथा जीकरशाहों के अर्थान सम्बन्ध संस्थाएँ बनाई जाने लगीं। रोज़ा लुक्सेमबुर्ग और लीबनेख्त जैने वान्तिकारियों की हत्या की गई। अमेरिकंन संवादशाना ई० ए० मोवरेर इस सम्बन्ध में लिखता है:—

"जो जनतन्त्र छपने कानूनों के भाष्य के लिए राजतन्त्री न्यायधारों को रखता है, जो पुराने राजतंत्र के भक्त छौर उनी नमंग्र के पदे कारियों को छपने 'शासन का संज्ञानन करने देता है, जो स्कूलों छौर कालेंजों में प्रतिक्रियाबादी अध्यापकों छौर प्रोफेसरों को पुराने सामन्त्रवान्त्रिक छातीत की महिमा के लिए वर्त-मान की न्यतन्त्रवान्त्रिक छातीत को महिमा के निष्क्रिय होकर देखता , उन, जनतन्त्र को क्या कहना चाहिए हैं ने लोगों को क्या कहना चाहिए जो स्तपूर्व राजाओं को शासन तन्त्र पर श्राक्रमण करने देते हैं। जो निकाल हुए स्तपूर्व कैंजर को तयांक्यित र संपत्ति पर श्रिक्षित के बहाने सबसे धनी बनाते हैं। इस विचित्र जनतन्त्र ने हजारों भ्तपूर्व उन सिविल श्राफ्तरों को पंग्रन दिया, जिन्होंने इस जनतन्त्र को नष्ट करने की इच्छी की जरा भी नहीं छिपाया था।" इसी लेखक का यह भी कथन है कि १९१४ में श्रफतरों के रूपितशत श्रीभंजात श्रेणों के थे, पर उस समय जन तन्त्र नहीं कायम था लेकिन १९३२ में जबिक बीच के काल में जनतन्त्र था, गराना होने पर मालूम हुश्रा कि उसी श्रेणी के लोग श्रप्तरों में २१ प्रतिशत थे। इन सारे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि किन कारणों से जमीनी में फ्रीसंडम जम सका।

इमने बताया है कि १९१९ में श्रपनी पार्टी की हार के बाद मुसोलिनी ने सोशलिस्ट नारा देकर जनता में भ्रम पैदा किया था, यह उसका छुल था, पर बिना इस छल के उसका सफल होना सम्भव नहीं था । किन्तु जर्मनी में हिटलर ने श्रपनी संस्था के नाम के साय ही 'सोशलिस्ट' शब्द को जोड़ लिया। उसने ग्रपनी संस्था का नाम रखा "नेशनल सोशलिस्ट 🕳 पार्टी।" पिछुली श्रतफलताश्रों से सबक लेकर फ़ैंसिस्टों ने जनता को श्रपने पत्त् में करने के लिए सोशलिक्म का चेहरा लगाया था। जनता में प्रभाव-विस्तार के लिए यह त्रावश्यक था। इसके वाद १९२९ में विश्व का आर्थिक संकट ग्राया । युद्ध से ग्राहत जर्मनी के सामने इस संकट से वचने के दो ही रास्ते थे -एक समाजवादी क्रान्ति चौर वृसरा जनता के निर्मम दमन से फ़्रीसिज्म ! पर चूं की जर्मनी के उस समय के जनतन्त्र पर पूंजीपतियों का पूजाव था, शासनतन्त्र में पुराने नौकरशाह और प्रतिक्रियावादी थे और हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी अपने कार्यकर्मी और-हिययारों के सायश्चागे बढ़ रही यो तथा वहाँ समाजवादी शक्तियाँ कमजोर श्रीर विच्छित्र थीं. इसलिए जर्मनी में फ़ैसिज्म या नाजिज्म का विकास हो गया।

श्रव हम श्रपने देश की श्रांग देखें। हमारे देश की शासन-सता में शत-प्रतिशत वे नौकरशाह वर्तमान है, जिन्होंने देश के स्वाधीनता-श्रादोलन को कुचला

100000

मेनन त्रांब स्टेंट डिपार्टमेंट की नाक के विद्दोंने देशी रियासती को कांग्रेस के । इचलनेका कल तक आदेश दिया था। (बाग्नंकर बाजपेयी पं्नेहरू की प्रांखों के जिन्होंने कलतक कांग्रेस को अमेरीका में ाया। देशद्रोही नौकरशाहोंको सजादेना तो बा रही है। बिन नौकरशाहों के सड़े दिमाग विकास को समस्ति। तक की च्रमता नहीं के भरोसे देश के नव-निर्माण का दम्भ त कर रही है। शिद्धा-विभाग ग्रीर शिद्धा में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। सड़े नौकरशाहों श्रीर तिकड़मी कांग्रेसियों के व की सरकार शिद्धा की योजना ग्रीर ता रही है! त्राज भारतीय दूनियन के ये में फैसिब्म के विकास की भूमिका की रहें हैं। कांग्रेसी हुकूमत पर पूंजीपतियों का नी बहरत नहीं, उसे हमारा प्रत्येक पाठक । बहरीली गोली पर चीनी की पतली तह अमाजवाद का नाम लेकर जनता में भ्रम का काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। भा अपने मंच से देश के निर्माण का जो ती है, शंकरराय देव महोदय जो कुछ कहते ह भ्रम भरा रहता है, इस भ्रम के जरिए ा का समर्थन पात करके अपनी हुकूमत को ी है<sup>\*</sup>। पर कांग्रेस का प्रोन्नाम ऋौर शंकरराव <sup>ल्यान</sup> कांग्रेसी हुकूमत द्वारा व्यावहारिक रूप है। कांब्रेस के हाथ में शक्ति होकर भी पोजाम व्यावहारिक रूप न ले, यह फ़ैसिस्ट ग एक खेल है। 'सहपर संकट' का नाम के फैसिच्म का समर्थन करने की बात तो जा रही है। इसके ग्रलावा कांग्रेस ने न को विच्छित्र करने के लिए नेशनल न नामक संस्था की स्थापना की है—इस यूनियन में हिटलर के नेशनल सोशलिज्म त है। इस तरह हमारे देश में फ़ैसिस्ट पन रिस्थितियाँ वर्तमान है। अब यदि भारतीय देख श्रीर समाजवादी श्रान्दोलन श्रारे वट

कर इस बढ़ते हुए फ़ैसिब्म को नहीं रोकेगा तो जर्मन पृष्ठभूमि के अनुसार भारतीय समाज में फ़्रीसिब्म निश्चित है।

- ग्रंव जरा ग्रास्ट्रिया की ग्रोर भी इम देखलें। श्रीस्ट्रिया में १९१८ में राजतन्त्र का खासा हुआ। उस समय वहाँ के समाजवादी नेता श्रोटोबावेर ने गलती की जिसे बाद में उसने मंजूर भी किया। उस समय आस्ट्रिया की बनता समाजवादी कान्ति चाहती। थी; पर नेतास्रों ने क्रान्ति का विरोध करके शान्तिपूर्ण वैधानिक तरीके को अपनाया । चुनाव में लड़े ह्योर जीत गए । त्र्यौर वहाँ के वृर्जुत्र्या जनतन्त्रावादियाँ से मिलकर सरकार कायम किया। स्रोटोबावेर उसके परराष्ट्र मन्त्री वने । इसके बाद फ़ासिस्ट हाड्रमहेर-दले ने त्रापना संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया। रेपे में उसको १५ वर्ष लग गए। इस बीच वहाँ के समाज वादियों ने अपना बहुमत समभ कर उस दल की उपेचा की। १९२७ में फ़ैसिस्टों ने एक मजदूर की हत्या की । ग्रादलत ने प्रनाग का. ग्रमाव बता करे हत्यारे को छोड़ दिया। यह अन्याय मजदूरों से सह नहीं गया । उन्होंने श्रदालत पर इमला कर दिया 🗽 वियेना शहर पर मजदूरों ने कब्जा कर लिया। इस समय ग्रास्ट्रिया में कान्ति दी बाद थी। पर इस्को मी नेतास्रों ने रत्तपात बचाने के नाम पर शान्तिपूर्य श्रीर जनतान्त्रिक तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाहा । ग्रीर इसीलिए डा॰ डायशं, जी रिप् व्लिकन डिफैंस कोर के कमण्डर थे, उन्होंने अपने रच्छी दल के सिर्पाहियों को एक भी इथियार नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि हाइमदेर का फ़ासिस्ट संगठन वचकर ऋीर भी मजबूत हो गया।

१९३० में समाजवादी दल चुनाव में सबसे अधिक के शिक्तशाली सिद्ध हूआ। जैसा कि इटली में समाजवादी दल १६२१, और जर्मनी में १९३२ में विजयी हुआ। दे या। इससे यह समक्ष लिया गया कि इस विजय से फ़ैसिजम का खातमा हो गया। पर ऐसी बात नहीं थी। सही बात यह थी कि उस समय फ़ैसिजम अपने को टिन से संगठित करने में लगा था, जिसका प्रमाण के १९३३ में लसडफ़ार

ने जनतन्त्र के ग्रावरण को फाड़ दिया ग्रीर कारिकल फ्रीसस्ट दल का नेता बनकर डिक्टेटरशिय की स्यापना करं दी। इसके साथ हो उसने हाइमहेर फ़ैसिस्ट दल की शास्त्रों से स्रोप्ट भी सुसन्तित कर दिया। इस ऐन मोके अर जब कि एका-एक फ्रीसजम कायम हो गया, उस समय श्रास्ट्रिया के समाजवादियों की नीद खुली; पर इस समय उनका संगठन पुंगु था और उन्होंने अपने को असहाय पारा । १९३३ की ऐसी असहाय स्थिति पुर रिपोर्ट देते हुए आस्ट्रिया के समाजवादी नेता श्रोटोबावर ने कहा था— ''मबदूर वर्ग लड़ाई के पिगनल की प्रतीचा कर रहा था। रेल-मजदूर श्रभी न्तक कुचले नहीं गए थे, जैसा कि ११ महीने बाद वह कुचले गए, सरकारी सैनिक संगठन भी काफी कमजोर था । उस अमय हम जीत सकते थे । परन्तु युद्ध से डर-कर हम संकुचित हो गए कि हमने युद्ध को स्थगित कर दिया, क्योंकि हम देश को खुनी गृह-युद्ध की विभी-धिका से वचाना चाहते थे। तथापि गृह-मुद्ध तो बाद में हुआ ही, परन्तु ऐसी हिथति में वा कि हमारे लिए बहुत ही कम अनुकूल थी। यह हमारी भूल थी। यह हमारी गलतियों में सबसे ज्यादा मारात्मक थी।"

परिणाम यह हुआ वि आस्ट्रिया की फ़ैलिस्ट सरकार ने अपने दल को शस्त्रों से सुवित किया, मजदूरों से शस्त्रों का छीना जाना शुरू कर दिया, मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर और महत्त्वपूर्ण स्थानों से रेलवे कर्मचारियों का हटाया जाना शुरू कर दिया। इससे फरवरी १९३४ में वहां के मजदूरों का धैर्य ट्रंट गया और उन्होंने नेता तथा योजना विहीन कान्ति कर दी। पर रेलवे नजदूरों द्वारा सर-कारी पींज को मदद मिलने के कारण और नेता तथा योजनों के अभाव में यह कान्ति विकल हो गई।

१९४६ के बम्बई के नाविक विद्रोह के समय से
श्रिवतक की देश की हालत को इस प्रकाश में हम देख
सकते हैं। उस समय रक्तपात श्रीर, युद्ध को बचाने के
लिए क्रान्ति को रोका गया था। पर शायद उससे
कहीं स्यादा रक्तपात हुआ, जो कायरतापूर्ण था।
पटेल-पाटिल-पालीवाल का फैसिस्ट संगठन इसके साथ
ही किस गति से बद्ध रहा है, इसे हम देख रहे हैं।

मजदूरों के संगठन को तोड़ने की हर एक कोशिश • श्राब जारी है। पर यह भारतीय फ्रीस्टों के संगठन का समय है— हमले का नहीं।

पूंजीवाद का जन्म यूरोप में हुन्ना श्रीर फलतः उसकी रचा के लिए फैसिन्म का बन्म भी यूरोप में हुआ। फैसिन्म का जन्म और उसका विकास कैसे हुआ, इसकी विवेचना संचेप में हमने की। एशिया में पृ जीवाद श्रायः श्रीपनिवेशिक रूप में श्रीर बाद में त्राया । फलतः यहाँ का पूंजीवाद दुवैल है त्रीर इसकी गर्दन पर समाजवादी ग्रान्दोलन सवार है। ग्रतः यहाँ फ़ैसिज्म की शर्त कुछ अन्तर के साथ लागृ है, बिसे देखा जा सकता है। हमने "जनगणी" के पिछले त्रङ्क में वताया है कि भारतीय कांग्रेस की राजनीति फ़ैसिज्म श्रोर चीन के कुश्रोमिन तांग के बीच की राज-नीति है। इसलिए अब हम यहाँ चीन के कुछोमिन-तांग श्रौर चियाँग काई - शेक की राजनीति का भी विश्लेषण करेंगे। हम यह चाहेंगे कि हमारे पाटक खुले मस्तिष्क से भारतीय राजनीति को ठीक से समक कर अपने कर्तव्य का निश्चय करें।

हम जानते हैं कि डा॰ सन् यात-सेन ही वर्तमान , जीन में जनतन्त्र के प्रतिष्ठाता थे, वही चीनी राष्ट्र के पिता थे। उनके महान क्रान्तिकारी कार्यों का विवरण देना यहाँ संभव नहीं है। पर वर्षों के उनके अनवरत प्रयत्नों के बाद १९२१ में नानकिंग में दिल्लण-चीन सरकार (कुन्नोमिन तांग) की प्रतिष्ठा हुई श्रीर डा॰ उन् यात-सेन उसके अध्यन्न बनाए गए।

१९२४ में डा॰ सन् यात सेन के तीन सिद्धान्त चीन में स्वीकृत हुए। पहला सिद्धान्त या राष्ट्रीयता का, जिसका द्यर्थ या चीन को स्वतन्त्र ह्यौर मुक्त होना चाहिए तथा चीन के अन्दर जो विभिन्न जातियाँ हैं, उन्हें बरावरी का हक मिलना चाहिए। दूसरा सिद्धान्त न्य या लोकतन्त्र का; इसमें डा॰ सन् यात सेन का कथन या कि दूसरे देशों में जो लोकतन्त्र है, उस पर साधा रणतः पूंजीपतियों का कब्जा है, इसिलए वह लोक-तन्त्र जनसाधारण पर अत्याचार का रूप होता है, ह्यतः सुन्त्रोमिन तांग का लोकतन्त्र साधारण लोगों का लोकतन्त्र होगां ह्याँर कुछ लोगों का उसपर कब्जा नहीं अहां सक् बात हम और बता देना जाहते हैं कि स्वामी निवेकानुद्धः ते विश्व की सामाचिक सियुद्धि का अध्ययन करके कहा था कि दुनिया में दी बगुक्त पहले कान्ति श्रीनी चाहिए— १. चीन २. रूस । सो रूस में कान्ति हुँई श्रीर विना कहीं रके संपर्ध करती हुई पूर्ण विवय की मंजिल पर पहुंच गई पर चीन में जो क्रान्ति हुई वह छा॰ सन् यात-सेन की भृत्यु के बाद-बीच में रक गैर्ड, फिर क्रान्ति और प्रतिकान्ति की कशमकश में नीन ग्राब भी कराह रहा है।

.१९२५ में डा॰ वन् यात सेन की मृत्यु हो गई। किर कुत्रोमिन तांग के नेता चियांग काई-शेक हुए। इन्होंने दो साल के बाद सोवियत के साथ सहयोग की नीति को खतम कर दिया। कुन्नोमिन तांग में एक दल बिदेशी श्रीर खास कर श्रमरीकन शक्ति का श्रनुमोदक या। यह दल तथा कुछ श्रौर लोग सैनिक शासन के भी समर्थक थे। इसका प्रमाव चियांग काई-रोक पर पड़ा। क्लस्वरूप कियानों श्रीर मबदूरों का श्रान्दोलन खत्म कर दिया गया। क्रान्ति का सैलाव रुक गया श्रीर डेंचमें प्रतिकान्ति की सड़न पैदा हो गई।

इघर जापान बढ़ 'रहा या । १९३१ में उसने मंचू-हिया को ले लिया। चियांग ने उसे रोक्ने का प्रयत्न नहीं किया। पर कुछ चीनी सेनापतियों ने वीरता र्विक अपने से जापान का विरोध किया, जनता भी गपान का विरोध करना चाहती थी, किन्तु चियांगं चुप । १९३५ वक'बापान चीन में धुवता ही गैया श्रीर वयांग मुक्ते ही गए। परन्तु छात्रों ने चियांग की व नीति का जोरों से निरोध किया। कहा जाता है कि १२७ से १९३५ तक तीन लाख छात्रों की चियांग गिरमतार किया और इज़ारों को तलवार के घाट वार दिया। लेकिन घोर दमन के वावजूद १९३५ में

जापान के विरुद्ध जहने का आन्दोलन बहुत ही जब खरुषाहै एमारतवर्ष को जापान से मामूली मशानिरी हो उठा। इस झान्दोलन में चियांग द्वारा कम्युनिस्ट्री मास्त्री मालन्दन की बात कही जा रही है जिसका

त्राक्ट्रवर में एक अमरीकन डालर चीन के -१००० में कर दिया जाय, ताक पर रख दिया। जिस तरह डा॰ डालर के बराबर था ख्रीर मार्च १६४८ में वह ४५००० डालर के बराबर हो गया। १९४७ में चीजों का दाम युद्ध पूर्व के दाम से ७०००० गुना से ज्यादा हो गया । १९ १६ के नवम्बर में अमरीका और न्वीन में एक नई व्यायारिक सन्धि हुई, जिसमें श्रमरीका की चीन ने ब्यागर के लिए बराबर सुविधाएँ दी गई, इस तरह 'प्रा देह' के नाम से अमरीका ने चीन की अपना दास बना लिया है।

श्रं यं: गिक रूप से विकसित न रहने के कारैंगा ही चीन का फ़ानिस्टी स्वरूप यूरोप के फ़्रीविन्म जैसा नहीं है। भारतवर्षका श्रीधोगिक विकास चीन से कुछ ज्यादा है, इसलिए भारते की फ़्रीसिस्ट प्रवृत्तियाँ चीन जैसी न होंगी : किन्तु भारतवर्ष के फ़्रीसच्न के अन्द्र-भी श्रीपनिवेशिक तत्त्व रहेगा।

इस समय भारत सरकार भी अमरीका दल में की एक किया जाने के रास्ते पर है। मार्शल झान की किसी एशियांसी नाम ने पश्चिम में चालू करने की कोशिश जारी है। भारतवर्ष ह सामने भी अमरीका 'फी ट्रेंब' को शति

लड़े जाने बाली सुब्ह, की भी निरोध किया जाया आवस्त्र मुस्ताल है। भारतवर्ष में भी मजदूर ब्रान्दोलन की १९३० प्रारम्भ कि यह ब्रान्दोलन उप्र होता ही ग्रायमितिहा के देने या पूजीपतियों के हित को देखते, जेना में भी जियाग की नीति का विरोध स्थान है कि हित की देखते, जेना में भी जियाग की नीति का विरोध स्थान है कि हित की तिया का विरोध स्थान है कि है के विरोध स्थान के कार्य कर में लाया जाना गया। इसी समय सियान में मंजूरिया की की की की की सियान के कार्य के मजदूर ब्राका मि० जियाग कि ग्रायमार हो जार कि समस्य चियाँग गिर्भवार हो गए। इस गिर्भवार कि स्मानिद्धा नियाँ को घोला देने के लिए कहते हैं कि इस समय चियांग काई शोक को जापान के विरुद्ध चीनी क्षेत्र सिर्भिट्टियों को घोला देने के लिए कहते हैं कि इस समय निस्टों से समसौता करना पड़ा। इसके बाद लाल ची बात कहते हैं । पर जिनवी हिए की नहीं फूट श्रीर कुश्रोमिन तांग की सेना ने मिलकर जापान माई हिसाई देख रहे हैं कि रूसका उत्पादन श्रमरीका से ्र भी ज्यादा है। काश्मीर श्रीर हैदराबाद के पीछे भी अगस्त १६४५ में जायान की हार हुई। इस एंग्ली-अमरीकन हाथ है। और हैदराबाद में समार्ज-समय से फिर चियांग और कम्युनिस्टों का दिरोह मादियों द्वारा चलाए जाने वाले युद्ध के प्रति भारत प्रारम्भ होगया । १९४६ के अन्त तक अमर्राकृतों ने स्त सुरकार उदासीनता का रुख अख्तियार किए हैं । और लाल कुत्रोमिन तांग के त्रादिमयों को सामरिक शिक्त जिस तस्ह डा॰ सन् यात-सेन की मृत्यु के बाद कुत्रोमिन दी। १९४६ में अमरीका ने चियांग काई रोक की वांग ने उनके सिद्धान्तों को ताक पर रख दिया, उसी ३६०,०००० डालर दिया । मुद्रास्कीति के कारण तरह महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने महात्मा जी चीजों का दाम ऋसम्भव रूप से बढ़ गया। १९४७ के की द्वाप कि कांग्रेस की तोड़कर लोकसेवक तंघ के रूप सन् यात-सेना की नृत्यु के बाद चियांग ने सोवियत से सहयोग को नीति को त्याग दिया, उसी तरह महात्मा बी की रुत्यु के बाद कांग्रेस ने समाजवादिया को निकाल दिया । बिसतरह चीनकी क्रश्रीमिन-तांग ने चियांग के नेतत्वं में जनतन्त्र को त्याग दिया, उसी तरह कांग्रेस भी जनवन्त्री तरीकों को छोड़ती जा रही है। आज कांग्रेसी हुकूमत निग्नलिखत जनतन्त्र विरोध कार्य कर रही हैं - १, चुनाव या अपनी पारों के कार्यों में . पर्वासे बर्च से घूमना, मजदूरों और उनकी यूनि-यनो यर दबाव डालना कि अ० मू० रा० ट्रेड यूनियन कांब्रेस में म्यामिल होने पर ही उनको सुविधाएं मिलेंगोः अपने दल के इशारे पर दूसरे राजनीतिक क्रीरेक्सीओं की शहर से जिले से गहर निकालना, के एक ही स्थाभ पर एवं ही समय में दूसरे दल की

प्रभाक्की रोककर ग्रापन दल की सभाग्रो की होने

देना : विम्मेदार महिन्यों का विरोधी दल के कार्य-कर्जश्री को चार के के कुछना । इस तरहें गम्मीरता से देखा जाय ती कांग्रेस के ग्रुन्दर कुन्नोमिन तांग के पतन की सभी पृत्रचित्र उसके आई हैं। क्रान्ति को रोक कर कर खार वार्य स्थापन के स् में हुआ है, वही हिन्दुस्तान में भी होने जा रहा है: श्रीरक्यों नहीं हिन्दुस्तान्यसंगरसे बाहर तो है नहीं। इत सारे विश्लेषणी कि अत्रत्रत्रक वात स्पष्ट है

कि फ्रीसब्स बनतान्त्रिक वरीको की परवाह नहीं करता— वह जनतन्त्र की खतम कर देने के लिए मौके की ताक में रहता है । सौका मिलते ही वह अवल ते प्रवल बहुमत, बनतन्त्री बन-मत और शान्तिमय उपायों की प्रतिशा को ताक पर रख कर हिंसात्मक . उपायों द्वास जनतन्त्रवाद को कुचल कर राष्ट्रशक्ति पर पूर्णरूप से कब्बाकर लेता है। अतः अन तक का श्रनुभव बताता है कि मात्र जनतान्त्रिक उपायों से क्रीसिब्स का रोकना ऋसम्भव है। कार्य स के ऋन्दर भी बनतान्त्रिक तत्त्व बहुत कम हैं। भारतीय जनता में जो लोग मनु की ब्यवस्था में पले हैं, उनमें भी जनतन्त्र की भावना बहुत कम है। ऐसी हालत में सिर्फ बन-तान्त्रिक उपायों द्वारा फ्रैंसिज्म को रोकने की कल्पना हानिकर है। पर आंज देश की जैसी परिस्थिति है, उसको देखते हुए, श्रभी किसी दूसरे उपाय द्वारा फ़ैसि-व्म को रोकना भी ठीक नहीं लगता । एक ऋोर कांग्रेसी फ़ैिसिज्म का खतरा है श्रीर दूसरी श्रीर चीन जैसे गृह-युद्ध का सर्वनाशी रूप है। एक स्रोर खाई हैं, दूसरी स्रोर खंधक है।

तो हमें क्या करना चाहिए ! यह एक प्रश्न है श्रीर इस प्रश्न पर समय रहते सावधानी से सोच-विचार कर लेना चाहिए। अभी हमारे पास करीब दो वाल का वमय है - इसी के अन्दर हमें सोच समभ कर तय्यार होना है। 👯

# ज न वा/णी

| ।<br>श्रमग्र गांधी जी                | श्री दलमुख माल्यांगर्यो           | ;           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| ता और मनुन्मृति                      | भदन्त शान्ति निम्                 | સ           |
| एकांकी )                             | श्री ''विष्णु''                   | <b>१</b> ः  |
| भीर शिक्षा                           | श्री सन्यवकाश गृत                 |             |
| र्वपदा हुन्था (कहार्नः <i>)</i>      | श्री रागेवराचव                    | <b>ર</b> :  |
| सरकार की छीचौगिक नीति                | श्री वालकृष्ण गुप्त               | 3.0         |
| की गरज                               | श्री महेन्द्रचन्द्र राष्ट्र       | <b>*</b> ₹= |
| गिक उन्नति और अमरोकी सहायता          | •                                 |             |
| . योजना                              | डा० विद्यासागर द्वे               | <b>ሪ</b> ዝ  |
| मेड्रे रास्ते" ( समालोचना )          | डा० रामविलास होमा                 | ં પૂર       |
| पी० उप-निर्शासन कः समाजवर्दा         |                                   |             |
| माहिस्य<br>—                         | بير <sup>ما</sup> وو وو           | ६१          |
|                                      | ः ः ः ।<br>श्री जयप्रकाश निर्मायण | ६३          |
| त अध्यक्ष को पत्र                    | श्री तयप्रकाश न रायण              | <b>হ</b> হ  |
| द्रकीय                               |                                   | •           |
| या पं० नेहरू की सरकार पुंजीबादी      |                                   |             |
| नहीं है ?                            | श्री वैजनाथसिंह 'विनोद''          | ६६          |
| त्रिस हिन्दू सम्प्रदायवाद की गोद में | 22 32 27                          | 38          |
| पी० असेम्बर्ला के उपनिर्वाचन का      |                                   |             |
| लेखा-जोखा                            | श्री दामोदर स्वतः सेठ             | <b>్ట</b> ప |
|                                      |                                   |             |

व्यवस्थापक "जनवाणी", जनवाणी प्रेस एण्ड पञ्लिकेशन्स लिमिटेड.

गोदौलिया, बनारस ।

'जनवाणी' सम्पादकीय विभाग

ष ८)

एक प्रति का ।।।)

काशी विद्यापीठ, बनारसं



वर्ष २ भाग २ ]

प्रन्थों में मिलता है।

Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

जुलाई १६४=

अङ्क ७ पृणीङ्क १६

### क्षमा-श्रमण गांधीजी

. श्री दलसुख मालविश्या

अनुष्वेद के आधार पर प्राचीन धर्म का रूप केवल प्रकृति-पूजा निप्पन्न होता है। इसके मूल में प्रकृति की गहनता, उपकारकता और विनाशकता के दर्शन से होने वाली अपनी पराधीनता का ज्ञान, भय और न्वार्थ सिद्ध करने की भावनाएं हैं। इसी से प्रकृति तत्त्रों में मनुष्य ने श्रद्धा किया और इस आशा से कि ये तत्त्व हमारी मलाई करें, हमारा कुछ न विगाईं, वह उनका पुजारी बन गया। धीरे श्रीरे प्रकृति पूजा ने एक निश्चित रूप धारण किया । अत व्यक्ति अपने मनमाने प्रकार से पूजा नहीं कर सकता। यदि-पूजा करना ही हो तो निश्चित ढाँ चे से बाहर कोई नहीं जा सकता। इस प्रकार यह पूजा व्यक्ति की इच्छा पर नहीं, किन्तु सामाजिक इच्छा पर अथात् एक संस्था की इच्छा पर चलने लगी और एक पुराहित वर्ग खड़ा हो गया। धर्म व्यक्ति की संपत्ति नहीं, किन्तु पुरोहित-समाज की नंपत्ति वन गया । पुरोहितों ने व्यक्ति स्वातन्त्र्य छीन कर धानिक धेव में मनुष्यों को पराधीन बना दिया। प्राचीन धर्म का यह एक रूप है जो हमें अपूरवेद के बाद के

सामने हो ऐसा नहीं लगता । किन्तु इन प्रकृतिपूजक मनुष्यों के अतिरिक्त एक दूसरा वर्ग भी था. जिनका उल्लेख दास, ब्रात्य, यति इन शब्दों से हंता था। यह वात निश्चित है कि इनका धर्म प्रकृतिपूजा नहीं था। इनके धर्म को त्याग प्रधान या व्रतप्रधान धर्म कहा जाय तो अनुचित न होगा। इन दोनों का संघर्ष हुआ है, यह भी निश्चित है। प्रकृतिपूजकों के मुखिया इन्द्र ने कई दासों का नाश किया है और कई यतियों का नाश शिकारी कुत्तों के दिरा किया है। किन्तु समय की गतिनिधि के कारण दोनों वर्गों का सुमेल हो गया और नई संस्कृति का निमाण हुआ। फिर भी इतिहास साक्षी है कि भोग प्रधान

धर्म या संस्कृति और त्याग प्रधान धर्म या संस्कृति

इस धर्म का उद्देश्य च्या था इसकी आर दृष्टिपात

करने पर पता चलता है कि मन्त्र को भागापभाग की

सामग्री की आवश्यकता थीं । उसी सामग्री को

जुटाने के उद्देश्य से और उर्राक्ती रक्षा के उद्देश्य से वह प्राकृतिक तत्त्वों की पूजा करता था। इससे बढ़कर

या इससे ऊँचा कोई आदर्श प्रकृतिपूजक मनुष्य के

<sup>हित्</sup> होप बनी नहीं। इधर बहेन के सिर नि इदें पर कर रहा है। उधर खासाझन की में लेडे अंत नहीं। खुदा लाने बृड़ियों के क्यों रेत देता है जं उसमें ऐसं चिक्रमाहट है कि फिर उस पर कोई बात ही नहीं चढ़ती। भिन्दौ दाड़ी पर हाथ फिराने । यह दाड़ी इतिहास सी आगे लटका करती जिसके बाल किंदे हुए होते। सिर्पर कर्धा टांगे लगात अपने भारी चेहरेको उटाकर बॉर्चेगड़ा सता वें उस चीज को नज़रों से लीच हैंगे। <sup>हें के</sup> ज़ान यहादुर जो कल तक दड़ा मुस्लिम जिनके श्रासर से जितने ही मुसलमान जिहाद तैयार थे, वे आज नई सरकार के निहायत ाने अपने द्वार पर बहुत वडा विरुग लटकाये खों के पीछे-पीछे हमें डोस्त थे। उनकी गज देश के काम में आ रही थीं। १५ अगस्त <sup>तत को</sup> अचानक ऐसा हृदय-परिवर्तन हुआ िवनाव होठों पर मुस्काइट बन कर छा गया । <sup>त्रह</sup> से कोशिश करके भी मोहिंसन का हृदय <sup>पवि</sup>श्वास ही करता । वह उन्हें केवल तोता-<sup>सता</sup>। ख़ान बहादुर हुक्मत के वफ़दार थे। हीं जापानी राज हो जाता तो उसके सामने <sup>शुका</sup> देते। मोहस्ति का जी उचार लाने विद्वान्तों के पीछे चला जाये या पुल्लिस और ज़ोर के पीछे। राज्य क्या है? उनकी तो सिंदेह नहीं है जो निहयों पर बैठे रहते हैं। सोचता। फिर चुस्त मोहरी का पजाना तथा और जवाइर वास्कट पहन कर जब वह हिनाइन की चष्यकों में पाँव बुसाता, तव <sup>अक्</sup>छा नहीं लगता तं. उसे दुरा भी कोई नहीं <sup>। या</sup> । घर की ज़िन्दर्गा ऋगैर थी, बाहर की

ब्रीर । एक में इस डाक्टर की परेशानी थी जिले पर वालों का इलाव करना पड़ना, दूसरी में बादर वालों को चाहे जो क्या बना दी।

मुहल्ले के इतने आदमी प्रकिलान चले नए थे। उन घरों में कमरे भी त्यार्च नहीं रहे थे। कई में तो हिंदू मुहल्लों ने भागे हुए मुतलमान आ टिके के, और कई में पंजाबी और नियो शरमार्थी था सुमे थे, जिनको देखकर दूरों से पहचानना कटन था कि वे हिंदू है था मुसलमान क्यों के उनका उन सहन हिंदु औं से काफी भिन्न हो चुका था।

और फिर रंग, नुसलमानों को गरीबी, कहरता, वेबक्सी हुकुन करने का अहंकार जो हिंदुओं की बुआछूत, अंग्रेजों के प्यादे की राह से घड़े के बाहर तक उफन आज या, सब कुछ एक एक करके मोहसिन की ब्राँखों से गुज़र गया या : एक दिन वह था जब वह शायरी में लगा रहता था। हुन्न के रंगीन मुपनों में ऐसे खुलता था जैसे किसी गरी के मुलायम शरीर पर उसकी हथेली!

श्रीर चना-मियाँ तभी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहते । वेटे ! एक जमाना था ...

मोहितन देखता । मनुष्य की आत्मा किसी अच्तन में आहत-सी तहर उर्हा है । क्या याद दिलाना चाहते हैं चना मियों : ताजनहरू या किसा अकयर या देशन ? क्या इनमें से किसी की भी याद से आज कोई फायदा है ? किन्तु अपनी मंत्कृति का नोह उसके मन को चारो ओर से बांध कर कसकने लगजा । शाही हरम की स्त्रियाँ उसकी आंखों के सामने से गुज़रतीं या फिर बह धूल उड़ार्ता भयानक फींजों की ललकारें नुनता और कांप उठता । भाग्य का चक्र कितना भयानक है ? लेकिन क्या वह साम्राज्य आज तक के साम्राज्यों से कुछ अच्छा था ... । और वह दुःख भरी कहानी मुहल्ले के उन पुराने पदी वाले घरों में अब घुछने से इनकार करने लगती, क्योंकि वहाँ अब वह सब नहीं रहा था। अब वहाँ एक खोफ छाया हुआ था और अपने कस्तों की छाया में वह सब बहुत भयानक दिखाई देता था। उसके गीरव को नष्ट हुए डेढ़ सी साल हो चुके थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी चक्मक और हिल्लीमल फैलाए रखी, उन्हें कुल्हाड़ी के बेंट की जगह लगा कर जहें काट देने की कोशिश की। आज तभी अविश्वास और भय, मुफ् लिसी ऑर मायूसी चारों तरफ से काटने को दोड़ती है।

उस वक बूढ़े फ्कार की सदा घहरती और फिर मंसार की क्षणभगुरता की याद दिलाती हुई कॉफ्ने लगती थी। वह अन्धा फ्कीर भल्लाह के नाम पर दर दर हाथ परारता हुआ अदनी जिंदगी की कीमत गा गा कर उगाहता और फिर किसी गलीज़ दूकान की छाया में बैठ कर माँगी हुई दो रोटियाँ खाता भीर वहीं कुले की बगल में सो जाता। पास में जौ चने की रोटी खाने बाले हिन्दू-मुसलमान पल्लेदार बेठे रहते भीर कोई लड़का अपनी डलिया में ही साँप की तरह गोल होकर सो रहता।

पुरखों की ज़िन्दगी में कितनी भी भान और शान रही हो, भर उसका अमिमान भी नहीं रहा। मोहिंगिन एक कारखाने में नौकर था और अपनी सारी तनख्वाह उन घर ले बाकर दे देता, तो चचा और उसकी भामदनी मिल कर किसी तरह महिंगाई की बाढ़ रोकने को मेड लगाती, जिससे घर के ये निरीह पीधों से प्राणी मौत के पानी में गोते खाने से बचे रहते।

शाम को जब हमीद होटल में बैठता और खान-बहादुर के द्वार पर भिखारियों का जमघट लगता तब मोहर्सिन का मन भारी हो जाता, गंदे, मैले, कुचेले, धर्ष नग्न मिखारी कुचों की तरह भाँखें उठाए खड़े रहते और देसे वे सभी मुख्लमान थे।

बगदाद की वह कहानी पाद भाने लगती जिसमें ऐसे ही एक हसीन भौरत के पीछे, पागल एक सुन्दर युवक वैठा वैठा गाता था भौर एक दिन वह बढ़ते बढ़ते बजीर बन गया और फिर उस लड़की को उसने बुलवा भेजा, जिस पर लड़की ने उसमें घमंड की वृ देख खुदकुशी फर ली।

पर वह सब अब कहां ! भिखारी शोर मना रहे हैं। ग्यान बहादुर का इस मामले में दबदबा था। सब जानते थे। ख़ैरात में, ताजियों में, रांके नमाज़ में इस कदर पावन्द थे कि लाग उन्हें धर्म की साक्षात मृति समझते।

चाय की चाईयत का मज़ लेते वक्त किसी ने पीछे से कथे पर हाथ रखकर धीर से दवाया।

मोहसिन चौंक उटा। पलट कर देखा तो आसानी से गहँचान नहीं सका। मैले कपड़े, घुटनों रह कुल्बड़ निकला पजामा, दाढ़ी कुछ कुछ बढ़ी हुई आर बहरे पर एक अपरिचय का भाव। किंतु गार से देखने पर वह मुस्कराता मुँह पहचान लेना कठिन नहीं लगा।

'भरे तुम १' उसने चौंक कर पूछा।

'हाँ ' उसने धीरे से कहा 'पुलिस, मरा पीछा कर रही है।'

मोहिसन अवाक् सा देखता रहा। यह क्या हुआ ? और हज़रत खुले आम कंधे पर हाथ रखे खढ़े हैं। आजिज़ आये भाई इस दोल्गे से कि आप तो माशा-अल्लाह चक्की पीसेंगे ही, यारों से भी पिसना के मानेंगे। पर इतना साहस नहीं हुआ कि उसका हाथ शिटक दे आर उससे पूछे कि तुम कौन हो ? क्या चाहते हो ?

मोहिंसिन काँप उठा, अगर किसी ने उसके साथ उसे देख लिया तो ? सीधे जेल में वैसे ही पहुँचा ब्रिट्स ऑयगे जैसे वे-टिकट का लिकाफ़ा मुदो डाकघर में।

'चाय पीलं।' आगंतुक ने कहा—'जल्दी करो। मेरे साथ ज़रा उधर निकल चलो नुमसे कुछ वार्ते करनी है। यहाँ ठीक नहीं है।'

रेडियो का बजना फायदेमन्द सानित हुआ क्यों कि आवाज उससे फैली नहीं, नुकीली सींक की तरह कानों का पदो फाइती हुई मीतर धुस गई। मोहसिन पर एक आवेश-सा ला गया। उसने जल्दी जल्दी वाय पीकर पैसे चुकाये और उसकी आर वह आया, किन्तु उस समय वह उसे नहीं दिखा। वाहर आकर एक आराम की संस् लो और पान वाले के यहाँ से लेकर एक सिगरेट सुलगाई, तमी वह व्यक्ति फिर अंबेरे में के निकल कर सामने आ गया। मोहसिन को आत्मा ने मानकी बार उसे निर्विकार रह कर स्वीकार कर लिया।

अब वे चलने लगे। श्वागंतुक कहता रहा, वह क्रिया हुआ है, मज़दूर बस्ती में अब उसके किए कुछ दिन

Courtesy Salai (CSDS). Digitized by eGangotri

जैलाई

🕏, क्योंकि मजदूर पर भयानक दमन दि । औरता बन्दां दां पुलिस पीटती है **। जनी**तिक कर्णकत्ता शंका पता वताए, जो स्था के विच्ट हैं।

हिंदू वाज़ाः २इा, निक्रल गया । वह कहता **६ नहीं** बताता तो तक में गोली चलकर **क्रते** हैं । मंहसिन मृतता रहा, स्वामोद्य ।

का.बाजार आया, गुजर गया, वह कटता वीं की वंदाजती ऋते हैं, जबर्दम्ती, पूँजीवादा स्वाधों जं रक्षक राष्ट्रीय देड ीं किया डारहा है. **।** 

ने उस छोटे से दाने के सामने पहुंचे ह उठा कुछ पेसे हो तो, मेरे लिए कुछ । मैं अवेरे में हो जाता हूं।

ने देखा, वह चेहरे हे भूखा लगता था। 📆 छोर पहले से मंजूद थे। वह वहीं ि सामने रंजावी नेटियाँ गिनगिन कर

के इसे पर एक मोटा हाथ टिक गया। रेखा तो एक नितांत अगरिचित व्यक्ति को ताने तीव स्वर में कहा है भाईजान, हैं है, यह ता इस गरांव का है।

**ज़िया** आदमी तिनक भी विचलित नहीं देख्य हो इटाया। वह केवल व्यंग से **इकी** वेपानी की श्रांखें चमकने लगी। मिसा आने लगा। किन्तु तभी उसने **गैं.कोर** दो लाल पगड़ी वाले सिपाही ीः दूकान पर बहुत से लोग चौंक कर

मे तद कर पूछा मी-क्या बात हैं,

यकि कुछ नहीं बाला। एक सिपाही ने है कहा—'श्रापको कोतवाली चलना

में ? मोहसिन ने चौंक कर कहा-ें जापका मकसद ?' क्तिंव्यर्थ हो गए। अपरिचित व्यक्ति

श्रागे श्रागे चलने लगा था। पीछे से सिपाही घरे न्यड़े व । माहसिन बाज़ार में सबकी आखों का तारा बना निर शकार बढ चला।

कंत्याल के सामने बैंटे हुए मोहसिन के चेहरे पर एक ब्रद्रभूत हद्वता थी । वह फ़ौन करके कुछ तालाश हर रहा था।

**सङ्** का शांग भीतर आ रहा था। शायद सिनेमा का शो सनाह हो गया है तभी इतना कोलाहल सुनाई दे रहा ई। बाहर क्षियाही संगीन लिए पहरा दे रहे हैं। दो चार इइस्वार भी धृम रहे हैं, जिनके सीने निकले हुए हैं अर बेहरे पर एक वर्षरता है जो दिल में दह्शत बड़ार्त है जैसे यह लोग मनुष्य नहीं हैं, नितांत लोहे के हैं, या पशु हैं ; जो आसानी से इत्या कर सकते हैं :

और अन्त में कोतवाल ने कहा—'आप जा चकत हैं।

उस डोट से वाक्य में जो आज्ञा का भाव था वह मोहसिन के श्रव्छा नहीं लगा । जब मोहसिन बाहर निकला उनका मन यदि एक आर भीतर ही भीतर प्रसन्न था के जान वर्चा लाखों पाए, दूसरी ओर उसे भवानक विद्यान था कि वह नितात निरीह था, उसका कोई महत्त्व नहीं था।

छोटी नर्छ पार करते ही मोहसिन ने देखा नीलचंद अँघेरे में है फिर निकल आया ।

'ग्रमां क्या इरादे हैं ?' मोहिशन ने प्रवरा कर पूछा। 'अभी अर्भ छुट कर आ रहा हूँ।'

'क्यों क्या. वात क्या हुई, ?' नीलचंद ने अपने सिर पर सफ़ेद लादी की टोपी लगाते हुए कहा । इस परिवर्तन पर मोइसिन को आनन्द हुआ । स्वागांविक ही वह हँसा। वह मुनाने लगा-पकड़ां या कि तुम नीलचंद हो । इन्सपेक्टर ने पूछा-- 'आप नीलचंद हैं ?' मेंने कहा—'श्रापः वेवकुष, हैं ।' उसने मुझसे तीन, बार पूछा, मैंने लोना बार यही जवान दिया। तब मुझे कोतवाल के सामने पेश किया गया ।"

'फिर स्वा हुआ ?' नीलचंद ने उत्सुकवा से पूछा— जैसे वह दिसी फीज का कमान्डर था।

नीलचन्द की तीखी श्रावाज़ दुनाई दी ; 'हमलोंगों की अगर किसीसे शक्ल भी मिनती है, कपड़े भी मिछते हैं तो उसे पुलिस नंग करनी है। पर वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले जो छंड़े जा रहे हैं उन्हें वक्त दिया जा रहा है और वे अपने क्लय बनाकर फिर वही जहरीला प्रचार कर रहे हैं। वह सब लोग कांग्रेस के सेवादल और जाने क्या क्या हैं. उनमें वसने की कोशिश कर रहे हैं। गंधीजं की हन्या के र्वाद फिर भी इनका दमन नहीं हुक्का। उन पर प्रजातंत्र लागृ है !'

'तो क्या हम फिर खतरे में हैं?' मोर्ड्सन ने धवरा कर पृद्धा ।

'पूँ जीपति की दुरंनी चाल है। राये की मार द्वारी होती है बान । जैसे जैसे वर्ग-मंद्र्य बढ़ता है, पंजीपति घवराता है । उसके पास जनता के आंदोलन को पीछे ठेलने के लिए इंगे से बदकर कुछ नहीं । लेकिन अवकी बार शायद यह नहीं

और नीलचंद उसे ह्योड़ कर भार गया था। मोहसिन ने चौंक कर देखा, वह दिना बक्य पूर किए ही अन्धकार में खो गया या। कारण कुछ भी सनझ में नहीं आयो । यह भी कोई ज़िंदगी है । ऐसे भागा-भागा फिरता है जैसे कोई पागल दुना हो।

वह अन्वेरे में आगे बढ़ने लगा। छोटी गली में से दीएं बीए अनेक गलियाँ निकल गई हैं। इन दमघोट मिलयों में दरवाज़ों पर टाट पड़े रहते हैं। अन्दर गलीज यदत्र उड़ती है। यहाँ भी इन्सान रहते हैं. धिसे से पिसे हुए । अपनी मजबूरियों में ही अपनी खुशी हासिल करने की चेष्टा होती है।

जिन्दगी। कोई जेव काटने कं फन कहता है, कोई भौरत को चेइ जत करने में छुत्फ़ भौर मदानगी समझता है। और वे प्यासी भौरनें जो बुकों में चूहों की तरह ढाँक कर पाली गई हैं, अन्धेरे में नौका लगते ही सांप की तरह फुफकारती हुई निकलती हैं और जवानी का ज्वार आवारों के सीनो पर खोने ट्याती हैं, जैसे माबुन के बुल बुटि 🕶 ।

दिल देव गया है। कितने भादमां छोटी छोटी साटों पर मैले मेले कपड़े विछाए दिन भर की मेहनत से 'फिर पूछ-पाछ कर छोड़ दिया<sup>रे</sup> मोहंगिन ने कहा Courtesy Sarai (हिंड DS) Bigitized by egangon नर, एडक के पक्के

पत्थरों पर, मुंडेरों पर लावारिस से इतने करीव, कहीं एक इसरे की लंबी लंबी सांध तींसरा आदमी सुन सकता है: डोलियाँ खींचना, यही इनका पेशा है। मोहरिन का सन उदास हो रहा है। कहाँ है चैन? क्यों है आदमी को इतना दुख । किस तरह यह स्वीकार किया जाय कि यह हैंसने हैं, क्योंकि इन्हें जीवन में संव मिला है।

चारों तरन अंधेरा है और एक हक्की आवाज आ रही है-- 'अर्म नहीं, अभी सड़क चल रही है, कोई देख लेगा....

<sup>'अरी सङ्क</sup> तो रात भर चला करेगी । ज़िंदगी युक्र जावगी

ितस बक्त वह घर पहुँचा चचा-मियाँ वैठे हुक्का गुझगुझ रहे हैं वारपाई पर, उनके बैटने में, जो एक बाही टाट था, वह आज कल दिखाई देना ज़रा कटिन काम या। मोहिसन को देख कर चचा-मियाँ कुछ रहके। किताब के एने जल्दी जल्दी पलटने की सी आवाज हुई । नाहिसन ने देखा चचा-मियाँ मन-ही-मन हॅस रहे थे जो कुछ सीमा तक यहाँ तन मन का एकाकार होता सा लग रहा था। वे आवेश में मोहसिन से कहने लगे:- वताका नी, अरे भाई तुमने सुना अंधी ॰पीसे क्कर साय। आदमी यहाँ एक रुपये की स्वरीदता है, दस कदम चल कर दो का बेच देता है। क्या समझे तुम तो पढ़े लिसे श्वादमी हो. कुछ वतासी, क्या ख़बर है ? श्रव तो छगता है कि चाँद ज़मीन पर उत्तर आयेगा ।

मोहिसन हुँमा । चचा-मियाँ की बात एक इक्के का टड् है। चाहे जिधर चल दे। कमी अंद्र गया तो फिर अड़ा का अड़ा रह गया। ऐसी वांत करते हैं जिसका कोई चिर नहीं, पैर नहीं और अगर उनकी बात पर ध्यान न दिया जाय तो फ़ौरन खफ़ा हो, जाते हैं।

'सो तो है ही।' मोहसिन ने कहा और उदती नज़ारों से चचा-मियाँ को देखा । फिर नीलचंद की बार्ते याद आने लगीं। बात, की बात में कह गया---'फिर दंगे की अफ़वाहें मुनाई दे रही हैं।'

'लाहोलविला क्वतं', चचा-मिया ने कहा—'यार तुम्हें ख्वाब में भी छीछड़े नज़र आते हैं !' उन्हें विश्वस कान ही इतनी भयानक थी कि सोचते ती थी। कि को

विश्व मियाँ ने कहा - अवके किसके चिर पर है। उसे जावाज़ में एक दहशत थी। सुना और वह स्वयं काँप उटा। उसका गया। उसने कहा - तव पाकिस्तान की रट ल गया है तो खाऊ लोगों की वन वेटी है। गाग कर लीट रहे हैं, और हाय हाय मच र सुलाबा देने को मजहब की आड़ ली वहीं यहाँ है।

मेगाँ का मुँह खुळा का खुळा रह गया।
कह रहा है ? और मोहिंसन जब पळॅग पर
तरह तरह के ख़्याळ दिमाग में आने ळगे।
हहताळ में जाना है। अच्छी ररेशानी है।
गज़्रूगें से मिळता है तो कळ ही नौकरी से
ता है और खिळाफ वह जाना नहीं चाहता।
। मी तो सवाळ है। नं जायगा तो कळ ही
खी की दरह निकाळ कर फेंक दिया जायगा।
छ जोरों पर है। हिन्दू और मुचळमान का
फकं क्यों मिट रहा है ? मुसळमान मज़दूरों
कि अगर दुम मुसळमान हो तो हमारी
करोदी मुस्कारते हो ? उस वक्त इस्लाम
जाता है जुन हिन्दू पुळिस बुलाकर अपने
दुकों से हिफाज़त करवाते हो ?

विते सेविते से गया क्योंकि पड़ोस में कहीं का पर था। जवानी के उबलते गीत और की वह बात चीत, सबने दिमाग में एक कीड़ा जो काफी शैद्धान था। उसके पंजे उसके कि क्यें कि को नरों, सी शरीर की अतृति अ उपनेतन पर खेळने लगी।

उन्हों उसने विस्तर पर ही बैठे बैठे एक जगाई और मन ही मन हँसा। क्याँ ! अडस्प्तर हिजन्द वह पहले नीचे तबके ज्या और प्रभात की शीतल वायु चल रही द शांत हिस्साली दूर तक नहीं दिखाई मने देशा दिखाई दे रही है और फिर अचानक राने का स्वर मुनाई दिया। वहिन और वाला की आवाज़ थी। वह चौंक कर मुनने लगा। हाँ यह उसी के घर में था। उसका हृदय घड़क उटा। हीड़ कर नीचे आया। देखा, काटो तो लहू नहीं। यह क्या? उसने श्वचरज से चरों और देखा। किन्तु कहीं भी सांव्यना नहीं मिली।

चचा-मियाँ सिर पकड़े वैटे थे जैसे उनके खान्टान की पुरानी इज्जत पूल में मिल गई थी।

ं आप ही का नाम मोहिन्न है ?' एक व्यक्ति ने बळा।

'जी हाँ ' मोहसिन ने अचकचा कर जवाब दिया । 'कहिये ? मुझसे कोई काम है

पुलिस तलाशी लेने लगी।

ंमें आपको बता सकता हू!' उसी व्यक्ति ने कहा--'आप के बारे में कहा ग्या है कि आप मज़दूरों के पर्चे बाँटने हैं, हथिबार रखने हैं, क्योंकि टाँगी हैं। 'लाहौलविलाकबत'. मोहनन ने तेज़ हो कर

कहा- 'यह किन बेवकुफ़ ने उड़ा दिया ?'

यहिन ने झांक कर देखा कि तमंचे की तरह एक सेपादी की आँख ने मुझ कर अनन फानन ही निशाना जगा कर गोली दाग दी। मुंह अंदर छिप गया।

मोहसिन ने सिपाही की गर्दन पकड़ छी और क्तार किया- 'कमीने !'

पुलिसवाला घवरा गया। उसने गर्दन खुड़ा कर कहा:—'क्या है? सरकारी काम में दखल डालते हो? जानते नहीं हम कौन हैं?'

जब वे चले गए चचा खोंखियांने लगे; वाह मियाँ बाह ! तुमने रही खही कसर पूरी कर दी। जो बात पुरुतों से न हुआ था. वह आज तुम्हारे निजाम में पूरा हुआ। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। दहाँ के हथियार और कहाँ की लीग ! करने वाले तो बेदाग़ जूटे हुए हैं? मला म्यां खानवहादुर के यहाँ कोई क्यों नहीं जाता ? उनके यहाँ तो अब भी दर्जनों बल्लम खें हैं...।

और मोहसिन को लग चचा का हृदय फट रहा है। वेबसी में वे कभी कभी कराह से उठते और अपने गौरव को ठोंकर पर ठोकर खाते देख कर वह चिल्हाए—स्यां लीग कीग तो वडाना है समझे! ख़ब्रदार जां आयंदा उन पर्चे वालों से रस्म वढ़ाई, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। समझे?' अब वह बहुत ज़्यादा समझाने पर उतर आए ये। मोहसिन को लगा मेहतर-विरहमन के सामने सिर उठाये थे, मज़दूर सरमायेदार के सामने सिर उठा गहे थे, किसान ज़मीदार से वगावत कर रहा था, हिन्दू मुसलमान का खाब तोड़ रहे थे, मुसलमान हिन्दू साम्राज्य को फोड़ रहे थे, लेकिन साहब लोग 'सबका भला' मनाना चाहते थे, वह मर कर भूत की तरह रहना चाहते थे, ताकि घर वाले घर का धन न निकाल सकें, उस भूत को खुन की कुबानी देते रहें।

हुकूमत ख़त्म हो रही है। चारों तरफ़ हलचल मच रही है। कान फटे जा रहे हैं...।

और मज़हब का ज़हर फैलता जा है, संकुचित होता है, यह आग है जो कभी लपकर्ता है कभी राख में दब जाती है...।

यह फ़र्क उनके हैं जिन्हें इनसे फ़ायदे हैं, यह फ़र्क उनमें सिर्फ जहालत बन कर पलते हैं, जिन्हें इनसे नुकसान है ...

मोहसिन के सिर में दर्द सा होने लगा। भाजों की कड़वाहट और निराशा उसके मस्तिष्क पर विच्छू की तरह डंक मारने लगी, वह उनके ज़हर से तिलमिटाने लगा...।

22/

यह इड़ताल तोड़ने के तरीके हैं और फिर नीटचंद की वार्ते कानों में चुभने लगीं, एक हमला औरत का हमल गिर गया, लाटी चार्ज़ मामूला न था ... अफताह थी कि पुलिस वालों ने एक मज़दूरनी से ज़िना किया था पता नहीं कहाँ तक ठीक था लेकिन डराया ज़रूर गया था ... कल हर जगह होगा ...।

उसे लगा वह एक दलदल में फँस गया था। कहीं जाने का रास्ता नहीं था। तब उसे लगा वह एक अधिकारहीन व्यक्ति था। उसके पास अपनी मेहनत के सिवाय और कुछ न था। वह सब कुछ हारा हुआ था, गरीव। उसे लगा, आज एक इन्सान पैदा हुआ था... जो जिर्फ इन्सान था....।



चिल्लाए—म्यां लीग फीग तो वहाना है समझे ! ख़बरदार Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri डा० समावलास शर्मा

ज्ञान स्टापूर्व कथाकार खोर हिन्दी। क्षा १९४१ वर्षा "नवर्षकर" ) के मीज्ञा त्रज्ञा इंजीवरा यमा का उपन्यास "टेंहु हैं। जिस्से में स वैश्वितीया कटना था और अन्य जो क्री कोड में आ लुका है। उपन्यास की इन सब दानी की बाद रखना <u>। विद्वा</u> काह छोतो हो। अपने अस्तद्रेस्ट िक्षा अभिनय करते पायेगे, या ्रीति नेस्तित ताने देखेंगे आप भारतीय अपरंशास्त्र यह बाद न लेक्टीनाण बसा बी-वे टाकान के 📆 उटे हैं। तुमकिन है, आपने बमा भिन कर" वार्टी कहा नियाँ पढ़ी हों, द्वित्की के दौर याद हो या किसी भौति के हुई उनकी किताब देखी हो, म्बुमं उन्हें अहिंसा ब्रोड़ नेतिकता द्वेश राउतं देखकर शायद फिर श्राप ही सर्व-परेशानी में इसलिए कि हुत. परिचर्तन स्वास्थ्य हे लिए अच्छा <sup>∦रिहानों</sup> से बचने के लिए, आप सम्बद्ध होना न भूलें क्योंकि मिका करा की मक्क उन्हें टेढ़े र्षे पूर्व करती पड़ी है। आप की भान देशा कि बमा जी ने टेढ़े मिद्रापन ही नहीं दिखाया बल्कि हिड़ा हर दिया है। यह कमाल क्षी उन क्लकों में निलस्ताँ हुआ ्र इंटा-मेनापटी की कृपा से साहित्य-

किया वि यस जी बालिए किस गरें की सही तमझते हैं: उनकी राय में किस राह पर चल्टर श्रादमी मंज़िले मक्षर तक पहेंच सकता है। हर गठक की वाहिए नी वि उपन्यात लग्न करने पर वह अपने ने यह पृद्धे के लेखक किस गरते पर चलने हा इहारा करता है । अनर उसको अपने सवाल का नाफु-साफ बकाब न मिले तो उसे बमा जी को उनकी सरलता पर ववाई देनो चाहेए। पर उनका ध्वेय सही रास्ता दिखाना नहीं है। बहित गाउक को देवे मेडे सस्तों में। नदकाना है अर इन तर भटकान है. इस होशिया से और उनके दिना जाने हुए, दि उसे सस्ते पर चलने से ही नहरत हो हाय, यह अपने मक्तद तक प्रदेवने की तरह से निराग्न हो जाय। यानी लेखक का उहाँस्य जीवन के प्रति विस्वास डियाना है: सामाजिक गरिवर्तन में श्रास्था का खंडन करना है; जनवादी कान्त श्रार वर्गहीन समाज हो रचना की तरह के मनफेर कर आदमी को दुस्मन के सामने लाचार और ऋगहिज बना देना है।

संवत् २००३ विक्रमी ने इस तरह के उननास की रचना क्यों की जा रही है, इसका मेद भी लाह है। आज हिन्दुस्तान की जनता गुँजीवादी व्यवस्था से आजिज आकर जनवादी कान्त की तैयारी कर रही है. यह अपने लड़ाक़ वर्ग संगटन यना रही है जिनसें कि वह अपने दुस्नों से एकजुट होकर उड़ सके। पूँ जीवादी समाल के ठेकेटारों का सिंहासन डेज रहा है। इंसलिए "कचा" अंद "संस्कृति" के चौर्चागर— लेखक — जो कल तक दान अंद व्यक्तिचार की कहानियाँ लिखते ये-अजनक विनंत्रा भावे वनकर 'कान्ति नहीं, समाजवाद नहीं, शुद्ध भारतीयता, शुद्ध श्राहेना" के नारे लगाना गुरू कर देने हैं। पूँ जीवादी प्रेन किस तरह की विचार-स्वाधीनता का हामी है, वह किस तरह

शस्ते" से जाहिर है। यह एक गुलान प्रेस की गुलाम-रनता है, जो हमार न्याधीनता ग्रान्त यन की नतमाम परमराश्रों पर कीचड़ उछालती है!

इस उपन्यास में नीतक साथनी हो लेकर, अहिंसा को लेकर, अहंमान्यता और पद्माविकता से जार उठने को लेकर वड़ी लम्बं नीड़ी वर्त कर गई हैं। अगर बह सब उपदेश एक तमह इक्ट्रा प्रश्वे छाप दिया जाय तो पता लगाना नृश्किल हो कथगा कि उसे खुद वर्माजी ने लिखा है या गांधीजी की रचनाओं से नकल कर लिया है।

· लेकिन इतना देग, दोन देखा और अहंकार आपको हिन्दी की किली दूसरी स्वना में न मिलेगा । इसमें अहिंसाबादी केल्बक हर जगह गेंदे से नंदा की चड़ उछालता दिलाई देता है। दह अन्ते प्रतिसार्धियों को नीचा दिखाने के लिए हर नुमकिन तरीहे से उनके विलाफ नफ़रत उभारने की कोशिश करता है । उनका ख़ाका खींचते हुए उनके पेचके गाल और कीचड़ बहाती हुई आंखें का ज़िल करके उनकी "आत्मिक कुरूपता" (पृश्युट्) की दात करने में नहीं हिंचिकिचाता । निःसन्देह उत्तने खुद अपने को आत्मिक रुप का ऐसा अवतार मान लिया है कि उसे किसी वर्ग, किसी दल, किटी विचारवारा रर कीचड़ उछालने में आगा पीझा नहीं होता । कीनाप्नस्ती की यह मिसाछ वेजोड है।

दों आदम्बिं पर कोचड़ जरुर नहीं उछाला गया। ये हैं दंश्रामनाथ तिज्ञरी यड़ी रियासत के छोटे ताल्छकेदार आंर पं॰ मार्कडिय मिश्र जो लेखक की तरफ़ से आहिंसा की वकालन करते हैं। इनगर कीचड़ क्यों नहीं उद्घाला गया, यह आगे स्पष्ट हो जायगा।

कहानी बहुत सीवी है। एक राजा के तीन लड़के थे । एक कांग्रेसं हो गया; दूसरा कम्युनिस्ट और तीसरा क्रान्तिकारी (आतंकवादी)। कांग्रेसी ने आखिर में कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वह नगर कांग्रेस का सभापति न चुना गया। क्रान्तिकारी ने नुखिवरी के लिए राजी होकर फिर विचार बदले और आनी प्रेमिका के हाथ है जुहर लेकर ला लिया। कम्टुनिस्ट, पुलिस के पीछ Courtesy Sarai (CSDB) प्रमुद्धार सिन्द्रुक्ष खान्य वाहर चला गया।

तीनों के बाद राजा नाहब अपने राजत्व में और भी महान होकर पर्दा गिरने के यक्त अकेले स्टेज पर

इन तीनों पात्रों के सहारे श्री भगवतीचरण वर्मा ने राष्ट्रीः आन्दोलन, आतंकवाद थीर मज़हूर श्रान्दोलन पर ए विचार प्रकट किए हैं खूर लगे हाथ हिन्दी हेन्दरी को भी जो वर्षट लिया है, उस पर कुछ विस्तार से विचार करना जनरी है।

पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन को लेकिए l वमा जी सन् ३० के आन्दोलने का चित्रण कर रहे हैं। उस आन्द्रं जन के इस्य अभी हजींगें पाठकों को यद होंने । बेमचन्द्र की कोई मानुखी कहानी उठा खीजिए । उन्हें आर जनता के उत्साह और संबर्ध की जैसी सब्बी तस्तर प्राप्तेगे, वैसी इस मोटे पोध में कहीं आपको न मिनेनी। बाबबृद भारतीयता का राग अलापने में श्री नगवनीचरण वमा को उस आन्दोलन के नेता सब न्दायीं और अनत दिवयों के यह खरीदी हुई भेड़-वकरी देशे ही नज़र आई हैं । सरकार का मुकावला करने के लिए आदमी नहीं मिलते, इसंलिए द्यानाथ इस नतीने र पहुंचना है कि "देश अभी स्वतंत्र होने के लिए तैयर नहीं है। " दयानाथ के मुहँ से यह बात कहला क हेलक ने दिला दिया है कि हिन्दुस्तान की जनता इं तरफ उसका रवेया अंग्रेज साम्राज्यवादियों से कितना मिलता-बुलता है। **बीर इस दलील को वहाँ बैठा हुआ** दंई भी कांग्रेसी नहीं काटता । उल्टा मार्कण्डेय-जो अहिंसा का सबसे वड़ा उपदेशक है-यह सझाव पेश बरता है कि लोगों को "जेल जाने के काम पर नौकर" न्ता ज्ञय ( पृ॰ २४)। ( मानों जेल जाने वाली जनता मो किन्नी ईमानफरोग्र उपन्यासकार की तरह सरीदी ा सकती है!) मार्कण्डेय इतिहास की दुहाई देकर इहता है कि सारी दुनिया में ऐसा ही होता है. ंग्रीर इसलिए अगर कांग्रेस मंजवूरी की हालत में तनलाह देकर लड़ने के लिए सिंपाही रखती है ती इससे हर्ज ही क्या है ? " ( पृ० २५)। यह प्रस्तान बहुमन से पास भी हो जाता है।

जिन सैकड़ों देश प्रेमियों ने लाठियों के बार सह, जिनपर पुलिस ने बांड़े दोड़ाए, जिन्होंने जेल में अनेक यातनाएँ सहीं, उनके स्वाग<sub>ः</sub> श्रीर बलिदान पर

15

बैह उपन्यास पढ़ने पर नुझसे सवाल की कटा आर संस्कृति का रक्षक है, यह ''टेड्रे मेंड्रे

लियापन, उनका नैतिक लोखल्लाम इसी

जी श्रमनी बुझान जनता पर इसलाहर

सकता है, उनके दिन जोई भी छड़,

, कोई भी भावित्यक कोट त्याक्त नहीं

र अन्दोलन पर श्री भगवतीयरण यमा

कि के बार श्वा है जिसमें आप यह भूल

द मिल नेया की मानांतक सन्तान है }

ए । रामभरीसे कह रहा है —"शिरपुतार

अवसियों की कसी नहीं है, हजर वी

अवसी चाहें निरम्तर होने के लिए

निय ते:हुय करता है वि इतने आदर्भः

एकोर काला समितिहोर ज्याब देने

खिद की क्या जात है । हिन्दुस्तान में

रों के कमी नहीं, उनके रागे दी और

वको को हो। नहीं हैं । तेसक को दृष्टि

मध्येत बस्तु का नाम ने जिससे सम्ब

विकायों को दूर रहना चिहिए। यह

है जिसपर उपन्यास के नभी पात्र

खिए पहले नीनों कुनने के निता

ारी क्या कहते हैं—" प्रोर जनता ?

भीर कंगाल जनता ? विसी के भी

जनता आ सकती है। इसके माने

जिल्ला ही मकार, कलाक और

इनका प्रतिनिधि वन एकरः । ऋौर

न कर शासन करसकेना 🖓 (१०५२)

तर्के उपन्यास के ब्राटको अहिंसाबादी

में मुन बीजिए। ब्रह्म है—

मैत वास्तव में अल्पनत दें क्यों कि

धायन है, कता नहीं है। कनो कुछ

होंग हैं जिन्हें 'नेता' कहा जाता है,

के नेताओं के इशारों पर भेड़-वक-

िएक ही उद्देश हो सकता है कि

थ्री है।" (ये॰ ३५०)

র্কার

'दंढे मेंद्रे गरने'

ण यसा की यह टिप्पण हैं. उनका पैटा की जाय। यही पेलियम की विचारधारा का वंत भी है।

> काश्रेमी दयानाथ करता है। अमे बास्तव में अनु-भव करता है कि अधिक हा मनुष्य ऐसे नहीं है जिनके नाथ में वरावरी से मिल तक्षें उनमें वेईमानी हैं, उनमें वेचकृषी है, उनमें संस्कृति, शिरता, और सम्बता का अनाव है 🖰 ( पूर ८६१

एक बार आगे भी वह कहता है- मैंने वह नहीं संचा था कि इन रहाओं के साथ काम करने के लिए न्ययम् पद्म यन साना पहेल् 🗀 (५० ५१६ )

और पात्रों के मुँह से भी हिन्दुरतान की जनता के मुख्ये, भेड़ वकरों, जोड़े बरंगड जहसाबा गया है। देकेन किसी को भ्रम न रह जाय इसलिए, लेखक ने खुद भी कुलकत्ते के महदूरी व बारे में अपनी राय ाहिर कर दी है। महदूर मशीन चलाते हैं-- "भावना ्रीन, चेतना हीना।'ं काम से डाटने पर ताही शराब पीकर वे अपने बीबी बच्चों दो पंचते हैं या एक कोने में पड़कर सो जाते हैं। ﴿ २०६१ ﴾ : उनमें कहीं भी मानवीय चेतना, आजादी से जीवन विताने की आकांक्षा संगटन करने और लड़ने की अमत श्री महबनीचरण की नहीं दिखाई देती। यहाँ तो जड़ना का ही दुसरा नाम जनता है। उसके आजाद होने की कही भी संभावना नहीं दिखाई गई। वल्कि नने विज्ञान से यह पशक्ती भी कर दी गई है कि अगर यह "भावनाहीन. चेतनाहीन" समुदाय कभी क्रान्ति कर भी बैठे हो उन्हते शोषण का अन्त न होगा !

अहिंसाबादी मार्कण्डेय क्रान्त्र के विलाफ यह अनमाल तर्क पेदा करता है—"इन वृद्धा लोगों को मिटाने के बाद मिटाने बाले छीन शोपक वन जायगे और मिटने वाले उत्तीड़ित वन जाउँगे, ननंबिज्ञान ता यह कहता है। श्राखिर उत्भीइन है स्या? सबल का निर्वेल से बेजा फायदा उठाने की केशिश करना ! मारने वाला सबल है। मःरा वाने वाला निर्वल है।" (पु० ३५०)

कैसी मुघर दलील हैं ! नियंत्र पूर्विगितियों की भैत का मजाक उड़ाने का उद्देश्य रक्षा करने के लिए केसी तीव संबदना है। जबतक कान्ति नहीं होती, ,तबतक तो जनतः भेड़-बकरी है ही!

र्वं जीवार्यः व्यवस्था को उलट देशी, तब हम उसे शोपक कहुँगे अंप मनोविशान से सिद्ध कर देंगे कि इसका क्ट भृतपूर्व शोपितों के लिए अच्छा न होना । अर्पन्यर समाज में शोपकों और शोपितों के अलावा और कोई तीसरा हो हो नहीं सकता ! यह मनोविज्ञान की किसी भी पौथी में नहीं लिखा है कि मानव-समात बोधणहीन भी हो सकता है। इसलिए वह हाय-हत्या क्यों । नभी रास्ते टेड्-मेड्रे हैं। फिर बरगद के छाँह में सुरवाप वैटकर क्यं न मुस्ताया जाय !

देश के नीजवानों कीर विवाधियों के श्री भरवती चरण हो इससे ज्यादा आस्था नहीं है । इन्हीं के बीच में आतंत्रवाद पनपा था । हेकिन देखिए आर्नेब्बादी नेता ही देश के तरणों को क्या समझते हैं। हानि-कारिणी प्रतिमा कहती है-"इमारे देश के नवपुषक नपंसक और कायर हैं: न उनमें साहत है और न उनमें स्वाभिमान है !" (१० ३२)

रुपं क्रान्तिकारी नेताओं का मनोवल हुटा हुआ है, उन्तरी गिनती इत्यारों और स्डाकुओं के साथ को गई है। दंश्समनाथ कहते हैं कि उनमें "चरित्र का अभाव' है क्योंकि "क्रान्तिकारी युद्ध नहीं करणः-चह हत्या करता—हैं !" (पृष्ठ २२०) विलक्कुल वहाँ दलील जो अंग्रेज साम्राज्यवादी दिया करते थे आरे जिन् वावृ भगवर्ताचरण ने ज्यों का त्यों उतार लिया है । हान्ति-कारिणी बीणा इस बात का जवाब नहीं देते. उल्टा पं० राननाथ से पूछती है "ठीक क्या है ?"

दृतरा भ्रातंकवादी नेता प्रभाकर उर्क ननमोहन अपने जीवन को कृतिम बताता है। वह कर्ता है कि ंमेरी ब्रात्मा संकुचित हो गई है। और रही दौरता.... वहाँ भी..." (पृ० २०५) । यानी लेखक ने खुद भातक-बादिये हे वही बातें कहलाई हैं, जिन्हें पं॰ समनाथ तिवारं-सामन्तवाद के मितिनिधि-कह चके हैं। श्चागे चलकर मनमोहन कहता है कि इम छिनकर काम करते हैं. यह इसलिए कि उरते हैं। उरना कायरता है। ु ब्रीर नी-"हमारी जिन्दगी सच्ची नहीं, मंदां नहीं। हमारः अस्तित्व एक भयानक झ्ठ है।" वह समझता है कि आतंकवादी कार्यों से मनुष्यता का पतन होता है। (पु० २७६-७)।

इन र्टप्रिंगए उपन्यासकार ने दी है, उनने कान्ति-कारियों को चोर, डाक, कापर और मनुष्यता से गिरा हुआ दिखाया है। जिसके दिल का दक्षि हैंबला है, इट पर गुरूत की तस्वीर भी कैमे साफ आएगी ?

थ्री भगवतीचरण ने कान्तिकारियों के मेंद्र ने इंसे बाते बारबार कहलाई हैं, जिससे आएको विस्थान हो जाय कि उसके यहरे में अंग्रेहों की कही हुई बाते विन्कृत नच हैं।

मननोहन कहता है - "मैं भाग पहा है ! कादर হামারি" (মুং ২৪,३)

—"गेरा आस्तन्त्र एक नयानक इन्हें 🥇 ( पुरु ः ६) सनमोहन की अध्या जित्नी निर्मे हुई दिखाई गई हैं: उतनी ही। कुरूप उनको आकृति भी हो। जाती है। उपन्यासकार अपने शब्दों में खिल्वता है <del>- "अँ</del>र उन्होंने देखा कि उन नमकरदट से नमनोदन का चेहरा ्बाएक बहुत भवानत त्या से बिकूत हो गया है. मन-मोहन को उसा महाकुता मुसकराहट से झनड़ सिहर इंड ।" (पुरु देहप्रा

और भी<del>---</del>"उस समय रामसिंह ने देखा कि उनके नामने मनुष्य नहीं खड़ा है, एक महा कुना दानव न्दर्भा है। मनमोहन नुतकरा रहा था और उसके हाथ में पिर्स्ताल थी। ( पुत्र ३७३ )

इस कुरूपता से पुलिए सु-रिटेन्डेन्ट स्वामनाथ या तत्त्वुकेदार रामनाथ को मुख्यां मुस्कराइट की तुलना जंजिए तो आपको मालुम हो जायगा कि किसे देखकर न्वामिभक्त ,लेखक का रोम-रोम सिहर उउता है।

जब मनमोहन मरने लगता है तब श्राप जानते हैं, दह अपने साथी प्रभानाथ से क्या प्रतिज्ञा कराता है? बद् करता है-- "तुम मुझे बचन दो कि तुम इस कान्ति के मार्न से हट जाओंने -- नुझे वचन दो !" और प्रभा उसे दुरत बचन भी दे देता है ! ( रूउ ३६० )

इसी तरह मजदूर-आन्दोलन पर भी कतकर कीचड़ उछाला गया है। तमाम कान्ति विरोधी अच्छी तरह जानते हैं कि संगठित मजदूर-वर्ग हो कान्ति की सही अगवाई कर सकता है। इसलिए महार संगुठन-कताओं पर औरों ने ज्यादा कीचड़ उछाचा नया है : उन की राजनीति पर सीधा हमला न करके उनके चरित्र को की की संशा देकर अल्पमत में आस्था उसे हम छुक कर गाली देंगे। जब क्रान्ति से वह Courtesy Sarai (CSDS) आजार और भगतिसिंह की परंपरा के वह तस्वीर कलंकित करके मजदूर आन्दोलन के प्रति अविस्वास

4

की कोशिश की गई है। उपन्यास में एक भी नहीं है जो कि मजदूरों में काम भी करता हो बी तरः टेखक की सहानुभृति भी हो । इसका है कि सन् ३० में राष्ट्रीय ट्रेड यूर्नियन कांग्रेस भी, बन्ना उसके किसी कार्यकराको जरूर र में चित्रित किया जाता। ब्रह्मदन रूपये खा और इतना असंस्कृत है कि बांग्रेसी दयानाथ तक नहीं कर नकता। उमानाथ पुलिस को हैं; चन्दे का रूपया ग्वा जाना नैतिक ठहराता श है समा हेन भी त्यायपूर्ण उद्दराता है। पहली त्त्री हो। छोड़ देता है अंग विदेश से <sup>। पत्नी</sup>—और बह भी वर्ष्टिन क्रम्युनित्ट पार्टी रीं !— त्रे आता है। यह जर्मन नारी इतनी के चौदी के सिरारेट केस के पीछे मारीसन का हेती है! माँगंसन एक पडोसी की विल्ली हे स्पया उगता है।

स्व अविफलैला इसीलिए कि. मजदूर संगठना, ग विस्वास उट जाय और वे इसे लक्ष्मों और ों का काम समझने लगें। उमानाथ के मुँह त्रजीवो गरीव वाने कहलाई गई हैं । यह मजदूर की वढ़ती के लिए यह जरूरी नहीं समझता ज्ञान आजाद भी हो! यही नहीं, जयतक ही एड़ाई चर्ला है, तवतक वह इस पक्ष में मजदूर हड़तालं न करें! गांया इस हड़ताल वि से खुश होकर ही अंग्रेज सरकार ने मेरठ शिसद मुकदमा चलाया था ! मजदूरों को ने के साथ-साथ वह किसानों की भी उसी वुषचान रहते देखना चाहता है। (गुछ२६७) भ पड़ेगा कि इट का यह अंगर खड़ा करके शासक वर्ग की सच्ची नमकहलाली की है।

गमतीचरण वर्मा को अपनी समझ से हिन्दी समान नहीं मिला। कुछ दिन पहले तक शिंकी भृमिका में वह दिया करते थे पाँच सवारों में हूँ या संसार के बड़े से बड़े र हिस्की तुल्ना कर लीजिए। यह निर्देशी रेंस उपन्यास में कोढ़ की तरह फूट पड़ी है। आरने खुलासा लिख मारा है कि 'हिन्दी के साहित्यिकारों में इन तरह की यहतमीजी की बावचीत हो जाना यड़ी साधरणनी वात थी"। (प्रष्ठ० २४०) इस तरह खुट आनं तनीज में उन्होंने मुन्दीय का

पर खोस लिया है रामेदवर के न्हु में कहलावा है-'ये सब के सब। वमण्डी, बदनमील बीर बेवकुक हैं । ( पृष्ठ २४४)

उनका चित्रण भी इस इराई से किया गया ई कि पाठक के मन में ही भावना पैदा हो।

उमानाय से बहुदाया गया है 'हिन्दी साहिन्यकों का जिमाव गगले का जमाव है जिसमें हरेक आदमी अपनी कहता है, वेमतलय और असंगत कहता है, विना सीचे तमझे बहुता है और गलत कहता है।.... ब्याज तक हमारे देश में सत साहित्य का सुजन नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था।" (पुरु २६१)

इस खंझ का सदय इसी उपन्यास में आप को मिल जायरा । आखिर हिन्दी वंसार में सभी श्रादमी धमंडी, यहनमीड और वेयक्ष हों, ऐसा तो हो नहीं सकता । इस हे कम एक आदमी—्नाम हेने नर को तो—तमीजदार, अक्लमन्द और नम्र होनाः चाहिए। वह हूँ जरूर लेबिन अग्नसांस, हिन्दी संसार ने उसे न कवि माना न उपन्यासकार । उसका नाम कुछ भी 🖰 रक्ला जाय, आर पहचानने में गलती न करेंगे !

मुलाकात कीजिए—"श्री देवीपसाद नाटे से श्रादमी थे, एकहर बदन के हैं इनकी गणना हिन्दी के सफल कवियों तथा उपन्यासकारों में होती थीं। पर हिन्दी के आलंबक न इन्हें कृषि आनने को तैयार थे और न उपन्यास्कार।"(पूर्व २३६)

अब अगर श्री देवीपुसाद को श्रानी सफलता योपित करने के लेए सुर्वि हिन्दी साहित्य पर कीचड उद्यालना पड़ा ह तो स्या आश्चर्य ।

' टेंद्र में के इस्ते? में हिन्दी साहित्यकारों की ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी तस्कीर भरी पड़ी हैं। जैसे लेखक को आजाद और मगतसिंह की परम्परा में चार छक् और कायर ही दिखाई देवे हैं, वैसे ही उसे प्रेमचन्द्र और पसाद की अर्रिया में सब धर्मडी, मूर्ख और ददतमीन ही दिखाई पड़ते हैं । जिन्द्रगी की तस्बीरें इतनी टेड़ी मेढ़ी होकर, इतनी मही और बेडील होकर लेखक के सामने स्यों अनी हैं ? इसिलए कि अब नजर ही Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

रेसी वन गई है कि साफ-सुथरा अंद मुडील कुछ दिखाई ही नहीं देता। इस किताव में कुरुपता, कायरता, निराशा, अन्धकार वगैरह का इतनी बार जिक श्राता है कि वे लेखक के दिमाग पर साफ छाई हुई टिखाई देती हैं। किसी एक पात्र की कायरता और निराशा समझ में आ सकती हैं, लेकिन यहां तोसभी एक ही दिमाग की झलक लिए आते हैं। कुछ मिसालें देखिए।

— "उस बात में रक्त को जमा देने वाली भवान-कता के साथ उससे श्रधिक टंडा श्रौर कुरूप सत्य था।"

—"मनमोहन की उस महाकुन्य मुस्कुराइट ते ( do 534 ) झगड़ सिहर उठे।"

\_-"उनके सामने मनुष्य नहीं खड़ा है, एक महा-( ge 293 ) कुहर दानव खड़ा है।" —"और ब्रह्मदत्त हँसता रहा, मानो वह अपनी इस व्यंगात्मक और कुरूप हँसी से अपने दिल पर लगी हुई चोट की मरहम पट्टी करने का प्रयत्न कर रहा

—"द्यानाथ! तुममें ऋइंमन्यता है कठोर और (प्र ४६०) कुरुम।"

—"नरोत्तम का यह खुल कर मिलना, हँस कर वात करना-यह सब उसके अन्दर वाली किसी भयानक कुरुपता को छिपाने के लिए आवरण भर हैं।" (पु० ४६८)

—"और एकाएक विश्वम्भरदयाल हँस पड़ा। वड़ी कुरूप श्रीर भयानक हैंसी थी वह, श्रीर वह वड़ी ( वृ० ५१० ) देर तक हँसता रहा।" —"एक भयानक कुरूपता उसके सामने वैठी हुई

· ( ão siz= ) थी।" इसी तरह तमाम पात्रों के भावों में निराशा,

संशय और उदासी की प्रधानता है।

—प्रभानाथ के लिए: "एक भयानक स्नापन उसके कमरे में ब्याप्त था और कमरे का वह भया-.तक सन्नाटा मानों बरवस उसके प्राणों में भरा जा ( 33 og ) रहा था।" \_ 'स्रौर दयानाय के चारों ओर उदाधी का अथाह सागर लहरा रहा था। उसके अन्तर वाली गहरी कालिमा आकारौं को घेरती हुई वढ़ रही थी।"(पृ०४२०)

- फिर दयानाथ के लिए: "उसकी आत्मा में एक प्रकार की भवानक शिथिलता भर गई थी।" ( पृ० ४५५ )

-- उमानाय के लिए: "उस कमरे का अधिकार उसकी आत्मा में समाया जा रहा था। घवराकर उमानाथ ने बिजली का दिवन दवा दिया।" (प्र०४६८)

प्रभानाथ के कमरे के मृतेपन से तुलना कर लीजिए!]

-- "और अब उसकी शक्तियां श्रीण होने लगी थीं । प्रभानाथ के चारों और निग्रश थीं ।" (पृ०५३१)

— दंश रामनाथ तिवारी,— इमा. प्रभा और द्या, तीनों के पित:- के विए : "र्जवन के प्रति एक प्रकार की भयानक उदासीनता को वे अनुभव कर रहे थे — इतनी थकावट उनके प्राणों में भर गई थी कि वे चिर-विश्राम की कामना करने छगे छ।" ( पृ० ५३६ )

इसी तरह श्री भगवतीचरण वर्ना की दृष्टि में पशुता भी मानवता का अनिवार्य और प्रधान अंग है। --- प्रभानाथ कहता है, "न में देवता हूँ, न.

मनुष्य ! मैं केवल पद्य हूँ "! ( पुरु हुए )

- उमानाथ ऋहता है: "हम हिन्दुस्तानियों में पशुता पूरी तरह भरी हुई है। इसी पशुता से प्रोरित होकर हम सब यह कर डालते हैं।" ( पृ० १७६ )•

—सुपरिटेंडेंट पुलिस भी यही कहता है "ये स्त्री-पुरुप-ये सबके सब पशु हैं-और पशुओं में कोई भेदभाव नहीं होता।" ( पुरु २११ )

--पं॰ रामनाथ तिवारी कहते हैं: "विषमता ही प्रकृति का नियम है। इम सब एक प्रकार की पाश-विकता लिए हुए हैं. इम सवों में दूसरे को उत्पीड़ित करने की दवी हुई मनोवृत्ति है"। ( पृ० २२१ )

—श्रिहंसा का उपदेशक मार्कण्डेय कहता है: "हम सवों में पशुता है, वहीं पश्ता जिसे हम हिंसा -कहते हैं।"(पृ० ४५३)

इस पशुवाद को जान वृझकर एक महान् मनोवैज्ञा-निक सत्य के रूप में पेश किया गया है। उसका उप-योग किसी मनोवैज्ञानिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया गया.है। वह उद्देश. यह है कि मजदूर और किसान अपने संगठन से पूँ जीवादी व्यवस्था के न बद्हें। जब

मंद मजहूद दोनों में ही पशु वर्तमान है तव को खत्म करने से मनुष्यता का विकास कैसे मान के तमाम लोगों की पाश्चिकता जहा (जायगी। उल्टे मजहूद हिंसक अंग उन्दी-गियों! इसलिए, जुरुरत है कि पूँ जीवाद ग्रेडकर हर आदमी अपने 'पशु' ने लड़े: में लड़े और मजहूद भी लड़े ख्रेय दोनों का मेंगुक्त मोचों बन जाय! [मॉरल रिकाममिंट किमी आन्दोलन का यही नारा भी हैं] ज्य मार्कप्रेय इस फिलासपी पर स्पीच तो 'ऐसा मार्म होता था कि उसके पिता खानों समला साथना और बालदान के रिक्षा गई थी।' (पूर ४२२)।

के बटले यदि सेट घनस्यामदासः विदला की पर आ जाती तो स्पीच में ज्यादा फर्कन

मरं जगह मार्कण्डेय अपनी दात को और र देना है। आजारी की लड़ाई चलने हैं और मज़रूरों को जमीदारों और पूँजी न लड़ना चाहिए। यही नहीं आजारी बाद भी उन्हें संघर्ष न करके प्रेन और ही जीवन विताना चाहिए। वह कहता भिय जय हमें विदेशी सरकार से लड़ना है, च तरह का कलह होय हमें शोभा नहीं देता। उमय क्यों! में तो कहता हूँ कि हर समय दिच्छा और सद्भावना से हमें कान लेना (१० ३४६)

मनाय तिवारी की फिलासफी से कि समाज वेतमता है, यह चिरकालीन सदिच्छा का में ने साता है। समाज कभी नहीं बदल कि रहता अमर है। इसलिए वर्ग संवर्ष को जि के निर्माण द्वारा स्वत्म करने के बदले र वर्ग सहयोग की राह पर चलते रहा। अमर्थन का इससे अच्छा तरीका और क्या

ह रंश्समनाय तिवारी और मार्कण्डेय एक के दिख और दिमाग हैं। पं॰ समनीध अद्दे त्रावजुद श्राहिसा के सिद्धान्त की श्रीष्टता स्वीकार करते हैं। कहते हैं—"सब कुछ देखते दुए भी में कभी-कभी सोचने लगता है कि अगर श्राहंचा का विद्वान्त संभव हो सकता तो वह मानवता के विष्ट्र अवस्य हितकर होता।" (पूर्व २११)। मार्कणंद्रय उसे नंभव मानना है, लेकिन उसके लिए असाधारण नाधना की माँग करता है, जिससे उसके और तिवारों की ही बात में ज्यादा शासला नहीं रह जाता।

मन् १६४=

तं शामनाथ तिवारी का चरित्र देखने लायक है ! वे उस तमाम कुरु ता अंद कायरता के वस्स हैं, जो लेखब को सारी दुनिया में छाई दुई जान पहती है । वे उनके आराध्य देव की तरह हैं, जिन्हें देखते उसके आंचे नहीं थकती । जिस तरह द्यानाथ को बीबी अन्ते जिन को "गीरवण का एक बीर, दिमालय की भ"ति अचल, मेथमाला की भ"ति मंभीर !" (पूर्व १२६) देखते हैं, उसी तरह श्री भगवतीचरण वर्मा ताल्खकेतार गमनाथ को । "छाती कुन्हाए दुए बोर आना मत्तक की किये हुए" "एक पापाण नृति की भौति" (पुर्व १८०) देखते हैं !

मजाल है, यहां कुन्यता अंग प्रशाविकता की झलब भी आपको मिल जाय !

मेल भी कैसे सकती है! आध्यर पं॰ रामनाथ तियां उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो समाज में स्वसे निकम्मा है, जिसके ख़त्म हुए विना सनाज की प्रगति एक कदम भी असंभव है, लेकिन जिस वर्ग से श्री भगवनी-चरण वर्मा का आध्यात्मिक संबंध बुझ हुआ है। उनकी नजर भविष्य की श्रोर नहीं है, टहते हुए अतीत की ओर है, उस सामन्तवाद की खार जो ध्यानी श्रान्तिरी साँसें गिन रहा है। उसी से उनके व्यक्तित्व का तार नार वेंधा हुआ है। वह खान्त्रन की शान, वह रतन, वह शासन का रोव-दाव—इनकी याद आने ही उनको हृदय-वीणा के तार झंकृत हो उठते हैं! उनको लेखनी यदि किसी का चित्र आँकते हुए पुलकित हो उठती है, तो ताल्छकेदार पं॰ रामनाथ तिवारी का। लेखक की कल्पना जितना ही उनका ध्यान करती है, उनहीं मूर्ति र्टतनी ही भन्य और निशाल होती जाती है। पृ० ३ पर पाटक को बताया जाता है कि "न० गम्नाथ निवारी अवध के एक छोटे ने ताल्लुकेदार छे।"

श्यिमत काम्पर उनके क्यों पर लदाथा और वे अफेलेथे।"\*

इसी तरह पृ०३ पर उपन्यासकार उनका परिचय देते हुए कहता है—" तिवारी जी सभ्य तथा सुसंस्कृत पुरुष थं, उन्हें सन्य तथा पढ़े-छिखे लोगों का ही साथ परन्द था। प्रामीण जीवन में विद्वानों के संप्रम का अभाव था। इस प्रभाव को उन्हों ने उन्नाव आकर हूर किया था।" लेकिन हिन्दुस्तान तो उद्दरा पशुओं का देश: उसमें पढ़े-छिखे सन्य आदमी कहाँ ? इसलिए लेखक ने जीड़ दिया है कि उन्नाव में जिन विद्वानों का व तस्तंग करते थे, वे "कलकरर, डिप्ट कलेक्टर आदि उन्ने-छिखे अपसर" थे।

तिवारी जी तो पशुवाद के महान् आचार्य हैं। पशुवाद क्रांर पढ़ना जिलाना कुछ विरोधी कियाएँ हैं। इसांटए हेलक ने पंच रामनाथ तिवारी से कहीं पढ़ने जिलाने की चचा नहीं कराई। विलक्ष आगे चळ कर प्रभानाथ को यह उपदेश दिलाया है कि "यह विद्वत्ता, ये सिद्धान्त! ये हव की तब धोले की चीजें हैं।...ये शारे सिद्धान्त-यह नारी बुद्धि! यही हमारे विनाश के कारण हैं।"

पशुवाद के आचार्य के लिए यह जरूरी था कि वह तर्कऔर इदि से ऊपर उठ जाय वर्ना उसकी भन्यता के बेरंग हो जाने का खतरा था। यह बात नहीं है कि तिवारी जी के अपने सिद्धांत न हों ! हैं. हेकिन उनका बुदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। कहते हैं-- "जीवन का नियम क्या है ? समर्थ की आसमर्थ पर विजय ! अनादि काल से समर्थ असमर्थ पर शासन करता भाषा है और भनन्त काल तक शासनं करता रहेगा ! इसको तुम रोक कव सकते हो ?" (पू॰ १४४) अपने सान्ध्यं भर यह मनुष्य (या पशु ) किसानी पर अत्याचार करता है; उसे उचित और न्यायपूर्ण ठहराता है। कोंच में बीणा पर भी हाथ उठाने में वह नहीं क्षित्रकता । फिर भी उसके चरित्रबल की महिमा गाते लेखक नहीं अधाता । यही नहीं, दूषरों से बराबर उनकी र्गार्टफ़िकेट भी दिलवाता जाता है, जिससे भव्यता में कमी न पड़ने माए !

ु १४ ३ पर पहले परिचय में उनकी सभ्यता श्रीर वंस्कृति को तारीफ की जाती है। पुरु ४२ पर फिर लेखक कहता है "तिवारी जी शिक्षित व्यक्ति यं, और शिक्षित से कहीं माधिक सुसंस्कृत।" इसी तरह ए० १३१ पर—" वे ताल्छकेदार यं, शिक्षित ये और चरित्रवान ये !" अगर ताल्छकेदारों को बाबू भगवतीचरण चरित्रवान होने का सार्टिफिकेट न दें तो इस बात पर विस्वास कीन करे ?

आनंकवादी मनमोहन उनके लिए कहता है—
"काश कि हरेक आदमी ऐसा ही वन सकता है।" (पृष्
३००)। आतंकवादी वेटा प्रभानाय उनके चरणों
पर गिर पड़ता है और कहता है—"आपने मुझे
उचित रास्ता दिखला दिया।" (पृष्प्र्) लोग
उनकी गाली सुनते हैं फिर भी उनके पैर ख़ून जात
हैं! "न जाने क्यों, रामनाथ की गाली सुनने पर भी
वीणा ने अनायास ही सुक कर रामनाथ के चरण की
धूल अपने मस्तक पर लगा ली।" (पृष्प्र्) जव
वह पूजा घर में वैठे होते हैं तो वीणा "अपना मस्तक
देहली पर स्वकर" प्रणाम करती है! (पृष्प्र)

यह सब पिनोना व्यापार इसलिए कि अवन के महापतित ताल्छकेदारों के प्रति पाठक में चहानुभूति पैदा की जाय। उपन्यास में कोई भी ऐसा पान श्री नगनवित्रण वर्मा को नहीं मिलता जिसके चरणों में वह अपनी अद्धा उड़ेल सके। मजदूर श्रान्दोलन के संगठन-कर्वाश्रों को उन्होंने जितना ओखा करके दिलाबा है, उतना ही मव्य और महान इन राजा साहब को दिलाया है। इससे जाहिर है कि सामन्तवाद की गुलामी उनकी नसनस में भरी है। यह कला का व्यमिचार है, समाज की प्रगति को रोक कर पुरानी व्यवस्था को दीर्घनीवी वनाने का प्रयत्न है। अहिसा पर छंचे छंबे व्यास्थान और जनता के आन्दोलन पर धूल फैंकना इसीबिए है कि पुराने समाज का द्वता हुआ दाँचा किसी तरह खुड़ा रह जाय।

कौन नहीं जानता कि अवध की उर्वर घरती पर ताल्डकरारी व्यवस्था कोढ़ की तरह उसे विकृत किए हुए हैं। अंग्रेजों के पाले-पोसे हुए गदर के ये गृहार आज भी जनता की छाती पर मूंग दल रहे हैं। कौन सा कुकर्म, कौन सा व्यभिचार, कौन सा पाप इनके नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। फिर्ड विद्वत्ता, संस्कृति आर ताल्डकरार! इनकी अपार मूर्वता की कहानियां आर

وننييا

किंची भी शहर, किसी भी गांव में तुन सकते हैं। लेकिन <sup>इस</sup> तमाम पाशविकता की झलक भी आप को "टेंढ़े मेंढ़े <sup>गुस्ते</sup>" में न मिलेगी । उसे जान वझकर छिपाया गया हे जिससे जनता का क्रांघ इस वर्ग के स्विलाफ न उभरे। उसके बदले एक पद्म दर्शन का निर्माण कर <sup>डाला</sup> गया है जिससे लोन मृत भुलेया में पड़कर वग-<sup>नंको</sup> की सचाई को विल्कुल भूल जाँय।

रामनाय का पशुवाद और मार्कण्डेय का अहिंसावाद <sup>एक ही</sup> दर्शन के दो पहल हैं। रामनाथ अहिंसाबाद भी अंशता स्वीकार करते हैं और उसकी अंशता इसी में है कि वह इतना कठिन है। मार्कण्डेय पशुचाद की मानते हैं और चूँकि पशुवाद इतना प्रवल है, इसीलिए <sup>अहिंगवादी</sup> व्यक्ति की असाधारण साधना व्यर्थ हो विती है! हेकिन मार्कण्डेय अच्छी तरह जानता है <sup>कि आहें</sup>सा की तमाम दलील दिल को खुश करने को हैं उन्हें होना-हवाना कुछ नहीं है। उमानाय के है से मार्कण्डेय को "िसनिक" कहजाया गया إ ( قه لازغ )

नो दाअसल सही है। अहिंसा पर व्याख्यान होते समय पिता की आत्मा के आने के बावजूद वह है ऐसा "सिनिक" जो मानव समाज में किसी परि-क्तिकी भाशा नहीं करता। उमानाय के सामने है वहीं दर्शील देता है कि क्रान्ति के बाद मजदूर को उत्पीड़क हो जायगा ! यानी यह विधाता का छेख हित्र जैसे पूँ जीपतियों ने श्रानी हुक्मत में समाज को हिमी श्रीर शोपण के वंधनों से जकड़ रक्खा है, भी ही मजदूर वर्ग भी नये समाज में गुलामी और भोषा को कायम सक्तेगा। इस बात का सबूत देने है हिए वह सोवियत संघ पर वही झुठे आरोप लगाता है जिन्हें बीस साल से दुनिया के तमाम प्ँजीवादी भितार लगाते आए हैं। मार्कडेय के कम्युनिस्ट तिरोष श्रीर सोवियत संघ पर झूठे आरोपों का मतलव भार शावयत सप पर झूठ आरामा ... है—यह सावित कर देना कि मजदूर वर्ग र्ष्वीपतियों की ही तरह निकम्मा है और वह आज से भिन्न अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकता !

्षिनिक" होने का मतल्य है, श्रपनी निराशा ो रोशिनिक रूप देकर उसमें रस लेना। अगर कोई भेरिमों नेई विचाधारा लेकर आता है तो ''सिनिक''

उमपर सोच विचार करने के बदले पहले से ही "कुछ न होगा" मानकर उधर ने मुँह फेर लेता है। देखिए किस सफाई से मार्कण्डेय "कुछ न होगा" की फिलासफी आपके गले उतारना चड़ता है। कहता है—"तुम्हें यह स्मरण रस्यना पड़ेगा कि दुनियाँ में तुम्हारी ही भाँ ति हर एक आदमी का अपना निजी विस्वास है, अपनी निजी भावना है।" ( पूँ जीपनि की भी है, तल्डकेंदार की भी है, मजदूर की और किसान की भी है। खीर सद एक ही धरातल पर हैं!) "और यही तुम्हारा निजी विश्वास और निजी भाषना दूसरों की नजर म पागलपन है क्यों के दूसरों के विश्वास और दृसरों की भावनाएँ विल्कुट श्रीर इसल्टिए तुम्हारी बात ही बेकार हो जाती है, क्यों कि जिस अधिकार को तुम मांग रहे हो, वहीं अधिकार तुम्हें दूसरों को भी देना पड़ेगा।" नतील यह टिकटा कि मजदूर का कोई हक नहीं

ई जो कहे कि एँजीपिट की विचारधारा यानी मुनाफा कमाने का अधिकार गलत है। अगर मजदूर अपनी भावना को सही मानता है तो वह पूँजीपित को भी वही अधिकार दे जिनसे वह अपनी भावना पर अड़ा रहे । कैसा सुन्दर मानववाद है, जहाँ मजदूर और गूँजीपति एक घाट पानी पीते हैं; जहाँ दोनों वर्ग-भेद को कायम रखते हुए मनुष्यता की खोज में तल्लीन हैं! इसीलिए जब मार्कण्डय आँख, नाक, कान, सबपा विचित्र आभा, प्रकाश और ज्योति लिए हुए सारे ममाज के व्यक्तियों को अहिंसावादी बनाने पर व्याख्यान देता है, तय भी उचके 'सिनिक'-पन में कमी नहीं • होती, क्योंकि वह जानता है कि उसके सिद्धान्त का वर्ग रे..., वर्गार्थ पर अनुसार र तम् अनुमान्य स्वाप पर्याप्त निर्मा के मिटाने से कोई सबन्व नहीं है। भेद और वर्ग शोपण को मिटाने से कोई सबन्व नहीं है। पं रामनःय तिवारी कहते हैं-"कार्लमार्क्स ने

लिखा और लेनिन ने किया, परिणाम ? रूस में भयानक रक्तपात! श्रीर यह गाँधी ने एक मत बतलाया और परिणाम ? जेल गिरन्तारियाँ ! पर वास्तव में क्या होना चाहिए जिससे सब मुखी हो सकें, जो सबों की उलझनां का इल हो ? कोई नहीं बतला सका ! आखिर होगा क्तिनी पतं को बातें कहीं हैं तिवारी 'जी ने ! और

हन पर बाबू भगवतीवरण की अपने ही शब्दों में यह

टिप्पणी है:-

ं वीणा गौर से तिवारी जी की वार्तों को सुन रही थीं। उसे यह खयाल न था कि देहात में रहने वाला आदमी इतना सोच सकता है, इतना समझ सकता है! और तिवारीजी के तर्क ? उनमें गंभीरता थी. उनमें ईमानदारी थी, उनमें सार या ।" ( प्रष्ठ २२० )

ज्याई

इसका मतलब साफ है। जो आदमी सिनिक है, जो सामाजिक परिवर्तन में विद्शांस खं चुका है. वही गंभीर है, वहीं ईमानदार है, उसी की वांतों में सार है ! मार्कण्डेय और रामनाथ दोनों ही निनिक हैं, पश्चाद के आचार्य जो सामाजिक उलटफेर में विश्वास नहीं करते, विलक क्रान्ति विरोधी होने के नात अपने सिनिक दर्शन से उस विचारधारा का डटकर विसेच करते हैं। वर्गदापण मिट सकता है-इस यन में लोगों का विश्वास न रहे-यही टेढ़े मेढ़े रास्ते का उद्देश हैं।

यह उपन्यास सावित करता है • के कला, विज्ञान. दर्शन संस्कृति आदि वर्गों से परे नहीं हैं, बरन् वे वर्गों के विकास और पतन के साथ वैधे हुए हैं। "टेढ़े मेढ़े सस्ते 'का "कुछ न होगा" वाला दर्शन एक जड़ श्रीर पतित शासकवर्ग का दर्शन है जो आगे बढ़ने की तमाम आशाएँ खो वैटा है और जो किसी तरह अपनी परानी सम्पत्ति को बनाए रख़ना चहता है। हैिकन शोपित वर्ग जो सम्पत्तिहीन हैं, जो शोपणहीन समाज यनाना चाहता है, जिसमें आगे बढ़ने और समाज को बदलने की आकांक्षा और समर्थ्य है, वह वर्ग "कुंछ न होगा" बाले दर्शन को मानकर विर्फ अपनी गुलामी के बन्धनों को मजबूत बना छकता है। शासक वर्ग यही चाहता भी है। इसिटए शोषित वर्ग का दर्शन होता है—"समाज बदल सकता है और हन उसे बदलेंगे!" मार्क्नवाद्व इस परिवर्तन का रास्ता दिखलाता है। वह बतलाता है किस तरह संगठित मजरूर वर्ग के नैतृत्व में तमाम शोपित जनता पूँ जीवादी वर्ग और उसके सामन्ती सहायकों को सत्म करके एक समाजनादी व्यवस्था कायम कर सकती है। मार्क्स का दर्शन इसी से पैदा हुआ है कि वह सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है। उपन्यासकार नहीं चाहता है कि बंह दर्शन शोपित जनना के हथी पहुँच जाय। ्इसीहिए, उसने गह भारी-भरकम उपन्यास हिसा है।

और इस तरह की कोशिशें अभी और होंगी हालांकि वे विफल होंगी।

इस उपन्यास में कुछ दिल्वस्य वातें और हैं। मुसोलिनी किसी जमाने में कम्युनिस्ट था ! (१०२०७)। प्रगतिशील देखक संब की नींच उन ३० में पड़ी थी ! झगड़, श्रौर उनका वेटा मार्कण्डेय आपस में बातें करते हैं तो बाप अवधी बोलन है ओर बेटा खड़ी बोटी ! गुरू में झगड़. और रामनाथ की शतुता बताई गई है (पृ०१५-१८) लेकिन आगे चल कर कहीं भी उसका चिन्ह आफ्को हुँ दे न मिलेगा !

सुन्दर अवधी का नमुना "रहे रहन" के प्रयोग में देखिए— अत्र ही हम तुम्हर विसे मां स्थाम से वितयात रहे रहन !' (पृ०१६०)।

स्वाभाविक वाक्य-रचना देखिए-"अव मैं महा-लक्ष्मी के मेरे प्रति प्रेम की विवेचना करता हूँ।" (प्र०२०२)। स्त्री पति से इद रही है—"अपना दर्भाग्य मुझे बहुन करना होता।" (पुरु २०८)। "अब क्या करोगे ? किससे बंचोंगे ? किसपर शासन करोगे ? सब गए-इमेशा के लिए गए!" (पृ०५४५)

-इस तरह के फिल्मी वाक्य, और "रामनाथ का स्वर तेज होता गया" के स्टेज-इायरेक्शन वाम्वे टाकीज की याद दिलाने के लिए कई जनह मिलेंगे।

—"ज़िला का सदर होने के कारण" ( पू॰ ३ )

— ''ताल्छका का उत्तराविकारी होने के कारण'' ( ão 38 )

—"पर आप इस ताल्छका के स्वामी रहकर<sub>44</sub>

— "टोड़ी बचा के अर्थ क्या होते हैं" ( पृ० ५० ) इन टुकड़ों में वर्माजी ने अपना आकारान्त-प्रेम प्रकट किया है। ज़िले का सदर ताल्डके का उत्तराधिकारी शायद गलत हिन्दी होगी !

प्रभानाय से फर्ट डिवीजन एम्॰ ए॰ पास कराया लेकिन कम्पिटीटिव की जगह उत्तसे "कमटीयान इक्या-मिनेशन" कड्लवा वए ! ( पृ० ३८ )

"अमी' और "फिलहाल" एक साथ आपने न देखें होंगे। "पर अभी फिलहरू विरोध की गुंजाइश नहीं है।" (पृ० १०१)

इसी तरह "दृष्टि कोण देखा" जाता है (पृ० ०४ र जार है जा किसी चीज "का" नहीं, किसी जो "का" नहीं, किसी जे "पर" अवलोकन करते हैं! (पृ०१५१)। सन्याण वैसे हो बहुवचन हैं लेकिन और गीरव के लिए "सन्दं" न लिखकर "सन्यगणों" लिखा ॥ है! (पृ०१३९)।

पिस्तिल पुंक्तिन है या स्त्रीलिंग !

— "अच्छे पिस्तील ही देखे थे।"

— "उसके पास तीन पिस्तीलें थीं"। (पृ०६६ /

— गेहिर है के बमां जी उल्झन में हैं।

— "अप की हट पूरी हुई" (पृ० २१६)

हेकिन बोलने वाली लड़की बगाली है।

-- "उसकी चेतना और कर्मण्यता एकाएक जाग उठे" (पुः ४६२) हालांचि चेतना और कर्मण्यता दाना ह्वायाचक है फिर भी "उटे"!

जर शिक्षा और विद्वत्ता के आदर्श पंर रामनाथ तियारी हो तो भाषा में ऐसी मूले क्षम्य समझी जानी वाहिए।

उपन्यस का मूल्य सन रुपये हैं। बमान का वैर्य सगहनीय है जो उन्होंने इतना मोटा पांथा लिख डाला: उन पाटकों का वैर्य और भी सराहनीय है जो उसे आर्थार तक पढ़ डाले नेंगे।

## 🚎 यू॰ पी॰ उप-निर्वाचन का समाजवादी साहित्य 😂

#### वोटरों से सोशिहरू पार्टी की अपीछ

आज हर कान से कांग्रेन तथा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध शिकावर्ते सुन पड़नी हैं। उनके विरुद्ध अफवाहों का बाजार गर्म हैं। कांग्रेस तथा कांग्रेस सरकार उनको सुनकर भी अनसुनी कर देनी हैं। कोई विरोधी दल न रहने के कारण कांग्रेस ने नेग्कुश शासन का रूख अखितयार कर लिया है। इस अबस्था के प्रतिकार के रूप में आज सोशिस्टिंग्ट एटीं ने विरोध की आवाज शुलन्द की है। एक वैधानिक विरोध के बिना आज की अवस्था में कोई नुधार हो ही नहीं सकता। सोशिस्टिंग्ट पटीं ही हर काम को पूरा कर सकती है।

श्राज क्येंस के नेनाश्रं की सोचने विचारने की कंई पुरसत नहीं। किसी भी टोस काम के लिए इनको समय ही नहीं मिलता। उनका आज का सय से जरूरी कार्यक्रम है हवाई दौरे करना—एक जिले से दूसरे जिले का और एक सूर्वे से दूसरे सूर्वे का या विदेशों का। कान्केन्स श्रंर कमेटियों की भरमार रहती है। फिर भाषण और अखवारी वयान। नतीजा यह है कि नीति निर्धारण और शासन-प्रवन्ध का भार आज नौकरशाही पर है। इसते शासन-प्रवन्ध का जो हाल होता है उसे वयान करने की जरूरत नहीं। इस तरफ भ्रष्टाचार और क्षप्रवन्ध फैला हुआ है।

श्राज राष्ट्रिन्माण का हाल देखिए। शिक्षा, पिक्लिक स्वास्थ्य, ऑपिपियाँ, गाँव मुधार, कृषि उद्योग. सहयोगी संस्था, पश्च चिकित्ना तथा सिविल ऐविएशन के कुछ श्राँकहों को लीजिए:—इन ना विभागों पर १९२१-२२ से १९३६-३० तक कुल श्रामदनी का २४.२ फीसदी खर्च किया जाता था। पहले कांग्रेस मन्त्रिमण्डल मे १६३७-३८ से १६३६-४० तक यह ३० फीसदी तक बढ़ा। १६४६-४० से १६४७-४८ में यह कुल.घट कर २६ पंसदी रह गया और श्रव १९४८-४६ के वजट में यह केवल २५.४ फीसदी ही रह गया है।

स्वास्थ्य और आँपिष के लिए स्वर्च ५'४ फ़ीसदी से केवल ४'२ रह गया यद्यपि पुलिस का खर्च जो १९४६-४७ में केवल ४ करोड़ था, अब ७ करोड़ पर पहुंच गया है।

यही नहीं, १९४६-४० श्रीर १९४७-४८ में निर्माण कार्य में जो खर्च किया जाने वाल: था, उसका ६६ फ़ी-सदी खर्च किया ही नहीं गया।

रहने के मकानों के लिए तो चूना सीमेंट का पूर्ण अभाव है लेकिन प्रालीशान सिनेमा घरों श्रीर हलवा-निया कोर्ट के लिए चूना सीमेंट की इफ्रात है।

श्राज हर चीन का दाम वढ़ा हुआ है। लोग दूकानदारों को कोसते हैं। लेकिन दूकानदार जितना मुनाफा कमाता है उसका हजाउँ गुना या लाख गुना कमाते हैं वे जे इसकी जड़ में हैं—-पूंजीपति और कारखानों के मालिक। आज कांग्रेस आर कांग्रेस की सरकारें उन्हीं के हाथों खेल रही हैं। कांग्रेस पूंजीवाद को खत्म नहीं करना चाहती।

असेम्बर्ली में मुसलिम लीग का यह संशोधन पास होने के बाद कि पूंजीबाद को खत्म किया जाय, पंत जी ने कांग्रेस असेम्बर्ली की पार्टी मीटिंग में यह कहा कि हम तो विरोधियों के विछाए हुए जाल में फँस गए।

हरिजनों के लिए कांग्रेस नेताओं का दिल फट रहा है। उनके उद्गार होते रहते हैं। लेकिन मन्दिरों का दरवाजा खोलने के अलावा उनके लिए और क्या किया जा रहा है। ये गाँधीजी के नाम का दम भरते रहते हैं: लेकिन हरिजनों की आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने किया क्या \$

श्रभी उस दिन तक तो कांग्रेस के नेता चार-बाजारी के खिलाफ दहाइते थे। चोर-बाजार के दलालों को फाँसी देने की बात हो रही थी, लेकिन श्राज सब चुप हैं। आज तो कुल बाजार ही चोर-बाजार है—हाँ कान्नी तौर पर आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। आपको मिसाल चाहिए—कपड़ा श्रोर चीनी ले लीजिए।

63

मिसाल की जरूरत ही क्या ? काग्रोस के धुरंपर यह है कि कांग्रोस समाजवाद के नाम की ओट में, वयं इन वातों को स्वीकार करते हैं। आचार्य र्गी और श्री रफ़ी अहमद किदवई के बवान बहुत

व उन नेताओं से कहा जाता है कि अपनी कि दूर क्यों नहीं करते, तो वे कहने पार्टको । स्वा के लिए जेल भेज देते हैं।

ष्रिम सरकार की योजनाओं की कोई कमी नहीं प्लु ये योजनाएं नहीं हैं—हैं डपोरदांख की । १० करोड़ नहरों के लिए, २० करोड़ विजली - इत्यादि। और नियति यह है कि वर पर <sup>ब्हाने</sup> के हिए मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। न हर देश में सोशलिस्ट पार्टियों की विजय हो अकेला हिन्दोस्तान ही पिछड़ा नहीं रह सकता। का गला वोट कर शासन नहीं किया जा सकता। िनिरंकुश शासन को नियंन्त्रित करने में आज ट पाटीं ही समर्थ है।

शिहिस्ट कांमेस से क्यों ग्रहग हुए? के पहले कि हम अपने कारणों को आपटे सामने रम्बे जिनके दिए सोश्रिटिन्टों को कांग्रेम

हा, एक शब्द कह देना जरूरी है। <sup>ज पन्त जी</sup> तथा दूसरे कांग्रेसी नेता यह कहते <sup>त्री कठिनाई</sup> के समय कांग्रेस को छोड़कर में ने बुरा किया श्रीर वे यह भी कहते जाते गैशिल्स्ट फिर से कांग्रेस में शामिल । ये वार्ते लोगों को भुलावे में डालने कांग्रेस ने अपने विधान में जो परिवर्तन <sup>उसके</sup> अनुसार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य उसी कोंबे स में रह सकते हैं जब वे मोशलिस्ट पार्टी हैकिन क्या कांग्रे म मोशिलिंग्स या समाजवाद के लिए तैयार है ? कांग्रेस समाजवाद की हों है या पीछे इट रही है ? हम दो बातें मने रखते हैं जिनसे इस प्रश्न का उत्तर में मिल जायगा। १९४२ में गांधी जी के ध्ये स ने किसान-मजदूर राज्य के ध्येय को या। भीर आज कांग्र स के नेतृत्व में वैवानिक आपरेटिय कामनवेल्य का नाम देकर इस रेलकुल गोलमोल कर दिया है। तच तो

एक साधारण पुँजीवादी प्रजातन्त्र को कायम स्वना चाइती है।

मन् १६१८

सोशल्टिर कांग्रेस से इमलिए अलग हए वि -

- (१) कांग्रीस की केन्द्रीय सरकार में पूँजीयत्वीं के भी प्रतिनिधि शामिल हैं जो देश में अमंदी बंद रतंत्री की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं
- (२) कांग्रेष्ठ ने अपना नया विधान ऐसा बनाया है जिससे वह प्राविवादियों तथा प्रतिक्रियावादिया की एक संस्था बन जाय और उनके लिए उसमें कोई न्यान न रहे जो गरीबी और अमीरी को मिटाकर समाज में एवं मौलिक परिवर्तन वरना चाइते हैं। दूसरे शब्दें में कबेस गाँचीजी का रास्ता छोड़कर टाटा, विडल के रान्ते पर चलना चाहती है।
- (३) कांग्रेस सरकार जमींदारी प्रथा तंड़ने में कारी विख्म्य कर रही है और उसकी जो योजन है उन्हें इस प्रया के तोड़ने का आर्थिक भार किलाने के करवीं पर डाला जा रहा है।
- (४) कांग्रेस सरकार ने जो औद्योगिक दोउना वनाई है उसके अनुसार बड़े-बड़े औद्योगिकों और पूँजीयतियों को मुनाफा वटारने की आजादी दे दी गई है और कर का बोझ मजदूर किसान तथा निम्न मध्यम श्रेणंपर डाल दिया गया है।
- (५) कांग्रेस ने देश के लिए जो नया विधान तैयार किया है. उससे अपनी मिली हुई आजादी की वह अंग्रेजों के हाथ में फिरसे सौंप देना चाहती है, क्येंकि ब्रिटिश साम्राज्य से सम्पूर्ण विच्छित्र होने के वजाय वह उसी साम्राज्य में श्रीपनिवेशिक पद का प्रार्थी है।
- (६) कांग्रेस सरकार, सरकारी यृनियन अधवा मार्टिकों का यूर्नियन वनवाकर मजदूरों के संगठन की स्वतन्त्रता छीनना चाहती है। सरकारी यूनियनों का संगटन आई॰ एन॰ टी॰ यू॰ सी॰ का सोशल्स्ट पार्टी सर्वया विरोध करती है।
- (७) श्राज की परिवर्तित अवस्था की आवश्य-कताओं के अनुसार सरकार शासन प्रवन्ध की व्यवस्था में कंई परिवर्तन नहीं करना चाहती।
- ( ८ ) देशी रियासतों में पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना ...

और इसलिए कि—

ज्ला इ

( E ) भ्रष्टाचार को दूर करने में वर्तमान मरकार असमर्थ है।

परन्तु इन सब से भी मुख्य बात यह है कि कांग्रेस के निरंकुश शासन को नियन्त्रित करने के लिए एक वैधानिक विरोधी दल की आवश्यकता है ! इसके विना कोई प्रजातन्त्र शासन सफल नहीं ही सकता। आज सीश-लिन्ट पार्टी ही इस आवस्यकता को पूरी कर सकती है।

सोशिलस्ट पार्टी क्या चाहती है ?

संशिव्हर पार्टी किसान महदूरों का राज्य चाहती है। अमीरी और गरीबी को दूर करना चाहती है और समाज की एक ऐसी नई व्यवस्था कायम करना चाहती है. जिससे एक सचिन्तित योजना के अनुसार पैदाबार हो और न्याय के अनुसार समाज में उसका बँटवारा हो।

जाहिर है कि समाजवादी तरकार की स्थापना के साथ ही इस भादर्श की पूर्ति हो सकती है। लेकिन कुछ

श्रांशिक मांगों की पूर्ति के लिए तो इस बीच भी सोश-लिस्ट पार्टी कोशिश करती रहेगी। नागरिकों के लिए गांशलिस्ट पार्टी की मांग है---

(१) व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की रक्षा, (२) सेल्स टंक्स का अन्त, (३) तीन माह के अन्दर १ लाख न्हने के मकानों का निर्माण, (४) पँजी पर टैक्स लगाया जाय (५) उद्योग धन्त्रों की योजनाओं में इरिजनों का उचित स्थान हो . (६) चीज वस्तु का दाम घटाया जाय।

आप यदि वेकार और वेरोडगारीकोहराना चाहते हैं. चोर बाज:र और वस खोरी बन्द करना चाहते हैं. जनसाधारण की जरूरतों के श्राधार पर कृषि श्रीर उद्योग की योजना चाहते हैं और यदि आप ब्रिटिश साम्राज्य ते समस्त सम्बन्ध विच्छेद कर एक पूर्ण तथा आजाद राष्ट्र बनाना चाहते हैं ते.-

सोशालिस्ट पार्टी को ही श्रपना वोट दीजिए ।

## सोशलिस्टों को वोट क्यों दीजिए?

श्री जयप्रकाश नारायग्

आज कल कांग्रेसी नेताओं के वोलने का आम विषय यही है कि सोशालिस्टों ने कांग्रेस को बड़े कुस-मय में छोड़ा। वह कायों की एक लम्बी तालिका गिना हे जाते हैं, जिनको उन्हें कार्यान्त्रित करना है और जिसके लिए वह सभी से विला शर्त अपनी नीति का समर्थन चाहते हैं। वे विरोधी दल की अनावश्यक बताते हैं श्रौर 'एक नेता एक दल' के सिदान्त का प्रतिपादन करते हैं। इसरे शब्दों में वे अपने ही दल की सार्वभौम शक्ति में विस्वास करते हैं। वे जनता के हित की ओर ध्यान ही नहीं देते । कांग्रे स सरकारें जनता के दुःख दर्द को समझने, उन्हें कम करने की ओर बिलकुल घ्यान नहीं दे रही हैं, इसी कारण जनता में कांग्रेस के प्रति घोर अस्ताप फैला हुआ है और आज कांग्रेसी सरकारों के मंत्रियों तथा जनता के बीच की खाई अत्यंत चौड़ी हो गई है और चौड़ी होती ही जा रही है।

दूसरी ओर हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए कांग्रेस में कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस समाजवाद को प्राप्त करने के सर्वथा अयोग्य है। इस लोग कांग्रे स से अलग हो कर छिन्न-भिन्न हो जाना अच्छा समझते हैं वनिस्वत इसके कि हम जनता को नीचे गिरने दें। इस समय सिवाय ऐना करने के हमारे पास कोई चारा हीं नहीं है। एक राष्ट्रीय संगठन की हैसियत से, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की, वह कांग्रेस पन्द्रह अगस्त को हां मर गई । और यदि कांग्रे सी नेताओं ने महात्माजी का कहना माना होता तो वह यथाविधि उसी दिन दफना दी गई होती। इसके बदले वह एक राजनैतिक दछ मात्र रह गई है-पालांमेंट्री पार्टी मात्र! इस समय उसके कुछ नेता उसे अपने स्वार्थ साधन का माध्यम बनाए हुए हैं और उसकी पुरानी प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

नदात्माजी अपनी हत्या की शाम को राये थे—
ह में खोटा सिक्का है चाद सिक्का नहीं।" यदि
में के नेताओं ने उनका कहना माना होता या
महात्माजी के ही कथन को रूपकार्टकार में कहा जाय
दि वे कोंग्रेम नेताओं के नुकाबिले में खोटा सिक्का
होते, तो देश का विभाजन हुआ होने होता।
वि में कोंग्रेस कार्यकारणी में महात्माजी ने और
लोगों ने ही देश के विभाजन के विरुद्ध श्रावाज
है थी। और यदि हम लोग अस्तिल भारतीय कांग्रेस
के महात्माली करा हुन रहे, तो इसका कारण यह

व महात्माजी ने ६में रोका था। इंछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे इस कबन की कि त से ही सच्ची अं र पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती है, अड़ाते हैं। नित्सन्देह हमने विना हान्ति के ही क्ता प्राप्त कर छ। है किन्तु यह किन प्रकार की त्रता है ? क्या यह पूर्ण स्वतंत्रता है ? क्या इसी को के लिए हमने नंबाम छेड़ा था ! और क्या कान्ति से बचने के विष् भारी मृल्य, रेकड़ी हजारी हों के कले आन है हर में नहीं दुकाया है ? शाज हमारे समने जाखी दान, वेकट मनुष्यों के <sup>किन</sup> की जटिल समस्या है, तो यह केवल इसलिए किंप्रेस नेताओं ने अस्तविक नार्ग छोड़, आजादी <sup>चिर्</sup>की सत्ता अस्तियार किया। इनका कारण है कि उन्होंने देसाविक प्रश्न पर ध्यान न दिया गेलमाल वातों में ही फँते रहे। में एक वार पुनः मा हूँ कि यदि कांग्रेन अपने उच्चे मार्ग से विषय होती और अंग्रेज तथा पूँजीपतियों के साथ ों ने किए होती तो उसके सामने समाजवादियों मदर्शित मार्ग पर चड़ने के अतिरिक्त कोई और ही न होता।

क्तांधारी दल के विरुद्ध एक स्वस्थ किरोधी दलकी स्वकता जितनी इस समय है उतनी कनी भी नहीं किती। क्योंकि इसके अभाव में अराजकता तथा शही का भय है। महात्माजी का हमारे बीच रहना कि स्वातंत्र्य का बहुत बड़ा आस्वासन था। अब सहने पर तानादाही तथा फैसिजन के ख़तरे के गए हैं। ये खतरे एक ऐसे विशेषी रल, जिसकी

में और भी टीब्रनर हो जावँगे। जहाँ तक स्वातंत्र्य संग्राम का प्रवन है, बमारा योग किसी से कम नहीं था। हम विदेशी शक्ति के विरुद्ध कांग्रेस के साथ थे।

सन १६४%

आजकत दिल्ली में एक खासा मजाक रहता है और उसमें कर्च सत्य भी है: लोग कहते हैं अंग्रेज तो चले गए किन्तु उनको जगह आइ०सी०यसी० ने लेली। आज भारत में हुकूमन कांग्रेसी मंत्रियों की नहीं, बरन् आई० सी० बनी० की हैं।

इन सबके परिणामस्यस्य एक अत्यंत भया-वह परिस्थित देश हो गई है। आलोचना, यहाँ तक कि रचन प्रक आलंचना पर भी रोप प्रकट किया जाता है और हर प्रकार से कुचलने का प्रयत्न किया जाता है राज्य के प्रचार के साधन, जैसे आल इण्डिया रेडियो आदि सत्ताधारी दल द्वारा अपने दलीय स्वार्थांनांद्र के लिए इस्तेभाल किए जा रहे हैं। ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो कि सरकार के समर्थकों की ऑस्टों के कॉ टे वने हुए हैं, कुचलने के लिए सरकारी अधिकार का अनुचित रूप से प्रयोग हो रहा है। विरंधी दलों को कुचलने के लिए गुन्डा एक्ट, फीजदारी बावृत के दफा १४४ तथा १०७ का दिल खोल कर प्रयंग हो रहा है। सरकारी नौकर सत्ताधारी दल के लिद्मतगार की हैसियत पर आ गिरे हैं। यदि स्रकारी कर्मचारियों को सत्तावारी दल की खिदमतगरी से निकाल कर जनता का सेवक वनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो राजकीय व्यवस्था का ढ़ाँचा ही टह जायगा। आज की कुव्यवस्था की परिस्थिति में जब के कार्यकारिणी समिति (एकजीक्यूटिव) के हाथ उत्यचित्र अधिकार है, एक दल की हकूमत या विरोधी दल के अभाव में तानशाही के पनपने की श्राद्यंका है।

अब जरा हन अपनी सरकार के कार्यों की आरे ध्यान दें। समस्त संग्रार की समझ में अब यह बात आ गई है कि वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक दोशों को दूर करने के लिए समाजवाद की स्थापना से अच्छा काई तरीका नहीं है। भारत में और संग्रार मर में पूंजीवाद के दिन इने गिने हैं। फिर भी भारत की सरकार देश के नये आर्थिक ढाँचे को उसी व्यक्तिगत लाम तथा व्यक्तिगत व्यावसायिक साहस के पुराने आवार पर निर्माण कर रही है।

सरकार ने श्रानी श्रार्थिक तथा औद्योगिक नीति की योपणा में पूँजीपतियों की स्थिति को. देशको आर्थिक व्यवस्था में और भी सुदृढ़ कर दिया है। इस प्रकार भाग्तीय पूँजीवाद को नवजीवन प्रदान विया जा रहा है। सरकार ने पूँजीपतियों को इस बात का अववासन दे दिया है कि अंगले दस बंगों तक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न होगा और इसका कोई तिश्य नहीं है कि बाद में भी श्राधार भूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगा। यदि दस वर्ष बाद तक कांग्रेस इक्ति में रहे तो पूँजीवाद का उन्मूलन असंभव हो जायगा। भी इसमें देखा हो है कि निर्धा सम्मत्ती से क्या क्या विर्माण श्री सकती हैं। उससे कितना श्रीपण हो नकता ई—रहन सहन का खर्च कितना वह सकता है।

उदाहरण के रूप में हम वहाँ सूनी कपड़े को ही होते हैं। वस्वई और अहमदावाद के मिल मालिकों ने सप्ताहों में सरकार की अंखों के नीचे दो सा प्रान्धात से अधिक लाभ उदाया है। बराई का भाव चढ़ाने के लिए उन्होंने सामान को नुझों कभी पैदा की है। सरकार ने इस कार्य के विवह बंडे कार्रवाई नहीं की, क्योंको मिल मालिकों का भागत सरकार पर वड़ा प्रभाव है और साथ ही उसका उन्धेन भी प्राप्त है। इस प्रकार में इन्तजार की विष्कृत के देखिए" की नीति स्वारिमित कप से अपनाई जा नहीं है, यदाप इसकी अत्यंत सरल दवा सरकार के हाथ में ही है। उदाहरण के लिए, यदि वे कपड़े के उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते, तो वे कम से कम उत्यादन जब्त कर के उपभोक्ताओं के बीच रववं विदयण करवा सकते हैं।

किन्तु इम उनकी 'तरीशानी' को समझते हैं। यदि वे ऐसा करने का निरचय भी करलें तो पहले उन्हें अपने कुछ मंत्रियों से निण्ड हुझाना पेड़ेगा। इम इस बात से सहमत हैं कि उनके रास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जिससे वे अगमर में पूँजीबाद का खात्मा कर दें। लेकिन क्या इस ओर उन्होंने कोई भी कदम उठाया है ?

केन्द्रीय वेतन समिति ने उरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तीस रूपया और दूचरे उच्च कर्मचारीयों तथा मंत्रियों का वेतन ४५०० रूपया तंक प्रतिमास नियत किया है। मिस्संदेह इसे घन का न्यायानुक्छ वित- रण नहीं कहा जा सकता है। यदि हमारे हाथ में ताकत आई तो इम किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन कम से कम १०० राये तथा अधिक से अधिक १००० राये नियत करेंगे,चाहे वह कोई राज्य मंत्री (मिनिस्टर) हो या कोई विडला या डालमिया हो। इतनेपर भी कुछ, कांग्रे सी नेताओं का कहना है कि कांग्रे से और समाज-यादी दल के बांच कोई सैडालिक मतभेद नहीं है। यदि इस बात को जरा उदण्डता से कहा जाये तो यह कहा जा सकता है कि क्या जिस सरकार में धण-उत्तम चेटी तथा सरदार यलदेव सिंह जैसे मंत्री हैं, वह समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकती है?

अगनी राष्ट्रीय सरकार का ब्रिटेन के मजदूर दल, जिसका बहुत बड़ा बहुमत नहीं हैं, के साथ मुकावल करने ते पता चलता है कि हमारी सरकार कोई मी प्रगतिशील पन उटाने में ब्रिसकता है ब्रीर उससे छुट-कारा पाने को कोशिश करती है, किन्तु ब्रिटेन की मजदूर सरकार अपने उद्देश पर अटल तथा मुहदू है। जहाँ एटली सरकार ने वैंक आफ इंगलेण्ड, कोथला, गैस. विजली, जाताबात आदि सभी का राष्ट्रीयकरण किया, वहाँ हमार्ग सरकार खानों को भी अपने हाथ में लेने में डरती है। यदि भारत सरकार केवल अभक उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दे, जिसमें भारत का एका: धिकार है,तो कुछ मजदूरों का शोरण तो एक ही जायगा, साथ ही गं नेहल कुटनीतिक क्षेत्र में इससे अच्छा सीदा पटा सकेंगे।

अपनी सरकार के इन कारनामों को देखते हुए जनता ही अब इस बात का फैसटा करे कि एक स्वस्य विरोधी दल की आवश्यकता है या नहीं। यह डींग नहीं वरन् वस्तुस्यिति ही है कि एक लोकप्रिय विरोधी दल की मांग को समाजवादी दल ही पूरा कर सकता है।

चुनाव के संबंध में कांग्रेस द्वारा जो सबसे बेहूरा प्रचार हो रहा है उसका में अब उत्तर दूँगा। कहा जाता है यदि सोशलिस्ट ताकत में आए तो देश भर में अराजकता का साम्राज्य हो जायगा और सभी धर्म मिट जॉयगे। हमने इस बात को सप्ट कर दिया है कि हमारा उद्देश्य शान्ति प्राप्ति है, क्योंकि अराजकता तो राजाओं, ज्ंजीपतियों तथा प्रतिक्रियावादियों जैनों को और भी मजबृत कर देगा। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है—धर्म से मेरा तास्तर्य यह है कि अपनी इच्छानुसार मन्द्रिं, मस्जिद अथवा गिरिजा पर में पूजा करने की स्वतंत्रता सबको होगी—समाजवादी राज में उन पर कोई रोक नहीं रहेगा। हाँ, यदि कोई धर्म को अपने निजी स्वार्थियिद का साधन बनाना चाहेगा, तो इसे समाजवादी दल वदांदत नहीं करेगा। यहाँ इमारा उद्देश्य पं० गोविन्द्रवल्लभ पंत के निन्दात्मक तथा बुठ आरोपों का उत्तर देना नहीं है, क्योंकि में इस समय प्रश्न को गाली-गुम्त से धूमाच्छादित करके छिपाना नहीं चाहता। इस प्रकार के खुठ प्रचार से जनता को बहुत दिनों तक वेवकृत नहीं बनाया जा

सकता। एक न एक दिन उन्हें सब भेद माल्म हो ही जायगा।

जहाँ तक हमारी दृष्टि का प्रश्न है हम शायद सबसे अधिक द्यान्ति के इच्छुक हैं, क्योंकि समाजवाद के लिए शान्ति वा पूर्ण स्थापना अनिवार्य है। जनता को शिक्षा देकर यह बताना भावश्यक है कि समाजवाद क्या है? उसकी दृष्टि इसकी प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। यह सब कुछ अशान्ति तथा अस्त-व्यस्तता में संभव नहीं हो मकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो जनता के समाजवादी होने से अधिक साम्प्रदायिक होने की संभावना है।

## कांग्रेस अध्यक्ष को श्री जयप्रकाश नारायणजी का पत्र

श्री ब्रव्यक्ष, अ० भा० कथेस कमेटी, नई दिल्ली।

ुमहोदय.

हाल में ही समात हुए युक्त प्रांतीय असेम्बली के उप-चुनावों के सम्बन्ध में निम्नलिखित वार्ते आप के सामने रखने की अनुमति चाहता हूँ।

चुनाव के दिनों में यह स्वाभाविक है कि जनता की एवि कुछ निर जाय लेकिन जिम्मेदार पार्टियों के नेताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे आत्मसंयम रखने के साथ अपने अनुयायियों पर भी काबू रखेंगे। जब कि यू० पी० के चुनावों में दिए हुए आचार्य नित्ददेव, रामन्नोहर लोहिया, अरुणा आसफअली और अच्छत पटवर्दन के भाषणों पर व्यक्तिगत आक्षेप करने और नीची सतह पर उतरने का आरोप कोई न करेगा, वेंब कोई भी निष्पन्त दर्शक यह कहे बिना न रहेगा कि कोंग्रेसजन हन मामलों में बहुत नीचे उतर आए। मुख कोंग्रेसजनों में वाबू पुरुषोत्तमदास टुण्डन ही वायद एकमात्र अपवाद हैं।

पंडित गोविन्दवल्लभ पंत ने अपने भाषणों में नीचे लिखी वातों पर जोर दिया थाः—

विरंत्री दल की कोई आवश्यकता नहीं ।

मुस्टिम लीग को हमने जिस तरह कुचल दिया,
 वैसे ही विरोधी दल को भी हम कुचल देगें ।

- सोशिलस्ट स्वार्यों हैं और श्रपनी व्यक्तिगत मह-त्वाऋांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा।
- ४. सोशलिस्ट सांप हैं ।
- संश्वालिस्टों को बोट देना रज़ाकारों और काश्मीर पर इमला करने वाले कवइलियों को बोट देना है।
- ६. कांग्रेम को बोट देना गांधीजी की आत्मा को शांति देना और उसको बोट न देना गांधीजी के साथ विश्वासघात करना है।
- युक्त प्रान्तीय सरकार ने हिन्दी को राज्य भाषा बना दिया है। अगर सोग्रलिस्ट शासन में आए तो वे उसके स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' को बैठा देंगे।
   स. सोशलिस्ट धर्म और ईस्वर में विस्वास नहीं
- सोशल्स्ट घम और इश्वर में विस्तित जहाँ करते। यदि उनके हाय में ताकत आई तो मंदिर-मस्जिद न बचेंगे।

६. एक तरफ तो ज्वाहरलाल और पटेल हूँ और दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण और लोहिया हैं— आप किसको चुनेंगे ?

ज्लाई

१०. कांग्रेस को बोट न देने का मतलब देश को कमजोर बनाना है।

ऐसे ही कई 'अनमोल वचन' पंत जी ने यत्र तत्र सभाओं में कहे।

यह अनुमान किया जा सकता है कि जब पंत जी जैसे जिम्मेदार ब्यक्ति ने अपने भापणों का यह दर्रा रखा, तब छोटे तबके के कांब्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या-क्या न कहा होगा!

खैर, में पंत जी और उनके समर्थकों की श्रोछी रुचि के सम्बन्ध में श्रिषक नहीं कहना चाहता। मैं इस मामले में दों वातों की ओर खासतीर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पंत जी ने वार-वार यह कहा है कि विरोधी पक्ष की कोई आवश्यकता नहीं और यह पश्चिमी तरीका है, जिसका मेल हमारे देश से नहीं लाता। जरा सोचने की बात है कि जब कांत्रेस ने सरकार का सारा पश्चिमी तरीका अपनाया है तब पंत जी के समान नेता कैसे केवल पश्चिमी होने के कारण लोकतांत्रिक विरोधी पक्ष के खौजित्स से इन्कार कर सकते हैं? लेकिन असल वात यह थी नहीं। वे तो इसी बहाने हमारी जनता के एक बड़े समूह कां, जिसे किसी भी पश्चिमी चीज से चिद् हैं, वरगलाना चाहते थे। जो बात महत्व की है, वह तो यह कि विरोधी पक्ष की स्थिति से कैसे खुले तौर से इन्कार किया जाता है और उस पर क्यों खीहा उत्पन्न होती है ? केवल फासिस्ट दिमाग रखनेवाला व्यक्ति ही इस तरह की वार्ते कर सकता है।

जब इम इन विचारों को कार्यरूप में परिणव होते भी देखते हैं तन तो बात वास्तव में गंमीर हो उठती है। जहाँ कहीं में गया लोगों ने मुझे बतलाया कि जान-बूसकर आतंक का वातावरण पैदा किया गया है,जिससे लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने में बुबबाते हैं।

भय के इस वातावरण को उत्पन्न करने में कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों छमा सचिवों, सरकारी अफसरों, प्रांतीय रखा-दल आदि सभी ने सहयाग दिसा है। लोगों से यह कहा गया कि सोशिक्टर लोग सरकार के विरुद्ध हैं, इसलिए जो कोई उन्हें बोट देगा उसे सरकार का रात्रु समझा जायगा और उसके साथ कड़ी कोर्रवाई की जायगी। हाल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संस्थाओं के किए गए दमन की पृष्ठभूमि में इन धमिक्यों का प्रभाव वोटरों पर बड़ा बुरा पड़ा। भातः कांग्रेस शासन से असंतुष्ट रहने पर भी या तो बोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया या उस दबाव के कारण कांग्रेस को ही बोट दिया।

जय इस तरह के तरीके वरते जाँय तो यह बात नगण्य हो जाती है के चुनाय में कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि श्राखिरकार इसमें हानि देश की होती है।

यदि इमारा उद्देश प्रजातन्त्र की स्थापना है तो इन इरकतों से प्रजानंत्र का गला घुट जायगा और जनता की त्वतन्त्रता का कोई मूल्य न रह जायगा। यदि पण्डित यंत और उन्हीं की तरह के दूसरे कांग्रेसी रोके नहीं जाते तो वे जल्दी ही हिन्दुस्तान को फिर गुलाम बना देंगे। जनता ने अंग्रे जो से लड़कर जो स्वतंत्रता पाई है उत्ते वह फैलिस्टों के चंगुल में पहकर स्वो देगी।

इस सम्बन्ध में में भ्राप का व्यान श्री रघुकुल तिलक के उस बक्तव्य की श्रोर भी दिल्लाता हूँ, जिसे उन्हों ने चुनाव से अपना नाम वापिस लेते समय दिया था। आप जानते हैं कि तिलक जी किस कोटि के व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि उनके वक्तव्य पर समुचित व्यान दिया जायगा।

पंत जी के जुनाव-भाषणों के एक दूसरे पहलू की श्रोर भी में श्राप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिनमें उन्होंने जनता की साम्प्रदायिक मावनाओं को उभाइने का प्रयत्न किया। उदाहरणतः उन्होंने चार बार कहा कि सीमिटिस्ट नास्तिक और धर्म विरोधी । सी प्रकार उन्होंने हिन्दी-हिंदुस्तानी का पचढ़ा भी उदाया।

एक साँस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीट देना गांधी जी की आत्मा को शांति देना है स्वीर दूसरी साँस में ही वे गांधी जी के सारे" सिद्धान्तों की उपेक्षा करके कह उठे कि मेरी सरकार ने हिन्दी को संस्थानाया नगया हैं; यदि संशाख्सिट ताकत पा गए तो वे हिन्दुस्तान को प्रतिष्टित कर देंगे।

मैंने सोचा या वि इम और कांग्रेस कुछ प्रश्ते पर समान विचार रखते हैं, जैसे-स्वतंत्रता की रक्ष और प्रज्ञतंत्र, निर्मल और उच सार्वजनिक जीवन. सम्प्रदाय और जातंत्वटा के प्रति विरोध, आदि । प्रजा तन्त्र में जब तक विरोधी दल ऐसी ही कुछ बाता पर एकमत नहीं होते तब तक प्रजातंत्र की सफलता संदिग्ध हैं। यदि केवल बोट पाने के लिए कांग्रेस साम्प्रदायिकता के चक्कर में पड़ महं तो फिर हिन्दुस्तान का क्या

महोदय, में आश करता हूँ कि आप और आ की कार्यमिति इस मामले पर गंभीरता से गाँउ करेगी। सुके विस्वास है कि दलगत स्वार्थों को स्वरूध

सार्व जिनक जीवन और शक्तिशाली प्रजातंत्र के विकास में राह का रोड़ा न वनने दिया जायगा । यदि मेग यह विश्वास टीक है तो मुझे आशा है कि आगे (१) चुनाव में किसी प्रकार का इस्तक्षेप नहीं किया जायगा (२) सरकारी कर्मचारियों को पूर्णतया निपक्ष रहने का आदेश दिया जायगा और (३) दलगत स्वाधी के लिए साम्प्रदायिक, जातीय तथा प्रांतीय भावनाओं को नहीं उभाड़ा जायगा । इनमें से पहली दो बातों पर अमल करना तो आसान होगा, परन्तु तीमरी बात में मफलता पाना कुछ कठिन अवस्य है, लेकिन इसीडिए उस और प्रयत्न करना भी न छोड़ देना चाहिए।

हार्दिक ग्रुभकामनाओं के साथ,

श्रापका साथी, जयप्रकाश नारायण



सम्पादकाय-

## क्या पं० नेहरू की सरकार पूंजीवादी नहीं है?

यरोप युगों से एशिया का शांपण कर रहा है। एशिया का कार मान लिया गया है • यूरोप को कचा माल देना और यूरांप का तैय्यार माल दूने चौगुने दाम पर खरीदना । एशिया यूरोप का उपनिवेश हो गया है। यूरोप एशिया में औपनिवेशिक नीति वरतता है और वही है औपनिवेशिक नीति। इसी शोपण-शासन नीति के विरुद्ध वर्षों पूर्व एशिया में एक भाव-धारा पैदा हुई, जिन्ही अभिव्यक्ति हुई-'एशिया एशिया-यियों के लिए' में । प्रारम्भ में स्व॰ रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि मनीपियों ने इसका समर्थम किया । किन्तु थोड़े ही दिनों बाद देखा गया कि इस भाव-धारा का इस्तेमाल जापान अपने नाम्राज्य विस्तार के लिए कर रहा है। जापान की इट कुल्तित नीतिका विरोध खीन्द्रनाथ टाकुर ने उर्घ्व कंट से किया। 'एशिया एशियायियों के लिए' का नारा उंदा पड़ गया।

द्वितीय महायद के बाद 'संयुक्त यूरोप' का नारा युरोप में मुनाई पड़ा। नारा लगाने वाले दो कंठ और दो किस्म के कंठ थे। एक श्री चर्चिल, जो पूँजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दसरे कुछ समाजवादी जो यदापि अस्पष्ट श्रीर कमजोर ये, किन्तु यूराप के सामाजिक-श्रार्थिक दांचे में परिवर्तन चाहते थे। इसी समय अमरीका से. पूँ जीवाद के दुर्ग से, मार्शल प्लान सामने आया। मार्शल प्लान!-मकारी से टबरेज एक घोखा! यूरोप दी हिस्सों में वँट गथा-एक मार्शल प्लान, दूसरा कामिंग फार्म ।

इस समय एशिया में युद्ध के पश्चात उठने वाली क्रान्ति की बाद घट रही थी। इसी समय एशिया में , और खासकर हिन्द्रस्तान में एशिया के संगठन का माव उभार पर आया । एशिया-सम्बन्ध-सम्मेलन हुआ। यूरोप के वे सभी देश सशंक हो गए, जिनके उपनिवेश एशिया में बे—अमरीका और ब्रिटेन भी इसे देखा रहे थे। एशिया की संगठन हिन्दुस्तान की केन्द्र करके ही

रहा था और दिन्दुस्तान में मुसलिम लीग का द्वन्द था, जो उस समय भी प्रकट हो रहा था । हिन्दुस्तान क्रान्ति के पथ से अलग हट कर समझौते के पथ से स्वराज्य हेने ज रहा था। उसे स्वराज्य. मिला, किन्तु बौना श्रीर क्नजंर-पाकिस्तान के रूप में देश का बँटवारा करके। पाकेलान आर्थिक दृष्टि से कमजोर था और उसर्जा सीना नस के करीय थी। पाकिस्तान ने अमरीकी डाटर की ओर सहायता का हाथ बढाना और अमरीका ने रूस पर घेरे के लिए सैनिक ब्रह्वे के रूप में पाकिस्तान की ब्रोन देन्ता । मौदा पट गया। अमरीकी राजदूत डा० ब्रेर्ड हिन्दुस्तान पधारे । हिन्दुस्तान ने, हिन्दुस्तान के प्ँजंपतेयों ने. अमरीकन मेशीनरी और डालर की ओर लंदवाई निमाहों से देखीं। डा॰ ब्रेडी ने कहा-हाँ, सम्भव है, पर शतों के साथ !

इन, इन के महीने में एशिया और दूसरे देशों के छेर उंयुक्त राष्ट्रों का अर्थनैतिक (एकानार्मिक कमंशन पार एशिया एण्ड दी फार ईस्ट-ECAFE) का तीसर सम्मेलन उटकमण्ड में हुआ। सम्मेलन के प्रारम्भ में ही इण्डोनेशिया रिपब्लिक की सदस्यता के प्रस्त को छेकर विवाद हो गया। उन्तों का गुलाम स्ववीन राष्ट्रों के सम्मेलन में सदस्यता का दावा कर रहा था, जिसे ब्रिटेन और फांस भला कैसे बर्दास्त करते ! उन्होंने उसकी सदस्यता का विरोध किया। अमरीकी गुलाम चीन की नियाङ्ग सरकार चुपचाप उटस्य रह गई। पं नेहरू की सरकार को थोड़ा जोश आया। भारत के प्रतिनिधि ने इण्डोनेशिया की सदस्यता का शुरू में समर्थन किया। पर भन्त में उसने चीपचार का रास्ता जपनाया और उसकी सदस्यता की स्थिगत करने का प्रस्त उठाया। अन्त में इंण्डोनेशिया का समर्थक सिर्फ सोवियत रूस का ही प्रतिनिधि रह गया। पिर झगड़ा स्तम करने के लिए 'उसकी सदस्यता के प्रस्त को स्थागित कर दिया गया । किन्तु अन्ततः इस

1

ज्लाई

सन् १६४न

कि एशियायी देश अपने उद्योग-धन्धों की रक्षा के छिए विदेशी माट पर संरक्षण कर नहीं लगाएंगे, विदेशी माट पर इंट्रांल का नियम नहीं लागू करेंगे और वह अपने य्हाँ के मजदूरों पर ऐसा नियन्त्रण लागू करेंगे, जिससे पृंजीयतियों को रूपया लगाने का प्रलोभन होगा । डा॰ विकानचन्ट्र राय ने अमरीका से वापस आकर इस्टर्न-चेम्बर्न आफ़ कामर्स (कटकत्ता ) में १० दिसम्बर, ४७ को मापण करते हुए कहा था—'मेरी यात्रा के अनुभव है ऐसा मालूम होता है कि अमरीकी आदमी श्रीर माल भाग्नाव देवर हमारी मदद करने के लिए उन्सुक हैं। पर वे ऐसा आखासन चाहते हैं, जिससे हिन्दुस्तान में पूँजी लगाने में उन्हें कोई भयन हो । भयन हो, इन परन के साथ भारत बार पाकिस्तान के ब्रान्तरिक र्षवर्ष का सम्बन्ध नहीं है। भारत सरकार की औद्योगिक र्गिति के साथ ही इस प्रश्न का सम्बन्ध है । इस औद्यां-<sup>पिक नीति है में</sup> उद्योगों के सप्ट्रीयक**रण श्रीर मा**लिक मजहूर संक्रों के बारे में भारत सरकार की नीति की भोरणा को नमझता हूँ ।' और गर्म्भारता से लक्ष करने र मालून होगा कि उसी समय ते भारत सरकार का रत अमरीका को प्रमन्न करने का हो गया है। शायद देखन्तर में ही सरदार पटेल ने कलकत्ता में पूँजीपतियां भे भारतासन दिया था। मजदूरों को दवाने की श्रीदां-में नीवि भी उसी समय से प्रकट होने छगी। दस वर्ष क <sup>व्यक्तिगत</sup> उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न होगा, सिकी घोषणा और मजदूर आन्दोलन का दमन स्कि वाद ही गुरू हुआ। अब कौन पं० जवाहर-है नेहरू है कहे कि उनके उद्घाटन भाषण के उस भेशका, जिसमें उन्हों ने कहा है कि 'इस सहायता के पीछे भी लार्थ या लाभ की मावना न होनी चाहिए' कोई मयं नहीं है। पूँ जीवाद सौदा करता है, दान नहीं

भौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत विना परामर्श-समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है सिपोर्ट से प्रकट हो रहा है कि पूँची को आक-पत करने के लिए भारत सरकार पूंजीपतियां गोद में कैसे जा रही है। सिपार्ट में १० र्य तक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करने के मिन्द में युक्ति दी गई है — मौजूदा उद्योगों पर कब्जा

करके उनका संचालन करने के बजाय, राष्ट्र के पास जा उद्योग हैं, उन्हें बढ़ाकर श्रीर नये-नये क्षेत्रों में उत्यादन के लिए तंस्थाओं को खोलकर ही अधिक शीवता से राष्ट्रीय नम्पत्ति को बढाया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र के पास जो सायन हैं, उनके आचार पर राष्ट्रीय उद्योगी का चलाना सम्भव नहीं है। इसलिए, नरकार व्यापार मंचालन में कुछ लंगों को शिक्षित करने का विचार कर रही है।" (यानी सरकार राष्टीयकृत उद्योगों दो चलाने के लिए अफसरों की एक विशेष श्रेणी (मैनेजेरियल व्यूरांह्रेसी) तैयार करना चाहती है! किन्तु व्यवस्थापक अफ़सर श्रेणी बनाने के नम्बन्ध में भी निम्नलिख्त आपनियां दी गई हैं:—'(अ) व्यवस्थापक अफ़सर श्रेणी के होने ने व्यक्तिगत प्रेरणा खत्म हो जायगी-अथान् व्यक्तिगन प्रेरणा के खत्म हो जाने से मुनाफा कमाने की भावना का छोप हो जायगा, जिससे उद्योग-यन्यों का विकास नहीं हो सकेना! (व) इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा अंर उत्पादन भी कम हो जायगा। (सं) लाम की इच्छा से प्रेरित मालिक केन रहने के कारण उद्योगों में दीलापन आ जायमा, विससे उद्योगों का अपकर्ष होगा।" श्रीर इन सभी सरकारी युक्तियों का एक और सम्य मतलव है कि उद्योगों का रार्ष्ट्रीय-करण न सम्भव है और न उचित ! क्योंकि औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया है कि—"केवल धनके पुनः वँटवारे से जनता के लिए कोई मौलिक भेद नहीं होता और इसका अर्थ होता है केवल गरीबी का वँटवारा।" पर पं॰ नेहरू सरीखें "सोशिलस्ट" को कौन वतलावे कि ऐसी युक्तियाँ प्जीपवियों के अर्थ-शास्त्र में ही सम्भव हैं और अन्य पूंजीवादी देशों में दी भी नई हैं। इस घिनी-पिटी युक्ति को कुछ भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति नहीं स्वीकार कर सकता।

मुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर के॰ टी॰ शाह का कथन है—"राष्ट्रीयकरण के दो ही सस्ते हैं, एक है स्थायी सरकारी अफ़रों के संचालन में राष्ट्रीयकरण, जैसा कि रेटवे का है, और दूसरा है जनता के छिए संचालित जनतान्त्रिक राष्ट्र के श्वधीन यथार्थ राष्ट्रीय-करण। "यदि सरकार का कथन है कि उपयुक्त व्यक्तियों का अमाव है, तो उससे पूछा जा सकता है कि नाना उद्योगपतियों के व्यक्तिगत लाम के लिए संचालित

उदांगों के संचालन के लिए उपयुक्त व्यक्ति कहाँ से मिल जाने हैं ? " अनः सरकार का यह तर्क झूटा और जनता को धोखा देनेवाला है। सरकार द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक श्रफ्तर अंगी सम्बन्धी श्रापत्तियों के बारे में प्रोफेसर हे॰ टी॰ शाह का कथन है- "जवतक काम करने वाडों की आमदनी में जमीन-श्रासमान का फरक रहेगा, वयतक प्रलोनन की काफी गुंजाइदा रहेगी: श्रर्थात तव तक भ्रष्टाचार रहेगा।" इंसीलिए सांशिलस्ट पार्टी ने नुझाव रखा था कि कम से कम मासिक श्राम-दनी १०० ६० श्रीन ज्यादा से ज्यादा मासिक आमदनी १००० ह० रखा जाय। पर अपने को "सोशलिस्ट" कहने वाले पं० नेहरू की सरकार ने कम से कम ३०६० मासिक आमदनी और ज्यादा से ज्यादा ४५००६०मासिक त्रामदनी रखा ! अतः सिद है कि सरकारी नीति ऐसी है, जिसके अन्दर प्रप्टाचार के आर्थिक कारण निहित हैं। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को रोकने के लिए सरकारी अफ़सरों के भ्रष्टाचर की बात तो सरकार उठाती है, पर अव तक उसने कितने मिनिस्टर, पार्लयामेंट्री सेकेट्रा, एम॰ एल॰ ए॰, वड़े अफ़सर और उद्योगपतियों पर भ्रष्टाचार का मुकद्ना चटाया है ? ज़ब कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भ्रष्यचार वहीं से शुरू होता है।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पं॰ जवाहर-टाट नेहरू का कथन है—"साधारण छोग कहते हैं कि इस पर, उस पर कब्जा कर लिया जाय और कारलानों को जो मर्शानें ६० प्रतिशत वेकार-सी हो गई हैं, उन्हे विपुल अर्य-व्यय से कब्बे में कर लिया जाय।" लेकिन किसने पं॰ नेहरू की बतलाया कि "कब्जा" और राष्ट्रीयकरण एक हैं ! १६२८ ई० के लाम को १०० मान कर हिसाव करके देला गया है कि ईस युद्ध के दरम्यान से लेकर = वर्ष में ७६०.७ प्रतिशत लाभ उद्योगप-तियों ने कमाया है। इस आठ वर्ष में ही तीस वर्ष की आमदनी हो गई। क्या इससे ज्यादा मुआविजा दिया जा सकता है ! रही राष्ट्रीयकरण की समस्या। सो राष्ट्रीय कृत उद्योगों को भ्रष्टाचार, भाकर्ष और विलम्ब

( रेड टेम्इन्म ) से बचाना कोई कठिन क्रयं नहीं है। ज़रूरत है उनके जनवान्त्रिक अधार पर संचालन की। संन्तुष्ट और सचेन मजदूर वर्ग द्वारा ही जनतन्त्र का संचालन सम्भव है। इसिल्ए यथार्थ ट्रेड यूनियन, जीने लायक मजदूरी, नामाजिक स्थायित्व और काम करने लायक परिवेश आवश्यक है। यदि पं० नेहरू की सरकार पूंजीवादी सरकार नहीं है और वह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, ता उसके कार्यों द्वारा राष्ट्रीयकरंण की शतों की पूर्ति होनी चाहिए। पर हम ऐना नहीं पा रहे हैं। पं० नेहरू की सरकार अमरीकी डालर का आकर्षण और भारतीय पूंजीपतियों का हित देख कर चल रही है। इसीलिए मञ्जूर हितों के विरुद्ध वह एक अन्ना ट्रेडयूनियन कावन कर रही है। वह नजदूरों पर यह द्वाव डाटकर कि राष्ट्रीय ट्रेडयूनियन में रहने पर ही सरकार मजदूरों को सुविधा दिलवाएगी, कारखाने के मैनेजरों के दवाव और सलाह तथा अत्य बहुसंस्थक सदस्यों वाली ट्रेडक्निवनों की अमान्यता द्वारा राष्ट्रीय ट्रेडंयूनियन (आई॰ एन॰ टी॰ यू॰ सी॰) वना रही है। इस पर अन्तर्राष्ट्रीय मजजूर संघ ( आई॰ एछ॰ ओ॰ ) में जब भारतीय मजदूरों के इन गव्त प्रतिनिधियों की क्स कर आवोचना हुई, तो भारतीय टोकतन्त्र और समाजवाद के दुस्मन आई॰ एन० टी॰ बू॰ सी॰ के प्रतिनिधियों ने अमरीकी प्रभाव के एशियायी देशों का एक अलग मजदूर संव बना डाला। वहाँ हमें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वह युक्ति याद आती है, जिसे उन्हों ने हांगकांग में मिलों द्वारा चीनियों पर जुल्म देखकर कहा था कि इन मारतीय अपनी गुलामी के बन्धनों को तो काट नहीं पा रहे हैं, उल्टे औरों को गुलाम बनाने जा रहे हैं।

मारतीय यूनियन की सरकार के कायों का यह सम्पूर्ण, पर संक्षिप्त, आलोचनात्मक विवरण क्या यह उप्ने कंठ से नहीं कहता कि पं॰ नेहरू की सरकार पूँ जीवादी सकार है ?

## कांग्रेस हिन्दू सम्प्रदायवाद की गोद में

संयुक्त प्रान्त की धारा सभा से समाजवादी सदस्यों इसलिए इस्तीमा दे दिया था कि देश की परिवर्तित थत में कांग्रेन की नीति से उनका मतभेद था। वह ोंबेसी हुकूमत की नोति *में महमत नहीं थे, पर अनुशासन* नाम पर कांग्रेस की नीति का विरोध करना उनके लिए भव नहीं या। यदि समाजवादी सदस्य धारा समा से <sup>लीभ</sup> न देकर, सरकारी वंच से अलग हट कर श्राना <sup>तेषेषीदल बना लेने</sup>,तो विधान के अनुसार वह सही करते, <sup>जिनीविक हिं</sup> से भा उनका यह कार्य अपनुचित न ता। पर नैतिकता का स्थाल कर, एक नैतिक भावना भेरित हेकर, उन्होंने धारा सभा से इस्तीफा दिया । री १३ तिक स्थानों के लिए पुनः चुनाव हुआ। हे चुनाव में एक ब्रोत समानवादी दल या ब्रीर र्षी क्षेत्र क्ष्रेष्ठ। कांग्रेन और समाजवादी दल के हे जुनाव नंदर्भ में श्राचार्य नरेन्द्रदेवजी का क्षेत्र— भावाय नरम्प्रद्वजाः । भावाय नरम्प्रद्वजाः । महत्त्वपूर्ण ि इस भेत्र में समाजवादी उम्मीदवार थे आचार्य हरेत और कांत्रेसी उम्मीदनार ये बावा राघवदास । हिन्ति कें में कांग्रेस की ओर से जैसी पर्चेवाजी ित्म के सम्प्रदायिक कृत्य हुए, उससे क्स के सम्प्रदायिक कृत्य हुए , कि मृतियों का पता चलता है। प्रकाशित प्रमाण त्रीवार हैंस यहाँ अपनी बात कहेंगे।

भेषेत्र त्रिनीन घोषणा में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण

कीत का नाम गाँव-गाँव में फैला हुआ है। भी भी नीम गाँव-गाँव म फूला हु-भी नेता बुढ़े, स्था पढ़े और क्या वे पढ़े सभी महिला गांची और पं जवाहरलाल नेहरू के क्षितित हैं। कांग्रेस ने ऐसी स्थाति कैसे पाई ? े उसने देश के निराश छोगों में एक नया कि उनमें एक नई आशा पदा की । निहत्ये किए जाम एक नई आशा पदा का । लाट के उसने एक तिरक्के झंडे के नीचे की उसने एक विरङ्गे शह के लिए की स्थापन के लिए के हिलाया. १६१६ में स्वराज्य के लिए छड़ना, होता और जेट जाना विसाया, वन १६३२

में लगान वन्दी के द्वारा लाठी के प्रहारों को सहपं सहना, जुमाने देना. सरकारी अधिकारियों के घोड़ों की टापों के सहने की शक्ति पैदा करना सिस्ताया। सन् १६४२ में गोलियें की ब्रीजारों में अहिंसात्मक खुला विद्रोह करना सिलाया और अन्त में 'अंग्रेजी' निकट जायां' के स्वान को सन्त्रा कर दिखाया।"

जहाँ तक आचार्य नरेन्द्रदेवजी का प्रदन है, वह १६१५ से क्षेत्र में हैं-जब पंतजी कांग्रेस में नहीं ये। जहाँ तक समाजवादी दलका सम्बन्ध है, उसका संगठन १६३४ में कांग्रेस के अन्दर हुआ । इस समय ते टेकर १६४८ के प्रारम्भ तक समाजवादी दल कांग्रेस में और उसके प्रत्येक संघर्ष में साथ रहा ।

इसके आगे कांग्रेस जुनाव-घोषणा में कहा गया है—"दुख़ है कि इस कटार काल में सीधलिस्टी ने कबेस की शक्ति को क्षीण करने में ही अपनी पार्टीका हित देला। पाटाँ के हित के सामने कांग्रेस का हिन द देशकी भलाई का उन्हें जरा भी स्वाल नहीं। आउ व हमारे श्राटोचक के रूप में जनता को भड़काते हैं, उन में नाना प्रऋर की गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। जो कुछ हुआ, उसे कुछ न कह कर असन्तुष्ट वर्ग और आदमी को केवल उसके फैरी हितकी बात कह कर भड़काते हैं ! कहीं जमीन्दारों से कहते हैं कि कंग्रेस जमीन्दारी जलम कर रही है इसलिए तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि तुम सोशिल्ट हो जाओ । किसानों से कहते हैं कि कांग्रेस अभी जमीन्दारी खत्म नहीं करेगी। टीक ऐसी ही वार्ते कह कर मजदूरों को मड़-काया जाता है।"

यदि सांग्रलिस्ट पार्टी जमीन्दारी की जमीन्दारी यचाने के लिए उनको सोद्यलिस्ट बनने के लिए निम-न्त्रित करती है, तो उसे प्रमाण के साथ उपृत करना चाहिए या । किन्तु प्रमाण तो तब मिले, जब कुछ हो । यदि कांग्रेस द्वारा सोशलिस्टों के विरुद्ध लगाए जने वाले सभी इल्जाम ऐसे ही हैं, तो कांग्रेस से बदकर श्रद्दी संस्था इिन्दुस्तान में दूसरी शायद ही कोई हो !

इसके आगे कांग्रेस जुनाव-घापणा में है- "कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो होगों में मेल-मिलाप, शान्ति और अमन की बात करती है। अन्य लोग हिन्द के नाम पर, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर पूणा और द्वेप की चर्चा करते हैं। हमने धर्म के नाम पर घुणा और द्वेप को अपनाया, उसका फल यह हुआ कि गान्बीजी इमारे ही हाथों मारे गए।..." इसके बाद कांग्रेस पार्टामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का नाम है।

नगर कांग्रोस कमेटी फैजाबाद ने "गांधीबाद और समाजवाद" नाम से एक ठाठ रंग का पर्चा निकाला. जिसमें लिना है-"गान्धीबाद हमें बरावरी, स्वतन्त्रता, सत्य, अहिंसा श्रीर ईश्वर-भक्ति का पाट पढाता है। समाजवाद की नींव भौतिकवाद पर, नास्तिकता पर. ईरवरीय शक्ति के विरोध पर है।" इसके श्रलावा "भगवान राम महात्माजी संवाद" का एक पर्चा निकला है. जिसे इम ज्यों का त्यों यहाँ देते हैं:-"मगवान गम—'महात्माजी आपके यहाँ आ जानेसे भारतवर्ष अनाथ हो गया । याप याचार्य मरेन्द्रदेव जी को अन्ना कहते थे, वे आजादी के मीके पर कांग्रेस के द्रोही हो गए हैं। अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं।' बाप-'मगवान! वे महान् विद्वान हैं और भौतिक बाद के मानने वाले हैं, पैदावार ही नैतिकता को मानते हैं। उसीछिए यह सब हुआ। प्रकाण्ड पण्डित जो भी कर जान थोड़ा है। हाँ, आप ही देखिए रावण से आपको क्या क्या भुगतना पड़ा और तिसपर भी वह बड़ा धार्मिक या।' भगवान राम-'महात्माजी, हमें दुख इस बात का है कि अयोच्या में मेरा जन्मस्थान है भीर वहीं आज मेरे परम त्यागी बावा राधवदास का विरोध गजा वंश के अति मान्य श्रीनरेन्द्रदेवजी कर रहे हैं। मैंने-तो जनता की आवाज पर श्रानेक कप्ट उठाया। श्राचार्य जनता की पंचायत कांग्रेस का निरोध कर रहे हैं। आप होते तो यह सब न होता। आचार्य परम त्यागी बाबा राधवदाष का विरोध करने का साइस ही न करते।' बापू-'भगवन! दुख तो मुझे भी है। मेरे अनुयाबी वाबा राघवदास का विरोध हो रहा है। पर मुझे तो भाशा है कि आप की पूण्य भूमि के निवासी होने के कारण स्वयं आचार्य जी ऑन्तम घड़ी में अवस्य ही पथ पर आ जायेंगे श्रीर यदि दुर्मांग्य से यह न हुआ

तां निश्चय यही है कि अयोध्या और फैजाबाद के निवासी कांत्र स का साय देंगे और कांत्र स का ही झण्डा टहराएगे।' भगवान राम-'महात्मन् मैं भी हृदय से यही चाहता हूँ। आपकी अभिलाषा पूरी हो।" बाबा राघवदासजी का एक परिचय छपा है.

विसंके ग्रह की कुछ लाइनें श्रीर कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं:—''छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके राज दरवार को समय समय पर कर्जा देने वाले, सम्पन्न उच त्राह्मण परिवार में जन्में, पले, पढ़े। राज कुमार से दुन्दर, कुँवर कन्हैया से चपल, हँसं मुख वीर रावव।"—"योगिराज राघवदास", "विचित्र साधू" "नीता रामायण का प्रकाण्ड विद्वान, प्रचारक भक्त" "नो तेवक, गो भक्त, गो रक्षक" । अस्तित्व रहित सन्त मण्डली श्रयोध्या की ओर से आचार्य नरेन्द्रदेवजी से "कतियय प्रस्न" नामक पर्चा छ्या है, जिसमें निम्न लिन्तित प्रस्त हैं:—"१. श्राप धर्म और ईश्वर में विस्तास करते हैं या नहीं ? २, आप वर्ण-व्यवस्था की समाज-प्रणाली चाहते हैं या समाजवाद के आधार पर ? ३. महन्यों की वावत आपका क्या विचार है अर्थात् आर उन्हें समाज के लिए उपयोगी समझते हैं या हानिकारक ? ४. मन्दिरों की जायदाद जब्त होनी चाहिए या नहीं ? ५. हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिया जाय या नहीं ?" इसी संस्था की ओर से वैष्णव समाज से अपील की गई है कि वैष्णवों के हित के लिए बाबा राघवदास को बोट दें। "... अयोच्या में बाबाओं को चकर में डालने के लिए कांग्रें स तेताओं के जो भाषण हो रहे थे, उस से सप्ट मालूम हो रहा या किये नेतागण वर्णाश्रम त्वराज्य संघ के मंच से बोल रहे हैं। कांग्रे सियों की ओर ते अनुष्ठान, पूजा पठ, सत्यनारायण की कथा, श्री रामाचार्य महात्म्य, साबुओं का भण्डारा तथा श्री युगुल सरकार की झाँकी आदि" सभी कुछ किया गया था। ( "विरक्त" पृ० ३, ८ जुलाई, ४८ )

इन समी पर्चों के अन्दर से जो बात स्पष्ट होती हैं, वह यह है कि भगवान समचन्द्र और महातमा गान्धी जी कहते हैं कि आचार्य नरेन्द्रदेवजी का स्थाग, देशसंबा और उनकी विदत्ता सवण की मौति है। भौतिकवादी अर्थात् समाजवादी होने के कारण उनमें .

Courtesy Sarai (CSDS). Digitized by eGangotri

सम्पादकीय

## कांग्रेस हिन्दू सम्प्रदायवाद की गोद में

संयुक्त प्रान्त की धारा सभा से समाजवादी सदस्यों इसलिए इस्तीमा दे दिया था कि देश की परिवर्तित हैयत में कांग्रेन की नीति से उनका मतभेद था। वह गेंप्रेसी हुकूनत की नीति से सहमत नहीं थे, पर अनुशासन नाम पर कांग्रेस की नीति का विरोध करना उनके लिए भिव नहीं या। यदि समाजवादी सदस्य धारा सभा से स्तीका न देकर, सरकारी वेंच से अलग हट कर अपना वेरोधी दल बना लेने तो विधान के अनुसार वह सही करते, जिनीविक दृष्टि से भी उनका यह कार्य अपनुचित न ति । पर नैतिकता का स्थाल कर, एक नैतिक भावना प्रेरित हेकर, उन्होंने धारा सभा से इस्तीफा दिया I न्हीं १३ रिक्त स्थानों के लिए पुनः चुनाव हुआ। स चुनाव में एक ब्रोर समाजवादी दल था भीर सरी क्रांत कग्रेस। कांग्रेन और समाजवादी दल के स चुनाव संदर्भ में श्राचार्य नरेन्द्रदेवजी का क्षेत्र— जाबाद नीतापुर बहराइच—सब से ज्यादा महत्त्वपूर्ण । इस क्षेत्र में समाजवादी उम्मीदवार ये आचायं द्भिदेव और कांत्रेसी उम्मीदवार थे बावा राघवदास । ष निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से जैसी पर्चेवाजी जिस किस्म के साम्प्रदायिक कृत्य हुए , उससे व सास अवृत्तियां का पता चलता है। प्रकाशित प्रमाण भाषार इम यहाँ अपनी वात कहेंगे I

कांबेस चनाव घोषणा में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण

<sup>"कांत्रेस</sup> का नाम गाँव-गाँव में फैला हुन्था है। म बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पढ़े और क्या वे पढ़े सभी भेस, महात्मा गांधी और पं॰ जवाहरलाल नेहरू के म से परिचत हैं। कांग्रेस ने ऐसी ख्याति कैसे पाई? विष् कि उसने देश के निराश लोगों में एक नया कि हैंका, उनमें एक नई आशा पैदा की । निहत्ये रिवेवस लोगों को उसने एक तिरक्षे झंडे के नीचे किय,.....सन् १९१९ में स्वराज्य के लिए <sup>लि</sup>ना <sub>निलाया,</sub> १६३० में स्वराज्य के लि**ए** छड़ना, भाष्यह करना और जेल जाना विखाया, वन, १६३२

में लगान बन्दी के द्वारा लाठी के प्रहारों को सहप सहना, जुमाने देना. सरंकारी अधिकारियों के घोड़ों की टापों के सहने की शक्ति पैदा करना सिखाया । सन् १६४२ में गोलियें की बौछारों में अहिंसात्मक खला बिद्रोह करना सिलाया और अन्त में 'अंग्रेजों निकल जायं' के स्वान को सन्त्वा कर दिखाया।"<sup>3</sup>

जहाँ तक आचार्य नरेन्द्रदेवजी का प्रस्न है, वह १६१५ से क्येन में हैं--जब पंतजी कांग्रेस में नहीं ये। जहाँ तक समाजवादी दलका सम्बन्ध है, उसका संगठन १८३४ में कांग्रेस के अन्दर हुआ । इस समय से टेकर १६४८ के प्रारम्भ तक समाजवादी दल कांग्रेस में और उसके प्रत्येक संवर्ष में साथ रहा ।

इसके आगे कांग्रेस जुनाव-घेषणा में कहा गया है—"दुख़ है कि इस कटोर काल में सोशलिस्टों ने कन्नेस की शक्ति के क्षीण करने में ही अपनी पार्टीका हित देला। पाटों के हित के सामने कांग्रेस का हिन द देशकी भलाई का उन्हें जरा भी स्वाल नहीं। आज वे हमारे श्रालंचक के रूप में जनता को भड़काते हैं, उन में नाना प्रकार की गलतफहिमयाँ पैदा करते हैं। जो कुछ हुआ, उसे कुछ न कह कर असन्तुष्ट वर्ग और आदमी को केवल उसके फैरी हितकी बात कह कर भड़काते हैं ! कहीं जमीन्दारों से कहते हैं कि कंग्रेस जमीन्दारी नतम कर रही है इसलिए तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि दुम सोशलिस्ट हो जाओ । किसानों से कहते हैं कि कांग्रेस अभी जमीन्दारी खत्म नहीं करेगी। टीक ऐसी ही वार्ते कह कर मजदूरों को मड़-काया जाता है।"

यदि सांभलिस्ट पार्टी जमीन्दारी की जमीन्दारी वचाने के लिए उनको सोद्यलिस्ट बनने के लिए निम-न्त्रित करती है, तो उसे प्रमाण के साथ उपृत करना चाहिए या । किन्तु प्रमाण तो तब मिले, जब कुछ हो । यदि कांग्रेस द्वारा सोशलिस्टों के विरुद्ध लगाए जने वाले सभी इल्जाम ऐसे ही हैं, तो कांग्रेस से बढ़कर शुद्दी संस्था हिन्दुस्तान में दूसरी शायद ही कोई हो !

इसके आगे कांग्रेस चुनाव-धोपणा में है - "कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो टोगों में मेल-मिलाप, शान्ति और अमन की बात करती है। अन्य लोग हिन्दू के नाम पर, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर वृणा और देप की चर्चा दूरते हैं। हमने धर्म के नाम पर भुगा और द्वेप को अपनाया, उसका फल यह हुआ कि गान्बीजी इमारे ही हायों मारे गए।..." इसके वाद कांग्रेस पार्टामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का नाम है।

नगर कांग्रेस कमेटी फैजाबाद ने "गांधीबाद और समाजवाद" नाम से एक लाल रंग का पर्चा निकाला. जिसमें ल्या है-"गान्धीबाद हमें यरावरी, स्वतन्त्रता. सत्य, अहिंमा और ईश्वर-भक्ति का पाट पढाता है। समाजवाद की नींच भौतिकवाद पर, नास्तिकता पर. ईस्वरीय दाक्ति के विरोध पर है।" इसके श्रालावा "भगवान राम महात्माजी संवाद" का एक पर्वा निकला है. जिसे इम ज्यों का त्यों यहाँ देते हैं:-"मगवान राम—'महात्माजी श्रापके वहाँ आ जानेसे भारतवर्ष अनाथ हो गया । श्राप श्राचार्य नरेन्द्रदेव जी को अन्ना कहते थे, वे आजादी के मौके पर कांग्रेस के द्रोही हो गए हैं। अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं।' बाप-'मगवान! वे महान् विद्वान हैं और भौतिक बाद के मानने वाले हैं, पैदावार ही नैतिकता को मानते हैं। उसीछिए यह सब हुआ। प्रकाण्ड पण्डित जो भी कर जान थोड़ा है। हाँ, आप ही देखिए रावण से आपको क्या क्या भुगतना पड़ा और तिसपर भी वह बड़ा घार्मिक या। भगवान राम-'महात्माजी, हमें दुख इस बात का है कि अयोध्या में मेरा जन्मस्थान है और वहीं आज मेरे परम त्यागी बावा राधवदास का विरोध राजा वंश के अति मान्य श्री नरेन्द्रदेवजी कर रहे हैं। मैंने न्तो जनता की आवाज पर श्रनेक कष्ट उठाया। आचार्य जनता की पंचायत कांग्रेस का निरोध कर रहे हैं। आप होते तो यह सब न होता। आचार्य परम त्यागी बाबा राधवदास का विरोध करने का साइस ही न करते।' बापू-'भगवन! दुख तो मुझे भी है। मेरे अनुयाबी वाबा राघवदास का विरोध हो रहा है। पर मुझे तो बांशा है कि आप की पूण्य भूमि के निवासी होने के कारण स्वयं आचार्य जी ॲन्तिम घड़ी में अवस्य ही पय पर आ जायँगे भौर यदि दुर्भाग्य से यह न हुआ

वां निश्चय यही है कि अयोध्या और फैजाबाद के निवासी कांत्र स का साथ देंगे और कांत्र स का ही झण्डा टहराएगे।' भगवान राम-'महात्मन् में भी हृदय से यही चाहता हूँ। आपकी अभिलाषा पूरी हो।"

वावा राघवदासजी का एक परिचय छपा है, दिसके गुरू की कुछ लाइनें श्रीर कुछ शीर्पक इस प्रकार हैं:-- "छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके राज दरवार को समय समय पर कर्जा देने वाले, सम्पन्न उच ब्राह्मण परिवार में जन्में, पले, पढ़े। राज कुमार से दुन्दर, कुँवर कन्हैया से चपल, हँसं मुख वीर रायव ।''-- 'योगिराज रायवदास'', "विचित्र साधृ" "नीता रामायण का प्रकाण्ड विद्वान, प्रचारक भक्त" "नो तेवक, गो भक्त, गो रक्षक" । अस्तित्व रहित सन्त मण्डली श्रयोच्या की ओर से आचार्य नरेन्द्रदेवजी से "कतियय प्रस्न" नामक पर्चा छ्या है, जिसमें निस्न टिन्तित प्रस्त हैं:- "१. श्राप धर्म और ईश्वर में विस्वास करते हैं या नहीं ? २. आप वर्ण-व्यवस्था की समाज-प्रणाली चाहते हैं या समाजवाद के आधार पड़ ? ३. महन्थों की वावत आपका क्या विचार है अर्थात् आर उन्हें समाज के लिए उपयोगी समझते हैं या हानिकारक ? ४. मन्दिरों की जायदाद जब्त होनी चाहिए या नहीं ? ५. हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिया जाय या नहीं ?" इसी संस्या की ओर से वैष्णव समाज से अपील की गई है. कि वैष्णवों के हित के लिए बाबा राधवदास को बोट दें। "... अयोच्या में बाबाओं को चक्कर में डालने के लिए कांग्रेस तेताओं के जो भाषण हो रहे थे, उस से सप्ट माल्म हो रहा या कि ये नेतागण वर्णाश्रम त्वराज्य संघ के मंच से बोल रहे हैं। कांग्रे सियों की ओर ने अनुष्ठान, पूजा पठ, सत्यनारायण की कया, श्री रामाचार्य महात्म्य, सावुओं का भण्डारा तथा श्री युगुल सरकार की झाँकी आदि" सभी कुछ किया गया था। ( 'विरक्त' पृ० ३, ८ जुलाई, ४८ )

इन समी पर्चों के अन्दर से जो बात स्पष्ट होती है, वह यह है कि भगवान रामचन्द्र और महात्मा गान्धी जी कहते हैं कि आचार्य नरेन्द्रदेवजी का त्यागः, देशसेवा और उनकी विद्वत्ता रावण की भाँति है। भौतिकवादी अर्थात् समाजवादी होने के कारण उनमें . بع کر

में हैं।रे दोप श्राए हैं। अतः वर्म की रक्षाके छिए श्राचार्य हिस्देदेव जी का विरोध करना चाहिए। ईश्वर, धर्म भौरे वर्णन्यवस्या की रहा के लिए बाबा राधवदास बी को बोट देना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि **स्व**लाम श्रीर शरीयत के नाम पर मुसर्छिम **टीग** ने क्लिमानों का मत मांगा था। इसी नाम पर छीग ने पुष्ट्रीय मुसलमानों का विरोध भी किया था। जिसे ि नेहरू ने जनतन्त्र के विदद्ध मध्यकालीन रियति कहा 🐠। पर श्राज जब कि समाजवादी दल (सेन्नालिस्ट र्गिंडों) कांग्रेस के विरुद्ध लड़ी हुई, तो कांग्रेस का गुरा जनतन्त्र स्ततम हो गया. उसका ऋाधिक कार्य-मि हवा में विटीन हो गया घर उसने धर्म, ईस्वर भीर हिन्दू संस्कृति के नाम रह मत मांगना हुन कर इया। मुसलिम लीन ने कांत्रेस ऋौर हिन्दुओं के केंद्र मुसलमानों के धार्मिक उन्माद को उभाइा था। विषेत्र सोशिक्स्टों के निरुद्ध हिन्दुओं में धार्मिक उन्माद माइ रही है। मुसल्मि लीग ने नुसलिम मध्यम वर्ग गैर मुसलिम वृर्वुआ श्रेणी के लिए, मुसलमानों को रिदुओं के विरुद्ध खड़ा करने के लिए, साम्प्रदायिक <sup>त्माद</sup> भड़काया था। श्राज जब कि पाकिस्तान के रूप मुसिटिम मध्यय वर्ग और मुसिटिम वूर्जुआ श्रेणी का हिन्दुत्तान से भ्रलग पिकतान में सुरक्षित हो <sup>म्</sup> है, <sup>तब</sup> हिन्दू मध्यय वर्ग और हिन्दू बूर्बुआ अ णी हितों के लिए कांग्रेस हिन्दू धर्म और सम्प्रदायवाद ही गोद में जा रही है। आर्थिक प्रत्नों के झुटटाने के हेए हिन्दू सम्प्रदायवाद एक वड़ा साधन है और विका उपयोग कांग्रेस ने श्रुरू कर दिया है।

संयुक्त पान्त के प्रधान मन्त्री श्रीगोविन्द्वल्ख्भ पन्त स्पने सयोध्या के जुनाव-मापण में कहा—"महात्मा गान्धां वणांश्रम धर्म ( वानां जात-पाँत-सं०) के विरोधी नहीं ये। " यदि कांग्रेस कमजोर हुई तो जनता की धार्मिक क्यार संस्कृतिक स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी। " राजनीतिक मामलों में कांग्रेस यद्यपि किसी को धर्म के आधार पर कांई विशेष तुविधा नहीं देगी, परन्तु संस्कृतिक क्षेत्र में वह अपनी संस्कृति के मेल में ही काम करेंगा। " मोमनाय का नन्दिर जो विध्वस्त कर दिया गया था, सरदाद बल्ल्यमभाई पटेल के प्रवतन से पुनः बनाया जा रहा है। " जमीन्दारी प्रधा हुट जाने पर भी हम धार्मिक संस्थाओं को ( अथोत् महन्यों के मटों तथा उनकी जमीन्दारेश को संग ) कोई धित न पहुँचने देंग । उनकी आनदनी न घटने पाए, इसके लिए सरकर उद्योग करेगी।"

सीतानुर में राष्ट्रीय त्वयंसेवक संघ का १४०० के करीव वांट या। शायर २४ जून को ४ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों को नरकार ने रिहा कर दिया। इस जून की रात को मोटर द्वारा प्रधान मन्त्री पन्त सीतापुर गए और आए। उसे रोज रात में संयुक्त प्रान्त के संघ संचलक मोटर ने दीतापुर गए और आए।

इन हारे तथ्यों के अन्दर स्पष्ट ही हिन्दू सम्प्रदाय-वाद का दसान दील नहा है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कांग्र स राष्ट्रीय स्वयंसेचक संघ को मिलाने के लिए सब कुछ कर सकती है। यह सब महज कुछ सीटों के चुनाव में जब हो रहा है, तब बालिंग मताधिकार के आधार पर होनेवाछे आम चुनाव में क्या होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। कांग्रेस के अन्दर की यह प्रश्नित इस बात को सास्ट करने के लिए काफी है कि कांग्रेस फैसिडम बां श्रोर तेजी से जा रही है श्रीर उसका फैसि-हम होगा, हिन्दू फैसिडन ! हिन्दू मावापन्न फैसिडम !!

**—वैजनायसिंह "विनोद"** 

## यू॰ पी॰ असम्बली के उपचनावों का लेखा-जोखा

सारे प्रांत में आमतीर से और १५ जिलों में खासतीर से चुनाय की जो धूम गत ३ सनाइ से मची थी आखिर उसका अन्त हो ही गया।

यदि जुनाव के परिणाम का अभिशाय बोटों की कमी या बहुतायत से ही होता हैं, जैसा कि आमतौर से छोग समझते हैं. तो यह राष्ट्र ही है कि इन जुनावों में जीत कांग्रेस की ही हुई और हार समाजवादी दल या सोशालिस्ट पार्टी को।

, और यदि इन चुनावां का अर्थ वांटों की संख्या से ऊपर नैतिक क्षेत्र में भी कुछ होता है, तो हमें यह कहते हुए तिनक भी संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस को—सत्य और अहिसाकी ठेकेदार कांग्रेस को— बुरी तरह मुँह की खनी पड़ी।

हार और जीत का कुछ यास्तविक महत्त्व एक जीवित आत्मा, व्यक्ति या संस्था के लिए ही हो सकता है। अपनी आत्मा को सोकर—उसकी हत्या करके यदि कोई जीत प्रान कर ने तो उस जीत का अम संसार के कुछ योड़े या बहुत से लोगों को हो, सकता हैं, परन्तु सारे संसार को नहीं और उस क्यक्ति और संस्था को भी नहीं हो सकता कि जिसने वोटों की संस्था प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया हो और वह स्वयं आत्मा विहीन हो गई हो।

यह वात तो सभी जानते हैं कि मुकाबला था कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के बीच । यो कांग्रेस की आयु इत समय लगमग ६४ वर्ष की हो जुकी है। उसका जाल देश के कोंने-कोंने में फेला हुआ है। और इन सब बातों से भी बढ़कर उसके हायों में आज राज्यसत्ता है और दुःसी दिर्दि, पीहित और अशि-सित जनता पर उसका आतंक भी कुछ; कम नहीं है। अतः भौतिक शिस्त और समनों की हिष्टि से यह मुकाबला कोई मुकाबला न होकर एक मेड़िया और एक मेड़ का ही मुकाबला कहा जा संस्ता या। परन्तु समाजवादी रल ने जब वैधानिक विरोधी दल

की स्थिति धारण करने की ठानी थी तो क्या वह कांग्रेस की भौतिक सक्ति और सुविवाओं से मांचा हेना चाहती थी ? नहीं इस प्रकार का साहस करना उसकी नूर्वता होती, उत्तका बच्चों का-सा खिलवाङ होता । भतः नुकावला था<sup>ं</sup>सिद्धान्तों का । **स**त्व और पासंड का, लम्बे-बांडे बायदों और कर्तव्य पालन का । नहीं, इससे भी अभिक मुकावला था कांग्रेस के सिद्धांतों और देश के साथ बरादारी और जनता के प्रति उदासीनता का । परन्तु वह कहते हुए हमारों हृदय फटता है और कले वा मुँद को आता है कि इस प्रान्त की कांबेस कमेटी और प्रान्तीय सरकार ने बना लिया इस मुकावले को प्रस्त आनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और शान का; और इस शान को कायन रखने के लिए उन्होंने गोस्वामी तुलसीरास के इस पद के अर्थ का खुले रूप से अनर्थ किया—"उचित कि अनुचितं किए विचारी धर्म जाय श्रर पातक भारी"।

हां! किना प्रकार भी हो कांग्रेस को बांटों की अधिक से अधिक मंख्या सोशालिस्टों के मुक्ताः वले में मिलनी ही चाहिए, चाहे उसमें जनता के गाड़े पतीने की कमाई का कितना ही अधिक पैसा क्यों न खटाना पहे; स्त्य, असल्य चाहे कितना ही स्थोंन ने लिलना पहे, स्त्या शिक्त और इसके सामनों का चाहे कितना हो अशेष क्यों न करना पड़े और चाहे कुछ मत अधिक पाने के लिए अध्याचारियों और साम्प्रदायिकतावादियों की ही सहायता क्यों न केनी पड़े! मला इस कांग्रेस का स्था मुकाबला हो सकता था कल के दुवमुँहे समाजवादी दल से, जिसका जन्म में अभी कल ही हुआ और जिसके पिछले १३ वर्ष के कांग्रेस के साथ सम्बन्धों के टूट जाने का कारण भी अभी लोगों को जात नहीं हो पाया।

वस्तुतः समाजवादियों ने स्वप्न में भी इस वात की कल्पना नहीं की थी कि हमारे प्रान्तीय कर्णवाद इस प्रकार अपने सारे सत्य और ब्राहिस के उपरी आवरण को उतार कर विल्कुल नग्न रूप में इस नन्हें. सन् १६४=

हिंगड़े आर 183-विपक्ष से कुछ प्रवृत्तियों का परिचय तो ¦ हिए उत्सुक हैं कि आने वाले कई महीनों में स्थिति मिल ही नया ।

इस समोलन के उद्घाटन मापण में पं॰ जवाहर॰ बुलि नेहरू ने एशियायी देशों के लिए सहायता का जीक किया। पर किस देश से वह सहायता चाहते हैं, यह नहीं प्रकट किया। किन्तु इसको तो ECAFE कैजनरट रुकेट्री और विडला के भूतपूर्व कर्मचारी डाक्टर पी० एस० लोकनाथन ने २१ मई को ही यह 👼 कर स्पष्ट कर दिया था कि — "यह एक असंदिग्ध 📆 है कि एशिया में तभी उन्नति हो सकती है जब द्विची रहादता मिले। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा हीयक वर्व प्रथम अमरीका ही हो सकता है।" क्रीम्बे ऋर्तकल'' २१ मई) इस तरह पं० जवाहरलाल हिंह का एक संकेत सप्ट हो जाता है। किन्तु 🗐 नेहरू ने अपने उसी व्याख्यान में यह भी कह दिया कि इस महायता के पीछे किसी भी स्वार्य या टाभ भावना र होनी चाहिए, अर्थनैतिक दासता वह 👸 चाइने ः पर इस सम्मेलन के 'ब्रेसिडेंट' डा० जान-बाई ने १६ जून का मद्राम के पत्रकारों के सामने है आशा प्रइट की कि अगर तस्त्रमीना (स्टेमेट) योजना (प्टान) वन जाय, तो अमरीका से स्भीदक नैर्यानरी (कैपिटल गुडस् ) प्राप्त हो सकता किन्छ वत्काल ही उन्होंने यह भी दूसरे ही साँस में कह प्रकार का अम्सीकन राजदूत डा॰ ग्रेडी सा**हव ने** स्पष्ट रे इंड मंजूर नहीं किया। ("नेशनक हेरल्ड" <sup>जून ४८</sup>) डा॰ प्रेडी ने जो कुछ कहा टससे यह हों गवा के अमरीका दुनिया को एक देखना नहीं हैता, वह उन्नत भीर पिछुड़े हुए देशों का मेद बनाए ना चाहता है। इसीलिए वार बार डा॰ प्रेडी ने भूषायी देशों के लिए कृषि पर जोर दिया। डा॰ की बातों को समझने के लिए जरा और विक्र ती होगा। उन्होंने भारतवर्ष में पदार्पण करने के ही अपने कई मापाणों में मारतीय उद्योगों के कर के विरुद्ध कहा है। अर्थात् वह नहीं चाहते मिरत सरकार विदेशी माल पर संरक्षण कर लगाए, का अर्थ भारतीय उद्योगों के विकास आरेर उसकी क जाना है। १ नवम्बर को डा॰ ग्रेडी ने भिमा की कि अमरीकी न्यापारी—"यह देखने के

केंसी हांती है तथा मजदूर वर्ग और व्यक्तिगत पूँजि के बारे में भारत सरकार की नीति का अमर्राकी व्यापार्य सप्ट चित्र देखना चाहते हैं।" इससे यह सिद्ध है कि श्रमरीका भारतवर्ष खौर एशिया को उत्पादक मेशीनर्स (कैपिटन गुड्सू ) नहीं, तैयार माल और मामूली मैशीनरी देगा, वह अपना रूपया भी भारतवर्ष में लगाएगा बगते कि व्यक्तिगत पूँजी पर कोई नियन्त्रण न रहे और मजदूर श्रान्दोलन को दवाया जाय । ब्रिटिश प्रतिनिधि ने युद्धकालीन ब्रिटिश त्याग का दिखारा पीटते हुए आत्मरलाचा के साथ एशियायियों और खासकर भारतीयों की नैतिकता की रक्षा के टिए क़टीर शिल्प और इस्तकारी का सात्विक उपदेश दे डाला। इस तरह अमरीका भौर ब्रिटेन दोनों ने एक सुर-ताल में बार्ट की। सोवियत रूस का प्रतिनिधि भी इस सम्मेटन में गया था । सोवियत रूस के प्रति-निधि की वार्ते दोनों ते भिन्न थीं । रूसी प्रतिनिधि ने कृषि के पुनर्निर्माण और विकास तथा राष्ट्रीय उद्योगी के विकान और विशेषजों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रवृत्ति को जगाने के लिए प्रगतिशील सामाजिक योजना की आवश्यकता पर जोर दिया । रूखी प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि परामर्श देनेवाली जो समितियाँ बनाई जायँ ,उनपर उन्हीं एशियायी देशों का पूर्ण नियन्त्रम रहना चाहिए। उसने यह भी मत प्रकट किया कि जो कुछ विदेशी महावता जी जाय, वह यू॰ एन॰ भ्रो॰ की संस्थाओं के जरिए ली जाय भ्रोर जो देश ऐसी सहायता दें वे अपनी सहायता के द्वारा राजनैतिक भवना अन्य प्रकार के लाम न उठावें।

इस तरह इम देखते हैं कि पं॰ जवाहरलाल नेहरू के मापण का जो प्रकट अर्थ है उसे या तो अमरीका और ब्रिटिश प्रतिनिधि ने झटलाया, श्रयवा पं॰ नेहरू के भाषण के अफ़ब्ट संकेत को समझकर अपनी शर्ते रखीं। सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने पं नेहरू की बातों के प्रकट अर्थ को लेकर न केवल उसका समर्थन ही किया, बल्कि भीर भी सफाई और सहता के साम एशिया के हितों में कहा। किन्तु पं नेहरू के भाषण का संकेत अर्थ ही प्रधान या और इसीलए ई॰सी॰ए॰एफ॰ई॰ के उटक-मण्ड सम्मेलन में अमरीका के इंक में 'सारा का सारा फैसला <u>ह</u>आ।

ईं०र्धा॰ए॰एफ॰र्रं॰ के उटकमण्ड सम्मेलन में एशि-यायी देशों में वाढ़ रोकने के प्रस्ताव में सोवियत रूसने यह संशोधन पेश किया कि इस संगठन के मातहत उन्हीं लोगों को बाद रोकने की विशेष शिक्षा दी जाय, जो उन देशों के नागरिक हो जो देश राष्ट्रसंघ के इस पूर्वी एशि-यायी कमीशन में भाग हे रहे हैं। अर्थात् साम्राज्यवादी देशों के नागरिकों को शिक्षा देकर एशियायी देशों पर न लादा जाय । पर भारत, वर्मा, पाकिस्तान और चीन के सरकारी श्रीतिनिधियों ने इसका विरोध किया और संसोधन गिर गया ।

टेकनिकल ट्रेनिंग के प्रस्त पर सोवियत रूसने यह प्रस्ताव रखा कि एक उप-समिति नियुक्त की जाय जो मजदूरों के रहन-जहन सुधारने, उनका वेतन बढाने, काम के धंटे कम करने और उनके लिए साफ सुथरे मकानों का प्रवन्द करने मादि सवालों पर विचार करे और एशियायी देशों में साधारण तथा टेकनिकल शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे प्रत्येक देशों में भारी उद्योगों में काम करने के लिए काफी मजदर तैयार हो सर्के । पर इस प्रनाव का भी भारत, वर्मा, पाकिस्तान और चीन के सरकारी प्रतिनिधियों ने विरोध किया और प्रस्ताव गिरा गया ।

दो ऐसे प्रस्ताव आए, जिनमें एक के द्वारा एकिया के यातायात में ब्रिटेन का द्वाय मजबूत होता या और दसरे द्वारा अमर्रका चीन की सरकार और फिलिपिन सरकार के जरिए अपनी इच्छानसार सेती की बोजना मनवा सकता था। इन दोनों का भी सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने विरोध किया । पर भारत आदि देशोंने उस का साथ नहीं दिया।

"हिन्द्" के अनुसार रुखी प्रविनिधि की राय अहरूवर पूर्ण थी । रूसी प्रतिनिधि ने जिन बातों का समर्थन किया या जो सुझाव रखा, उनसे एशिया की शक्ति बढ सकती थी और जिन वातों का विरोध किया उनसे एकि-नायी देश "उन्नव" देशों के मुहतान हो जाते हैं। किन्त समीठन में भारत सरकार के प्रतिनिधि का रुखः स्वतन्त्र न होकर अमरीका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि से मिछता बुख्ता या । इससे पं॰ नेहरू की सरकार के पूँजीवादी स्हान का पता साफ साफ रंग जाता है।

जिस अमरीका ने जागन पर एटम बमका प्रयोग

करके उसका सर्वनाचा किया, अत्र वहीं छुँउसे दूध पिला रहा है। क्या यह अमरीका की मानुबुद्धा का सूनक है है नहीं, इससे थैतान के नासून का पता सिक्किता है। जापान परिपूर्ण रूपसे अमरीका के अनीन है। उसपर समरीका का पूर्ण नियन्त्रण है । वह जापान से दो क्यूम छेना चाहता है-१. जापान को जिन्दा रखने के खिए, जापान को एशिया के शोषाण के लिए शमरीकन मध्यम वनाना और २. सोवियत पर इमला के लिए जापान को एक किला वनाना; तथा उसकी वन-मंख्या आदि का उपयोग करना । इसं कुटिल उद्देश से अमरीका आपान को द्भ पिला रहा है। इसल्टिए डा॰ ड्रेयर ने सिफारिश की है कि १. जापान को इतनी मदद मिलनी चाहिए, जिससे वह हेद अरव डाटर का माल हर साल दूसरे देशों के हायों वेच सके, र. "ईस्टर्न एकनांमिस्ट" का कयन है कि अमरीका जापान को ४० करोड़ डालर कर्ज देने वाला है। ३. अमरीकी सेना तथा वैदेशिक विभाग जागनी उद्योग-घन्धां पर १५ करोड़ लर्च करने वाला है, डासर भायात-निर्यान वंक <sup>जापानी</sup> पूँजीपतियों को रूई लरीदने के लिए ६ करोड़ डाटर कर्ज देने वाला है। इसके अलावा ४५ सेनेटरों ने भनुमति दी है कि जापान को १॥ करोड डालर हर्द, जन और कच्चा माछ खरीद्रे के लिए दिया जाय। ऐसे जागन के सम्बद्धा में उद्कारण्ड सम्मेलन में व्यापार के बारे में यह प्रस्तान पास हुआ।

" एशिवायी देशों की सरकारों की तुरन्त हता जत पर विचार करना चाहिए कि वे जापान से ज्यापार करने, यानी उसे कन्या माळ मेकने और उससे मधीने आहे. सरीदने के बारे में स्था नवस्था कर सकती हैं और सम्बद्धः व्यक्तिहारियों से इस विषय में कीरने बात बीत कर छेनी चाहिए।" और इस औपनिवेशिक टाइप के प्रस्ताव का समर्थन किया पं॰ नेहरू की सरकार के प्रति-निषि ने ! यही नहीं, उटकमण्ड समोदन में एशियायी देशों हिरान दी गई है कि "अपनी नेवार्थिक श्रीको गिक रेस्स और करोड़ समन्त्री नीति को सम्द कर देना चाहिए, क्वोंकि इससे पूँ जी को आकर्षित करने में सहायता मिकेगी।" यह बताना नहीं होगा कि वहाँ अमरीकी पूँजीपतियों को विशेष रूप से आख्वासन देने की बाव कही जा रही है। और वह आस्वासन इस बातका

# जं न वा णी

#### अगस्त १६४=

#### विषय-सूर्चा

| श्री भगवतशरण उपाध्याय            | 54                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रो॰ मुकुटविहारी डाल            | ⊏ξ                                                                                                                                                                       |
| श्री चत्यप्रकाश गुप्त            | 52                                                                                                                                                                       |
| श्री महेन्द्रचन्द्र राव          | €=                                                                                                                                                                       |
| पं॰ मोहनलाल महतो 'वियोगी'        | १०३                                                                                                                                                                      |
| श्री द्यान्ति एम० ए० , स्ट्रार्थ | 203                                                                                                                                                                      |
| वॉल एन० स्वीती मिला देखार के     | 105                                                                                                                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                          |
| श्री निरंजनकुमार द्यास्त्री      | १२२                                                                                                                                                                      |
| श्रीमती कमलादेवी चट्टोगाऱ्याय    | 452                                                                                                                                                                      |
|                                  | १३१                                                                                                                                                                      |
|                                  | 838                                                                                                                                                                      |
|                                  | १३७                                                                                                                                                                      |
|                                  | १४३                                                                                                                                                                      |
|                                  | १४६                                                                                                                                                                      |
| श्री नीताराम जायस्याल            | 57.5                                                                                                                                                                     |
| 5,000,27869                      |                                                                                                                                                                          |
|                                  | १५६                                                                                                                                                                      |
| बैजनाधसिंह 'विनीद'               | : ~ 4                                                                                                                                                                    |
| 4H(-H.                           |                                                                                                                                                                          |
|                                  | प्रो॰ मुकुटविहारी लाल<br>श्री सत्त्रप्रकाश गुप्त<br>श्री महेन्द्रचन्द्र राव<br>पं॰ मोहनलाल महतां 'वियांगी'<br>श्री शान्ति एम॰ ए॰<br>पॉल एम॰ हवीबी निकल देखेला के स्वर्णे |

त्यवस्थापक ''जनवाणी'', जनवार्णा प्रेंस एण्ड पव्लिकेशन्स लिमिटेड, गोदौलिया, बनारम

'जनवाणी' सम्पादकीय विभाग

()

एक प्रति का ॥)

काशी विद्यापीठ, बनारस



वर्ष २ भाग 2 ]

अगस्त १६४=

[ अङ्क = पूर्णोङ्क २०

## ंमिस्र का प्राचीन सााहत्य

र्श्वा भगवतशारका उपाध्याय

मिस्र का प्राचीन साहित्य हमें दो साधनों से उपलब्ध हुआ है। एक तो उन अभिलेखों के जारिए जो प्राचीन इमारतों की दोवालों पर अन्य भग्नावशेषों पर खुदे हैं, दूसरे उन लेखों के जारिए जो 'पेपिरस' नामक कागज पर लिखी पुस्तकों में सुरक्षित हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आभिलेखों का विषय वस्तुतः साहित्य नहीं कहा जा सकता। अधिकतर जो वे राजनीति और धर्म सम्बन्धी हैं जो साहित्य के क्षेत्र में स्थान नहीं पा सकते। यह तो उन अभिलेखों को साधारण स्थित है। परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनका रूप साहित्यक है।

इस प्रकार के अभिलेखों में सब्दों महत्वपूर्ण एक किवता है जिसमें रामेसेज महान् की कीतिकया गाई गई है, विशेष कर उस किटन युद्ध तथा विजय की कीतिकथा जो उस महान् नृपति ने खित्तयों के विरुद्ध अजित की था। अन्य अभिलेख अधिकतर शुद्ध ऐति-हासिक महत्व के है और उनमें विविध राजकुलों की सूर्व दो हुई है। अभाग्यवश इन आनुक्रमिक स्वियों में ने एक भी सम्पूर्ण नहीं है। यदी बात पेपिरस पर लिसे श्रिविकतर ऐतिहाधिक वृन्तों के सम्बन्ध में भी कहं बा सकती है। यह महत्त्व की बात है कि इन तियिपरक तालिकाओं का मेल मानेथो की तालिका से प्रायः वैठ जाता है। परन्तु मानेथो की वह तालिका भी केवल जोजेप्स् और दूसरों के उद्धरणों में ही उपलम्ब हो सकी है। मूल तो उसका सर्वथा नट हो जुक है। फिर भी इन दोनों की तुलना कर प्रीफेसर पंत्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानेथो का प्रन्थ कैसा सचा इतिहास रहा होगा और उसका अभाव वर्तमान इतिहास के लिए कितना संटेशजनक है।

जिन पेपिरस के 'रोंलों' पर इतिहास के साहित्यिक अवशेष अभिनिष्टित है वे रोले निःसन्देह वास्तविक तन्य है। पत्रों पर लिखित प्रन्यों को शैली अपेचाकृत अप्युनिक है। प्राचीन काल में विशेष कर प्रांत्रचमी देशों में लपेटे हुए रोल के रूप में ही पुस्तकों का निम्मण हुआ। वैसे तो मोम की पट्टिकाओं पर मी विपर्यों का उल्लेख हुआ है, परन्तु उनको सही सही खी बाती रहीं। पेपिरस का कागज पेपिरस नामक पौद की खखड़ी हिस्के द्रकहों को एक के कपर एक उटाकर बनवा । पेपिरत काग़ज़ की ये चादरें चौड़ाई में छ से दह इंच तक और लंबाई में कई फ़ुट तक की होती । जैल नरकट की कलम से काग़ज़ की छंबाई में ड़े स्तम्भों के रूपमें लिखे जाते थे। ये स्तंभविविध चौड़ा-कि होते थे, परन्तु उनका श्राद्यार लेखद तथा पाठक सुनिषा पर अवल्भित होता था। मिस्र में सिली प्राचीन वक की एक मूर्ति से जान पंडता है कि लेखक काम ते समय पटथी मार कर बँठता था। पेनिरस अत्यन्त शुनध्य पदार्थ होने के कारण मिस्र की शुष्क बलवायु में मुरक्षित रह सकता है। उसी असाधारण जलवायु प्रताप से हमें मिस्र के तृतीय सहस्रान्दी ई० पू० वक अभिलेख उपलब्ध हो सके हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से षे अधिक महत्व के वे लेख हैं, जो ट्यूरिन संग्रहालय उरिक्षत हैं। परन्तु उन से भी प्राचीन पेपिरंस वे हैं, हैं उनके अन्वेषक प्रिस्से दावेन के नाम गर प्रिस्सेपेपि-र हिसे अनेक निबन्ध हैं। अपने विपय की महत्ता मितिरिक्त इनका महत्व इसमे भी है कि यही प्राची मिस्री लेखन के नमूने हैं। चित्र-लेखन से त्वरा न के लिए जिस प्राचीन छिनि का प्रादुर्भाव हुआ में ये अभितिखित हैं। फ्रॉच भाषा तत्वविद् दि रूगे यह दृढ़ विश्वास या कि इसी लिपि से फिनोशिया वर्णमाला निकली और अन्य विद्वानों ने भी इस भें को तब अंगीकार कर लिया था। **य**द्यपि वह सिद्धान्त कुछ कमजोर पड़ चला है। मों के चिकित्सा और गणित विषयक श्रन्य निबन्ध

मी प्रमूत संख्या में सुरक्षित हैं।

पेतिरस के रोलों में एक और प्रकार का साहित्य भी बहुमात्रा में उपलब्ध है । यह धार्मिक साहित्य है, वस्तुतः श्राड-सम्बन्धी और 'मृतक को पुस्तक' बहुलाता है। यह वास्तव में प्राचीन मिक्षियों की धर्म पुस्तक है, जिसकी सन्त्री अथवा स्विष्टत अनेक प्रतियाँ मिली हैं। इनमें बहुयों में विषय को अंकित करने के लिए चित्र भी वने हैं। साधारणतः चित्रित प्रन्थ का प्रचलन अपेक्षाकृत आदुनिक माना जाता है, परन्तु इन मिस्ली अभिलेखों न प्रमाणित है कि मिस्र के प्राचीन निवासी ईसा से दो हज़र वर्षों से भी पूर्व इस कला का उपयोग करते थे।

ग्रुद साहित्यिक दृष्टि से पेपिरस पर लिखे और अनेक पाठों में सुरक्षित कुछ कहानियाँ और किवताएँ हैं। कहानियाँ और उपन्यास अविकृतर परियों की कयाओं के तौर पर हैं, यद्यि उनमें वास्तविकता का सर्वथा अमन नहीं है। किवताएँ अधिकतर प्रणय सम्बन्धी और निय हैं। काल के परिमाण से इतमी दूर और विदेशों भाषा के कलात्मक सौन्दर्य तथा साहित्यिक सुरुचि की वाणियों को हृद्यंगम करना निश्चय कठिन हैं, परन्तु मिछ-तत्विदों का कहना है कि ये किवताएँ तब के मिछ में अत्यन्त लोकप्रिय थीं। कुछ कहानियों और किवत एँ तो निश्चय ऐसा हैं कि वित्तमान मानदण्ड की कत्वना, विचार और शब्दयोजना की हृष्टि से भी वर्षात मुन्दर मानी जायँगी।

हैं अधिक महत्व के वे लेख हैं, जो ट्यूरिन संप्रहालय जनमें यात्रा श्रीर सरसाहस की कहानियों की स्टिंग उनके अन्वेषक प्रिस्से दावेन के नाम पर प्रिस्सेपेपि मिल्लें और विद्वानों कान्यह विश्वास दृढ़ हो चला कि संभवतः इस प्रकार की कथाएँ लिखी ही न गईं। रिल्ले अनेक निवन्ध हैं। अपने विपय की महत्ता मिल्लें और लिखी नेक निवन्ध हैं। अपने विपय की महत्ता मिल्लें और लेंटिन में तो अक्सर यह लिखा मिल्लें हैं। स्वापने विपय की महत्ता मिल्लें हैं। क्षेत्र हो स्वापने विपय की महत्ता मिल्लें हैं। क्षेत्र में हैं विव्यास स्वापने विपय की महत्ता है कि प्रचीन निल्ली समुद्र को अगावन मानते ये और मिल्लें लेंकन के नमूने हैं। विव्यन्देशन से त्वरा पर वर्तमान अन्वेषकों का जो विश्वास बना तो उन्होंने स्पष्ट समझ लिया कि मिल्लें में कभी बहाजी यह देख विश्वास या कि इसी लिप से फिन्नोशिया वेहा या और न वहाँ देशी मल्लाह हो थे।

रानी इत्होप्यू की खोज सम्बन्धी यात्राएँ और रामसेद तृतीय की सामुद्रिक विजय उनका फिनीश्चियनों के कृत्य मालूम हुए। परन्तु हैंट पीटर्सवर्ग में मिली कहानों ने इन विचारों को निर्मूल कर दिया है। इस कहानी का सम्बन्ध तब के बारहवें राजकुल से है, जब भूमण्य सम्बर के तट पर फ़िनिशियनों का पता भी न या और मिस्र ने ही अभी सीरिया-विजय की सोची यी। उस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अरब से सुगन्धित द्रव्य और अन्य बस्तुओं को लाने के लिए फ़राज ने जिन माहियों को मेजा था, वास्तव में वें जन्मतः मिस्री थे।

अगस्त

सेन्ट पीट्र्ज्वर्ग के इम्मारियल हमिटेज संग्रहालय में गोलेनिरोफ़ के १८८० में 'पिरियक' नाम की कहानी मिली। किसांको पता नहीं कि वह कहानी कहाँ मिली, रूस में कैसे आई या उस संग्रहालय में ही कैसे पहुँची। जिस प्रकार उन्नीसर्वे वंश काल की 'दो भाइयाँ' को कहानी उस काल के लिए विशिष्ट हो गई है, उसी प्रकार यह भी बारहवें वंश वाल के लिए विशिष्ट हुई। 'पिरित्यक' की यह कहानी पढ़ कर मौंकी सिन्दवाद की याद आती है, अन्तर बस इतना है कि अहाँ सपों का संयोग सिन्दवाद के टिए सीमार्य का सर्जन करता है, वहाँ मिस्त्री मौंझी का उनका अनुभव विषठजनक है।

परित्यक्त की कहानी धार्मिक है जो उपन्यास के रूप में प्रस्तुत की गई है। उसका द्वीप मरी आत्माओं की मूमि है, क्सिका अध्यक्ष सर्प है। विश्वत यात्रा पर्लोक की है, जो रहस्यपूर्ण पिर्व्मी समुद्र के मार्ग से हुई है और जिसका अन्त मृत आत्माओं की निवास-मूमि में बाकर हुआ है। इस कहानी का आधार-तत्व सर्वथा मिस्नी है। कहानी की वार्ता इस प्रकार है:—

विद्वान् अनुचर ने कहा— 'प्रमु, चित्त की प्रसल करें, क्यों कि इस नितृदेश पहुंच गए, हैं। नौका के अप्रभाग में हमारे आदमी बैठे और डाँड़ों को चला कर हम यहाँ जा पहुंचे। नौका का अग्रमाग अब रेती पर टिक गया है। हमारे सारे आदमी आनन्द मना रहे हैं, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आतिरक अन्य मी भर्ती भाँति घर आ पहुंचे हैं, हमारे जनों में से एक भी नहीं खोया, और हम उआउआत की दूरतम सीमाओं तक जा पहुँचे थे। सेन्मुत के प्रदेशों तक को लोंप लिया था। अब हम शान्ति पूर्वक लौट भी आए और आज यहाँ पितृदेश में हैं। सुनें, मेरे प्रमु, यदि आप मुझे सहारा न देंगे तो मेरा कोई सहायक नहीं। जल से शब हों, हार्यों पर जल

डार्डे, तब फ्रांक से बंकव्य निवेदन करें सीर खाफें चित तथा बक्व्य में एकता स्थापित हो, बक्कव्य में किसी प्रकार का पेंच या अस्पष्टता न हो। इस बात के न भूलें कि जहाँ मनुष्य का मुख उसकी रक्षा कर सकता है, वहीं वह उसे देंक दिए खाने का कारण भो बन सकता है। क अपने हद्य की चेतना के अनुकूत आचरण करें, फिर बो कुछ आप कहेंगे उससे मेरा चित शान्त होगा।

"अब मैं आपको बताऊँगा कि मुझ पर कैसी बीती । में इीनहेम की खानों के लिए कर पड़ा। डेड सी हाय लंबे और चालीस हाय चौड़े बहाज में चढ़कर मैं समुद्र में चला। हमारे जहाज में डेढ़ सौ मिल के सर्वोत्तम नाविक ये जिन्हों ने आकार पावाल देखा या और जिनके हृदय सिंह के हृदयों से भी अधिक साहसी ये। उन्हों ने तो यह कहा कि वाहु प्रतिकृत न होगी, बल्कि होगी ही नहीं। परन्तु समुद्र के वक्ष पर हमारे उतरते ही वायुका एक प्रवट झोंका आया और हमने किनारे पहुँचने का जैसे ही प्रचास किया झोंके वेगवान हो गए और आठ-आठ हाय ऊँची बहर उटनें लगीं (नौका टूट गई), मैंने एक तस्ता पकड़ कर किसी प्रकार जान बचाई परन्तु शेष समी नष्ट हो गए, एक न बचा। अकेला, अपने चित्त के सिवा चर्वया निर्मित्रं तीन दिन तीन रात मैं उस तस्ते पर खुलता रहा और तब छहरों ने मुझे एक द्वीप के किनारे फॅक दिया । पेड़ों को झरमुट में तनिक आराम करने के लिए मैं पड़ रहा। अन्धकार से फिर मैं आच्छच हो गया। तब मैंने मुँह के आहार की खोज के हिए अपने पदों का उपयोग किया । मुझे अंजीर और अंगूर मिले, कई प्रकार के शाक मिले-फल, छुहारे, गरी, तरवृज, मछली, पक्षी—किसी चीज की वहाँ कमी न थी। मैंने अपनी बुभूचा शान्त की और उससे वो कुछ बच रहा था उसे फेंक दिया। फिर मैने एक लाई खोदी, आग जलाई और देक्ताओं के लिए यज्ञ के साधन जुटाए।

"सहसा मैंने विजली की कड़क-सी एक आकद सुनी जो, मैंने समझा समुद्र की तरंग टूटने की थी।

क बातों से ही रक्षा भी हो सकती है, विषत्ति भी आ सकतें हैं। मुंह देंक कर, तब वहां अपराधी ले आए बाते थे। इस्से इस पर का अर्थ विपत्ति का आगम है।

1 4 1

MA

उठे, पृथ्वी हिंड गई । मैंने अपने मुँह से या और देखा कि एक सर्प चला आ रहा है । हाथ लंबा या, दो हाथ नीचे लटकती- उसकी । उसके ताल रंग पर जैसे सुवर्ण चढ़ा हुआ मेरे सामने कहा, उसने अपना मुँह स्रोला ही मैं स्तब्ध-संवस्त उसकी ओर देख ही रहा सने कहना प्रारम्म किया:—

यहाँ क्वों आया, त्यहाँ क्यों आया, तुन्छ यहाँ क्यों आया ? यदि त्ने यह बताने में केत यहाँ क्यों आया तो मैं तुझे बना दूँगा ॥ है; दा तो फिर त् आग की रूपट की मौति हो आयम या कुछ ऐसी बात कहेगा जो मैंने रीन सुनी या पहले कभी न जानी ।' तब के अपने मुँह में ले लिया और ले जाकर अपनी बिना कोई हानि पहुँचाए रख दिया। मैं सर्वथा

या, सान्त । व उसने अपना मुँह खोला । मैं फिर भी उसके पुष्पा वह बोला—'त्यहाँ क्यों भाया, त् भाया, तुच्छ बोब, इस द्वाप में बो समुद्र के

और विचन्ने तट लहरों से चिरे हैं ?' महामा के नीचे लटका मैंने उत्तर दिया । मैंने फराऊ की आज्ञा से डेढ सी हाथ लंब और हाय चौड़े बहाज़ पर चढ कर मैं लानों की हा। म्लि के सवींत्रम डेट्सी माँझी उसमें ए, मौहां बिन्होंने आकाश और पृथ्वी देखी जिनके हृदय देवताओं के हृद्यों से हृद्तर होंने कह या कि वायु प्रतिकृत न होगी, बायु नहीं। उनमें से हर एक दसरे से हृद्य की ौर मुरुक्षें की शक्ति में बढ़ा चढ़ा या और उनेने है विश्वति किसी बात में कम न था। <sup>बद्द उ</sup>न्हर में पहुँचे तब तूफान उठा श्रीर तर कें और बढ़े तब तूफ़ान और बढ़ा और विह्य उँ वी लहरँ चठाने लगीं। मैने ती एक कि लिया सन्तु शेष नष्ट हो गए, इन तीन एक भें साथ ने रहा और अब में यहाँ तेरे हैं, वियोक समुद्र की एक लहर ने मुझे इस द्वीप

तेव वह सुझने बोला—'डर नहीं, डर नहीं, तुब्छ

जीव, तेरा चेहरा दुःख का आवरण न पहने । अगर त यहाँ भेरे पास है तो इसका अर्थ है कि देवता तमे जिन्दा रखना चाहता है । वहीं तुझे इस द्वीप में लाबा है जहाँ किसी वस्त की कमी नहीं और जो सारी अच्छी चांजों से भरा है। देख, त इस द्वीप में चार महीने बिट, महीने पर महीना, तब तुम्हारे देश से नाविकों के साय एक बहाज श्राएगा, तब त् ापने देश को जाएगा और श्रपने नगर में ही मरेगा। ओ श्रव हम बात करें, प्रस्त हों; जो बात चीत का श्रानन्द जानता है वह विपत्ति हो सफलता से झेल सकता है। अब सुन कि इस द्वीप नर क्या है । यहाँ मेरे साथ मेरे भाई और बच्चे हैं - बच्चे और नीकर मिलाइर हम सब पचहत्तर सर्व हैं । इन्नें मेरी इस कन्या का जोड़ नहीं है, जिसे सीमान्य ने सुझे दिया या परन्तुं जिस पर भगवान की अग्नि गिरी कर जो जलकर भस्म हो गया । और यदि तु सहाक्त है और तेरा हृदय चीर है तो, तू निश्चय अपने वन्त्रों को हृदय से लगाएगा, अपनी पत्नी का आलिंगन करेगा. त् फिर अपने गृह को देखेगा और सबसे उत्तम ता दह कि त्अपने देश को पहुँच जायगा, अपने स्वजनों हो भेंटेगा।' तब उसने मुझे प्रशाम किया और मैंने भी उसके सामने पृथ्वी पर माथा टेका 'अब नुझे तुमने इस विषय पर यह कहना है-में फ़राज़ के सामने तरा वर्णन कर गा और उसे तेरी महत्ता बताऊँ गा । मैं दुझे विविध सुगन्धित द्रव्य, अंगराग, धृप नैवेदान् मेर्जुंगा जिनका उपयोग इमारे मन्दिरों में होता है, और जो देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। मैं जो कुछ तेरे अनुबह से देख सका उसका भी वर्णन करूँगा और सरी लाति तुझे धन्यवाद करेगी। मैं तेरे लिए यहाँ में चयों को बलि हूँगा। मैं तेरे लिए वक्षा पकहू,गा और कि की सारी अद्भुत् बरहुओं से भर भर कर में तेरे पास जहाज भेजूँगा, तुझे-उस देवता के निए जो दूर देश के निवासियों का मित्र है पर जिले वे निवासी नहीं बानते। "मेरी बात पर वह मुनकराया और बोलाः—

"भेरी बात पर वह मुमकराया और बाला-'निश्चय त् गन्धों का धनी नहीं है. क्यों कि जिनके नाम दूरे श्रमां गिनाए हैं वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। में उन्त देश का स्वामी हूँ और ये वीज वहाँ अफरात हैं। पन्तु हाँ जिस 'हाकोन्' — द्रव्य को भेजने की बात त्

१ हकोनु उन सात पवित्र तेली में से एक था जो देवताओं अत पित्रों को यह में चढ़ाए जाते थे। कहता है वह निश्चय इस द्वीप में अधिक नहीं है। परन्तु एक बार बब तू इस द्वीप को खोह देगा फिर इसे न देख सकेगा क्योंकि यह तत्काल लहरों में परिवर्तित हो जायगा।

"और देख, वैसा कि उसने कहा या." जहां आ पहुँचा । में एक पेड़ पर यह देखने के लिए चढ़ गया कि उसमें कीन है। फिर मैं जल्दी उसे खबर देने के लिए चढ़ गया कि उसमें कीन है। फिर मैं जल्दी उसे खबर देने के लिए दीड़ा पर वहाँ जांकर माल्म हुआ। कि उसे मुझ ने पहले ही खबर मिल चुकी है। और वह मुझसे बोला: 'सुयाता! स्वदेश ही तेरी याता, मुन्छ जीव, निर्वचन हो—तेरी आँखें तेरे बच्चों को देखें और नगर में तेर यश फैले—यही तेरे लिए मेरी शुम कामना है।' तब अपनी बाहुआं को उसकी भोर लटका कर मैं आने सुका और उसने मुझे सत्, हकोनू, गस, तेल, और अनक प्रकार की और अत्यिक मात्रा में धूपादि, गजदन्त, कुरा, बनमानुस, हरित किन तथा अनेक अन्य रत्न और कामती वस्तुएँ मेंट की। इन सारी वस्तुओं को मैंने उस आये हुए बहाज़ में रखा और दएडवत् यह कर मैंने उसे यूबा अर्थित की। उसने तह मुझने

कहा:— देख, त् अपने देश में दो महीने में पहुंचेगा, त् अपने बच्चों को हृदय से खगाएगा और शान्तिपूर्वक अपनी कब्र में सोएगा.।' उसके बाद मैं किनारे जहाज़ की ओर गया और मैंने माँकियों को पुकारा। मैंने तट पर खड़ होकर होप के स्वामी और उसके निवासियों को धन्यवाद दिया।

"बब दूसरे महीने उसके कहने के सुनाविक फराक-के नगर में पहुंचे, तब हम राज-प्रासाद की ओर बढ़े ! में फराक के समीप गया और उसे उस द्वीप से लाई हुई सारी बखुएं प्रदान की और उसने एकतित खनता के नामने सुझे घन्यवाद दिया ! इसीसे उसनें मुझे अपना अनुवर बनाया और दरवार के सुसाहिबों में मुझे बगह दी ! अब मुझे, देखें कि कितना सह और देखकर मैं फिंग् इस तटपर पहुंचा हूँ ! मेरी प्रार्थना सुनें, क्योंकि लोगों की बात सुनना अच्छा है ! किसीने सुमत्से कहा, 'मेरे मित्र, विदान हो, तुम्हारी पूजा होगी।' और देखें, में यहाँ आ पहुँचा।"

यह कहानी जैसी की तैसी उस पुस्तक से उठा छी गई और अत्यन्त प्राचीन साहित्य का एक सुबढ़ नमुना है।



1 -52

1

## लोकतीन्त्रिक समाजवाद की नैतिक धारणा

प्रो॰ मुकुटविहारी लाल

(१)

क्तिंत्रिक मानवीय व्यवहार ही चरित्रनिर्माण का । शोपण और मानवता का मौलिक विरोध है। र्ग के लिए मीनवीय होना असम्भव है । पर त्रेक मानवता पुँजीयुग के शोषित वर्ग और गर्दा-क्रान्तिकारी दल का कान्तिकारी नीति-धर्म ला डेक्डम्बर्ग के शब्दों में "क्रान्तिकारी कार्य-हे सय साय मानव के प्रति सची सहानुभूति— समाजवाद का सार है"। लोकतन्त्र और । दोनों ही रचनात्मक भी हैं और क्रान्तिकारी षिप, आधिपत्य और निरंकुश्चता का विरोध नतः, स्वतन्त्रता और सहकारिता के आधार पर का निर्माण लोकतान्त्रिक मानवता के लक्ष्य हैं। न्त्रक नानवीय पुरुप मानव व्यक्ति तथा समाजो-श्रम कः आदर करता है। उसका सभी सार्वजनिक मानवीय दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक व्यवहार होता र गोपितों के साथ आत्मीयता का व्यवहार तथा हें अपना विशेष कर्तव्य समझता है, उसके द और वैषानिक समाजवाद की तरह लोक-चेमाजवाद भी शास्वत प्राकृतिक नियम के को ग़लत और सामाजिक विकास के सिद्धान्त मिन्ता है। टांकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक और नैतिक सिद्धान्तों के मार्क्सवादी विश्लेपण र्ही उमझता है। पर लोकतांत्रिक समाजवाद <sup>के राजनीतिक</sup> और आर्थिक छक्षों के साथ-साय के नेतिक लक्ष पर भी विशेष स्थान रखता है।. <sup>ानिक</sup> व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास पर उतना ही ि है जितना आर्थिक स्वतन्त्रता पर।"

व्यक्ति स्वतन्त्रता पर।"
विवालक समाजवाद की धारणा है कि 'समाज-नेवाल केवल रोटी का सवाल नहीं है।
मानव-स्वातन्त्र्य की कुंजी है। समाजवाद ही एक स्वतन्त्र मुखी समाज में सम्पूर्ण स्वतन्त्र मनुष्यत्व को प्रतिष्ठित कर सकता है। समाजवाद ही क्षेत्री-नैतिकता तथा मात्स्य-न्याय के बदले जन-प्रधान नैतिकता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है। समाजवाद ही स्वतन्त्रता, समता और भ्रातृमाव के आधार पर सुन्दर तथा सबल मानव-संस्कृति की नृष्टि कर सकता है।"

लोक्तानिक समाजवाद की घारणा है कि "नाध्य और साधन परसर , सम्बद्ध और परस्पर निर्मर होते हैं।" और इसलिए "अच्छे समाज" तथा "सुन्दर और सम्पूर्ण मनुष्यत्व" की सृष्टि "अच्छे" तथा "मानवोचित" साधनों द्वारा ही हो सकती है। श्री जयप्रकाश नारपण का विश्वास है कि "यदि समाजवाद से हमारा तार्त्यण का विश्वास है कि "यदि समाजवाद से हमारा तार्त्यण का विश्वास है कि "यदि समाजवाद से हमारा तार्त्यण का विश्वास है कि जिसमें व्यक्ति की मैंतिक आवश्यकताएं पूरी होती हों, जिसमें व्यक्ति सम्य तथा सुसंस्कृत हो, स्वतन्त्र तथा वीर हो, दयाछ तथा उदार हो; तो...एक उच्च आचरण तथा नैतिक स्तर पर दृढ़ रहे बिना हम इस उद्देश को प्राप्त नहीं कर सकते।"

कुछ समाजवादियों का विचार है कि वर्ग-समाज में वर्ग-आचार ही सम्भव है और सामाजिक क्रान्ति के बाद नई सामाजिक परिस्थिति के प्रभाव से ही मनुष्य का जीवन मानवीय आदशों के अनुकुल होगा। उनका यह मी विचार है कि वर्ग-समाज की नैतिक व्यवस्था पर शोपक वर्ग के स्वायों की छाप है और इस वर्ग-व्यवस्था में मानवीय आदशों की खोज बेकार है। क्रान्ति के जमाने में शोषित वर्ग के लिए नैतिकता की उल्झन में फँसना हानिकर है।

लोकतांत्रिक समाजवादी इन विचारों के बहुत हद तक ग़लत समझते हैं। वे यह तो मानते हैं कि ग्रामाजिक हान्ति के बाद ही मानवीय नैतिकता समाज की नैतिक व्यवस्था का आधार बन सकती है। वे यह मी मानते हैं कि वर्ग-समाब की नैतिक व्यवस्था पर शोपक वर्ग के स्वार्यों की छाप है और उसके बहुत से नियम और रीति-रिवाज मानवीय आदशों के प्रतिकृत और नये समाज के लिए अनुपर्युक्त हैं। पर उनके विचार में "श्रेणी-नैतिकता के नाम पर सभी पुराने आदशों और सिदान्तों का बहिष्कार उचित नहीं।" उनकी घारणा है 'इतने काल के सामाजिक विकास के बाद जो मौलिक मानवीय स्थ प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनपर जोर देना, उन्हें समाज के पुनर्निर्माण में उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक है।" नई मानव-संस्कृति में हुन मानवीय सत्यों का क्रान्तिकरी नैतिक सिद्धान्तों के साथ क्रियात्मक समन्वय आवश्यक है।

लोकतांत्रिक समाजवादी इस बात को वो मानते हैं कि परिस्थितियों का मनुष्य के आचार पर प्रभाव पड़ता. है पर वह यह नहीं मानते कि परिस्थिति के बदल जाने पर मनुष्य खुद-ब-खुद पुराने व्यवहारों का छोड़कर मानवीय नैविकता का पालन करने लगेगा। अगर ऐसा हुआ भी तो तब्दीटी की गति बड़ी घीमी होगी। उनकी घारणा है कि मानवीय नैतिकता के व्यवहार के लिए शिक्षा और अभ्यास की जरूरत है और उसकी कोशिश क्रान्तियुग में ही होना नितान्त आवश्यक है। लोकवान्त्रिक और सहकारी व्यवहार में अभ्यत्त कर्वव्य-्रायण मनुष्य ही सामाजिक क्रान्ति का नेतृत्व और लोकतांत्रिक सनाजवादी समाज का निमाण कर सकते हैं। क्रान्तिकारी शोषित क्यों का नैतिक और सांस्कृतिक उत्यान उतना ही जरूरी है जितना उनका आर्थिक उत्यान । अरर कोरी नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति की चर्चा व्यर्थ है, तो केवल आर्थिक उन्नति द्वारा ही समाजवाद क निर्माण भी असम्भव है। नये समाज के निर्माण के लिए आर्थिक योजना के साथ-साय नैतिक योजना भी जरूरी है। इसमें क्या बुद्धिमानी है कि सनाद के आर्थिक उत्थान के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ तैवार की जाँय, पर मानव-व्यक्तित्व के समाजी-करण और उत्थान के प्रश्न को परिहियतियों के प्रभाव पर छोड़ दिया जाय। मार्क्स ने स्वयं कहा है कि "मनुष्य परिस्थितियों को बदलता है और शिक्षक को भी शिक्ष देनी होती है।" सारांश में राष्ट्र व्यक्तियों

स्वतन्त्रता और हमारा कर्तव्य है कि सम राजनीविक स्वतन्त्रता और आर्थिक उत्यान के साथ-साथ व्यक्तियों के चित्र का भी ऐसा निर्माण करें कि हम स्मृद्धिराठी राष्ट्र के साथ-साथ अच्छे मनुष्यों का राष्ट्र भी बना सर्के ;" और नये समाजवादी समाज में सुख और समृद्धि की स्थापना के साथ-द्याय समृष्य स्वतन्त्र मनुष्यत्व भी प्रतिष्ठित हो सके। इसिट्ट्य आर्थिक पुनर्निर्माण की माँ ति चित्र-निर्माण के टिए भी योजना बनाने और टक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। चित्र-निर्माण के काम को पूरा करने के टिए समाज में 'जीवन के आधारमृत मूल्यों' का इस नरह प्रतिष्ठित करना है कि वे मनुष्यों के वैय्यक्तिक श्रीर सामाजिक जीवन के आधार-स्तम्भ हों और उनके सभी व्यवहारों में उन्हें प्रेरणा प्रदान करें।

٦)

लोक्तान्त्रिक समाजवाद शोषितें के हित-साधन में सदा तत्पर रहता है और वर्ग-हीन मानवीय समाज को स्थापित करना अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। वह उद्देश की सद्धे में विष्ठव और क्रान्ति के लिए तैयार रहता है, पर वैने किसी को रत्ती भर दुख देना भी जुर्म समझता है। पू जीवादी लोकतन्त्र केवल राजनीतिक है। उसका क्षेत्र संमित है। पर वास्तविक लोकतन्त्र सामाजिक है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। वह स्वतन्त्र जीवन और सहकारी उद्योग की कला है। स्वतन्त्रंता, समतः और सहकारिता लोकतन्त्र के मूल विद्धान्त हैं । वही मनुष्य लोकतान्त्रिक है जा ऊंच और नीच के विचारों को छंड़ तथा विशेषा-धिकारों को तिलाञ्जलि दे, सब के साग्न नमत्व का व्यवहार करता है, जो अपनी और दूसरों की स्वतन्त्रता का आदर करता है और उसके अपहरेंग का सिकरा विरोध करने की सदा तत्पर रहता है और जो सभी स्नाजिक और सार्व-जिनक कामों को सबके साथ सहकार ढंग से विधिपूर्वक करता है। धीवन का लोकतन्त्रीकरण करने के लिए इन सय बातों के अभ्यास की जरूरत है। टोकतान्त्रिक जीवन के लिए सामाजिक चेतना, उदार दृष्टिकोण, निर्मल और शिष्ट व्यवहार, विवेक और उत्साह, विश्वास में दृढ़ता, विरोध में सहनशीलता, समाज सेवा पें तत्परता तथा जनमत के आदर की नी जरूरत होती है। चरित्र के मानवीयकरण के टिए मानवीय भाव,

प्रति आदर और आत्मीयता तथा सामानिक भविष्ठा में तत्परता आवस्यक हैं। मानवीय मानव-जीवन के सारतत्व हैं। पर जैसा वि ने अपनी पुस्तक 'फेयरवेख' में लखा है ''वर्ग-र वर्ग-आधिपत्य के आधार पर स्थित समाज के जिसमें हम सब रहते हैं). आज हमारे पारत्नरिक में शुद्ध मानवीय भाव की सम्भावना बहुत हं हो गई है।" वर्ग-समाज में मान-जावन पर वर्ग ते गहरी छाप है। स्वार्थ-प्रभावित सामाजिङ ग में स्वार्य ही मनुष्य का स्वभाव वन गया है, विन का वर्गीकरण हो गया है और मनुष्य क ह और मानवीय प्रेरणाएं बहुत हद तक कुंहिट कृत हो गई हैं। वर्गहीन समाज में ही मानवीय पूर विकास सम्भव है। वर्ग-समाज में तं कक्रान्ति भी शोषित के वर्ग-स्वार्थ, वर्ग-चेतन चंघर्प पर आश्रित है। पर सामाजिक कान्ति गिर-भाव का भी बड़ा हाथ है। मानवीय-भाव होकर ही मार्क्स, एंगिल्स, लेनिन आदि वहुट ज्वादियों ने अपने वैय्यक्तिक और वरं-स्वाध विद कर सामाजिक क्रान्ति का नेतृव किय मी कर रह हैं। सामाजिक क्रान्ति की सपलता के न्ति के नेताओं ओर सेनानियों को उसहें मान-दर्श के ज्ञान तथा अन्याय के विरुद्ध मानवीय ती जरूरत है। वर्ग-समाज में तो समाजिक पितिष्ठा में तत्परता ही मानवाय भाव के विकास म है। होकतान्त्रिक मानवीय चरित्र के निमान शोषित वर्ग के सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा करना रों है। वर्ग-समाज में शोपित वर्गकी संस्कृतिक <sup>है</sup> उपेक्षासदाकी गई है। बहुत से देखों में <sup>हिसांस्कृतिक</sup> शिक्षा पर धार्मिक प्रतिबन्ध मी ९ गयेथे। उद्याग-धंधी का ज्ञान ही उनके यात समका गया था। औद्योगिक जनरती ने मत के आतो सिर झका कर लोकतांत्रिक राज्यों

को उन्नीसवी सदी में मजदूरों और किसानों की सांस्कृतिक शिक्षा का प्रवन्ध करना पड़ा। पर यह प्रवन्ध अब भी इतना सीमित है कि जिसके कारण मजदूर वर्ग के अधिकांश छोगों को प्राराम्भक शिक्षा को छोड़ ः सोस्कृतिक ज्ञान पास करने की उचित सुविवाएं प्राप्त नहीं। श्रमिकों को सांस्कृतिक कमी का पूरा करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक श्रांदोलन और्द्धसंघटन के साथ साथ उनमें सांस्कृतिक आंदोलन की भी जरूरत है। इस सांस्कृतिक आन्दोलन का लद्दा उनुके सांस्कृतिक तथा नैतिक स्तर को ऊँचा करना और उन्हें समाजवादी समाज के निर्माण में क्रियात्माक सहयोग के योग्य वनाना हांगाँ। इस उद्देश से उन्हें संसार के ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ लोकतान्त्रिक और मानवीय मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास भी करना होगा । सामाजिक क्रान्ति के फौरन बाद ही लोक्तान्त्रिक समाजवादी समाज कायम करने के लिए ऐसा सांस्कृतिक आन्दोलन बड़ा ही उपयोगी होगा ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद ऐने वर्गहीन मानवीय समाज की स्थापना करना चाहता है कि जिनमें आर्थिक साधनों पर समाज का आधिपत्य और डोक्तान्त्रिक नियन्त्रण हो, जनहित ही पैदाबार का घ्येय हो, सभी सार्वजनिक आर राजनीतिक कार्यों का टोक्तान्त्रिक प्रवन्य हो, मा**नव** व्यक्तित्व और समाजीपदोगी श्रम का आदर हो, निष्काम छोकसेवक का ही विशेष सत्कार हो; प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र सभ्य जीवन नेवाह त्था समाज-सेवा और नैतिक व. सांस्कृतिक उन्निति का श्रवसर प्राप्त हो ; मानव-एक्ता, समता और बन्धुत्व ही राष्ट्रीय श्रीर अन्तः राष्ट्रीय नीति और विधान के आधार हों। ऐसे समाज में मानवता ही नैतिक व्यवस्था का आधार होगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानवीय भावों तथा व्यक्तित्व के पूरे-पूरे विकास की अवसर अवश्य प्राप्त होगा तथा सम्पूर्ण स्वतन्त्र मनुःयन्त प्रतिष्टित हां सकेगा।

### भाषानुसार प्रान्तनिर्माण

श्री सत्यप्रकाश गुप्त

(8)

कुछ दिन पूर्व भारतीय यूनियन के प्रधान मन्त्री का एक वक्तव्य सनाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, जिन्नसे ऐसा मालूम हाता है कि श्रान्त्र वालों ने भाषा के श्रन-सार यूनियन के प्रान्तों के पुनर्निमांण की जो माँग की है उसार वह बहुत ऋद हैं। # उनके शब्दों में काफी चिड़चिढ़ापन है। हाँ, नेहरूजी की उनय समय पर चिढ़ कर ज्वाव देने की आदत नई नहीं है। समय समय पर सभाओं और बैठकों में उनकी इस दुर्वलता को हमलोगों ने देखा है। दुर्वलता बड़े बड़े श्रादमियों में भी होती है, यह कोई अस्वाभाविक वात नहीं है। परन्तु साथ ही यह भी हमलोगों को मालम है कि एक साधारण व्यक्ति में जो दुर्वलता विशेष हानि-कर नहीं है, एक जिम्मेदार व्यक्ति में वही दुवंखता बहुत ही हानिकर साबित हो सकती है। इसीटिए अपने प्रधान मंत्री के चिड़चिढ़ेपन से हम जरा चिन्तित रहते हैं।

ं श्रीपुत पट्टाभी सीतारामैया ने मद्राव से इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है (नेशनल हेराल्ड, जून १५, १६४५) उससे माल्म होता है कि आत्र्य के लोगों ने पंडितजी से कई बार कई जगहों पर इसके बारे में प्रश्न किए। अतः पंडितजी जो हुँझला उठे तो यह उनके लिए स्वामाविक था और इसलिए, "में क्या यहां मर भान्श्रपान्त के बारे में बालने के लिए आया हूँ?" यह उत्तर भी कुन्नु अनुचित न था। प्रधान मंत्री के ऊपर आज 'शिग्रुराप्ट्र' (और यह भी नुना है बढ़े भारी खतरे में) का कितना बड़ा बंझ है, उथर ऊटी कानफ्रोन्स में उसकी रक्षा के लिए 'नेइस्त-योजना'

# "he was irritated, provoked and excited beyond all description"—Pattanni Sitaramayya in his statement published in—National Herald. June 15, 19 48.

की जब चर्चा हो रही थी, ऐसे समय पर इन छोटी-छोटी यातों को लेकर उन्हें तंग करने से वह बुँझलाएंगे भी नहीं तो क्या करेंगे ! खैर, इससे हमें विशेष असन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, हर समय आद्मी का मिजाज ठीक नहीं रहता । परन्तु सीतारामेया जी के उक्त मन्तव्य से मानूम पड़ता है कि भाषानुसार प्रान्तों के पुनर्वि-भाजन के बारे में प्रधान मंत्री की यह चिंदु क्षणिक और तात्कालिक नहीं है, ऊटी में इस प्रश्न पर बातचीत करते समय भी उन्होंने इसी प्रकार की झुँझलाहट दिखाई थी । श्रीयुत सीतारामैया ने उन बातों का जिक करते हुए कहा कि "....his feeling was not in favour of disturbing the tranquillity of the atmosphere by pressing the issue of linguistic redistribution "" इस समय देश के शन्त वातावरण को, भाषानुसार पुनर्विभाजन पर जोर डालकर नष्ट करने के पक्ष में नेहरूजी का दिल गवाही नहीं देता। ठीक ही है, शान्ति के पुजारी नेहरूजी अशान्ति फैलाना नहीं चाहते ।

परन्तु दिल बड़ा अर्जीव होता है, उसमें प्रश्न उटते हैं. १४४ लगाने पर भी, इसीलिए नन में सवाल होता है, क्या अंग्रेजी शासन में शान्त वातावरण नहीं या और उन्होंने उस शान्त वातावरण को आन्दोलन की आंधी से विध्वस्त नहीं किया था ? तो इससे माल्स होता है कि उन्हें किसी खास कितन के शान्त वातावरण की कामना है।

(;)

आज देश में एक विचित्र बात नजर आ रही है। आज चारों श्रोर से हमारे प्रिय नेतागण हमें शान्ति मंत्र का पाठ गढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि १५ अगस्त सन् ४० के बाद भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता आई है उसके सामने सबको सण्डांग प्रणाम करना चाहिए श्रीर ध्यानस्थ होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए; श्रव देश में जरा भी त नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे वेचारे 'शिश-ी तन्द्रक्ती खतरे में पड़ जायगी। इसीलिए न' सनाई पड़ रहे हैं।

गाज साल भर होने आया है, खाने पीने की का दाम तिगुना, चौगुना हो गया, कोयले का तेगुना होने पर भी मिलता ही नहीं, चार बाजार चारी' नहीं है, बल्क खुटा डकैती चट रही है ) रिषया मन कंयला खरीदिए ग्रॉच रूपये की हो आप <mark>बारह पन्द्रह पर खरीदिए । परेशानी</mark> से होकर आप पृष्ठिए कि सरकार क्या कर रही है ? जवाब आवेगा. द्यान्त वातावरण को नष्ट मत ाष्ट्र 'संकट' में पड़ जायरा ।

५ अगस्त सन् ४७ को बड़ी भारी लड़ाई (दुनिया को तुलना नहीं, विना रक्तपात से) लड़कर ने भारत को स्वतन्त्र किया। देश भर में खुशी आई। काँग्रेन ने बादा किया था कि किसान राज कायम होता, अनका दुःख दूर करना ही पहला काम होता । रूस में जिस दिन अक्टूबर के बाद बोल्डो विक राष्ट्र कायम हुआ था, उसी नेन ने किसान-मञ्दूरों के बारे में जो वादा था ा किया, परन्तु उहीं पर स्वतन्त्रता की घोषणा सम्ब रूप से विसी नीति की घोषणा नहीं की हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि उत्सव का धूमधाम धिक था, देश भर के लोगों के कानों तक है द्वारा उस उन्छन का कोलाहल गहँचाया गया। सानों ने मजदूरों ने धीरज रखा उन लोगों को विस्वास हो गया कि महात्मा जी हैं, नेहरू जी पहीं जल्दी ने हे जुनाब के नमय के बादों

मिल बीत रहाई। किसानों को खेत नहीं मिदिरों के शंकन और अत्याचार जरा भी हीं हुए। होरा है विवश होकर जब वे िके विरुद्ध लड़े हुए तो उन होगों के मन में ॥ थीं कि नेहरू सरकार किसाने का पक्ष लेगी । खान क्या देख रहे हैं ! जंगह जगह वे जमीं-गुण्डों श्रोर नेइट सरकार की पुलिस के हाथ रहे हैं, जान दे रहे हैं: उनवीं जो थोड़ी सी

सम्पत्ति है वह दृटी जा रही है। सरकार क्या कह रही है ? कानून पर इस्तक्षेप करना भारी अपराध है। चारों ओर से केवल 'द्यान्ति ! शान्ति !' के द्यान्त वातावरण को किसान नष्ट कर रहे हैं। शान्ति ! शान्ति ! हट जाओ, लगान के बंझ से मर जाओ. पर आह मत करो, शान्त रही। किसान आज सोच रहे हैं. निवांक नेत्रों से वह प्रश्न कर रहे हैं. यही है स्वतंत्रता श्रार रामराज्य!

> एक साल बीत रहा है। मजदर पूँजीपतियों के शोपण और अन्याचारों क अन्त हाने की राह देख रहे ये । पुँ जीपति ३०० प्रतिशत लाम उटा रहे हैं: इधर जीवन यात्रा का व्यय बढता जा रहा है, परन्त नेहरूजी मजदरों से क्या कहते हैं ? आप कहते हैं इस समय मजदरी बढाने की माँग ठीक नहीं है, शिशुराष्ट्र है, उत्पादन खूव बढ़ाते जाओं। पूर असन्तोप प्रगट कर हड़ताल करने ने उत्पादन घट जाता है, राष्ट्र को नुक-सान होता है, इसलिए खाने को तुम्हें न मिले कुछ परवाह नहीं. पर काम किए जाओं और देश के शान्त वातावरण को नष्ट मत करो।

शान्त वातावरण में पूँ जीपति करोड़ों का लाभ करते जाँय, जनता पर शांपण बढ़ता जाय, मजदूर भूखां मरते जाँय, नेहरूजी आज इसी शान्त वातावरण के लिए लोगों को डॉट रहे हैं।

. मजदूर भी आज अवाक हो कर प्रश्न करता है, यहीं है भारत की स्वतंत्रता और मजदूर राज? वाहरे!

सचमुच, यह एक गहरा प्रश्न है। 'शान्ति,' 'शान्ति' पर यह 'शान्ति' आप किस के लिए चाहते हैं। डकैतों की लूट शान्ति से, विना रोक टोक चले, बस यही? नहीं तो, अभाव से जब हम मर रहे हैं, तो शान्ति किस लिए ? .

खैर, जाने दीजिए। आज इमें उसकी चर्चा नहीं करनी है। यह कहना था कि आज आप कोई भी प्रदम उठाइए नो बस चारो श्रोर हे नारा उठाया जावगा. 'शान्ति ! शान्त ! परन्तु शान्ति की आड़ में जो शोपण भौर भन्याचार चल रहे हैं इसे हम बरदाश्त नहीं कर सकने । इस शांपण और श्रत्याचार के विरुद्ध जो श्राया में उठ रही हैं, उन्हें भी आज नागरिक अधि-कारों को कुज्यकर द्याने की कोदोश चल रही है।

ब्रिटिश सरकार की तरह मौजदा सरकार भी यही सोच रही है कि दमन नीति से ही शान्ति रखी जा संकेगी, परना यह तो पागल का स्वपन है!

अंगर्स्त

देश को स्वतंत्र हुए एक माट हो गया। आज देश के भित्र-भिन्न प्रान्तों के लोग कांग्रेस के द्वारा र्त्वाकृत नीति के अनुसार भाग की इंग्टि से प्रान्तों का नवनिर्माण चाहते हैं। इस पर भी नेहरूजी जैसे राष्ट्र नेता शुँसला उठते हैं और कहते हैं कि ऐसी माँगों के कारण देश का शान्त वातावरणं नष्ट हो जाता है। त्रैर कांग्रेस आज वहत से पुरने वादों को भृत रही है। फिर भी देश के लोगों को आज भी तमरण रखना है कि किस आदर्श को सामने रख कर कांग्रेस ने लोगों को स्वाधीनता संप्राम में बनाया था और किस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इतनी क्रवोनियाँ की हैं।

सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष वास्तव में एक छोटा-मंटा महादेश है, इसकी भौगोसिक प्रकृति एक नहीं है, इसी कारण यहाँ के निनन-भिन्न प्रान्तों के लोगों के रहन सहन, रीति-रस्म, जीवन-प्रणाली में भिन्नता है। भारतवर्ष में इसीलिए संस्कृति भी एक नहीं है। एक एक भाषा के आधार पर एक एक संस्कृति का विकास हुआ है। धर्म के आधार पर यद्यपि हम संस्कृति को हिन्दू संस्कृति. नुसलिम संस्कृति इत्यादि कहा करते हैं, तो भी यथार्थ में देखा जाय तो संस्कृ-तिक भेद का प्रधान कारण धर्म नहीं। भिन्न भिन्न प्रान्तों की प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषता के कारण ही वहाँ के लोगों की जीवनप्रणाली में भिन्नता आती है और उसी से सांस्कृतक विशेषताएँ वन जाती हैं, जो विशेष रूप से उस प्रान्त की भाषा में भी व्यक्त होती हैं और भाषा के जरिए से वह संस्कृति समाज में स्थायी रूप वैकर महित्य की और बहुत जानों हैं। इसंदिए एक भाषा के बोलने वालों जी तंदकृति एक होती है। भारतवर्ष की हिन्दू जनता की संस्कृति को हम एक अभिन्न संस्कृति मानते हैं, प्यन्तु यह सम्पूर्ण सत्य नहीं है। भारतवर्ष की सभी प्रन्तीय भाषाओं के मूल में एक ही भाषा होने के कारत उस भाषा से प्राप्त सांस्कृतिक विशेषताएँ सभी भाषाओं में थोड़ी बहुत विद्यमान हैं. पर यह भी मानना पड़ेगा कि शालीय भाषारं क्यों-क्यों नृत्व भाषा ने भिन्न होती जा रही हैं.

त्यों त्यों उन भाषाओं के बोलने वालों की संस्कृति में भिन्नता अवस्य ही आती जा रही है। वंगाल के स्लोगों की संस्कृति और महाराष्ट्र के लोगों की संस्कृति में इसी-लिए सप्ट मेद है, क्यों कि इन दो देशों के प्राकृतिक स्वरूप में भिन्नता होने के कारण यहाँ के लोगों के रहन-सहन, चाल-चलन, आचार-विचार और संस्कारों में अर्थात् प्रान्तीय चरित्र और मानिषक बनावट में बहुत अन्तर हां गया है। इसीलिए वंगाल की संस्कृति और महाराष्ट्र की मंस्कृति में बहुत ही अन्तर है। इसीलिए प्रत्येक भाषाभाषी प्रान्त के जीवन की विशेषता उसकी भाषा और साहित्य में प्रतिफलित होती है और उसी भापा के जरिए से ही यह जातीय वैशिष्ट्य (national character ) एक पुरखे हे दूनरे पुरखे को प्राप्त होता है।

इसीलिए किसी जाति के विनाश के लिए उसकी संस्कृति का विनाश आवश्यक होता है । सांस्कृतिक विजय ही सबसे भारी विजय है। इसीलिए पृथ्वी के साम्राज्य-वादियों की वरावर यही नीति रही है कि वे विभिन्न देशों की भाषाओं की उन्नति में कभी भी सहायक नहीं हए। यहीं कारण है कि डेड दो सी साल के विदेशी शासन में अब्रेजों ने इमारे देश में इतनी शिक्षा दी कि प्रतिशत सात आठ श्रादमी भी हस्तावर करना नहीं जानते । अमरीका के अधीन फिलिपिन में भी यही दशा है। एक मात्र भाषा सम्बन्धी नीति को देखकर ही हम कह सकते हैं कि यह शासक जाति हमारी भलाई करने वार्ली है अथवा बुराई करने वार्ली। खेर, हमारे कहने का मतलब यह या कि भारतवर्ष अनेक भाषाओं का, श्रतः भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का देश है। भारतवर्ष न एक जानि का देश है और न उसमें एक अभिन्न संन्कृति है, परन्तु विदेशी शासकों ने हमारे देश को सांस्कृतिक हाष्टि से, भाषा के श्राधार पर भिन्न भिन्न प्रान्तों में नहीं बाँटा था, क्योंकि उनकी तो हमारी सम्यता और संस्कृति के प्रति कोई इनददीं नहीं थी। उन्हें तो हमारे देश के कचे माल को लूटना था, इसिंहए प्रान्त विभाजन भी उसी दृष्टि से किया गया था।

पल यह हुआ था कि एक ही प्रान्त में भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले सम्मिलित हुए, एक ही भाषा

1

V. ...

(8)

के बोडने वाले लोगों को भिन्न-भिन्न प्रान्तों में विच्छिन्न और विमाजित कर दिया गया। पहले तो अंग्रेजों ने हमारी भाषा साहित्य और संस्कृति की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वेकिन बाध्य होकर अपने ही साम्राज्यवादी शोपण की गरन से देश के स्वल्य संस्थक लोगों को शास्त्र विभाग में—गुलिस, फीज और स्पकारी दम्तरों नें-लंना पड़ा, व्यापारिक दफ्तरों में भी काम देना पड़ा और इन कामी के योग्य वनाने के लिए उन्हें शिश्ति भी करना पड़ा। इसी मूत्र में धीरे धीरे देश में अंग्रेजी शिक्षा का कुछ प्रसार हुआ और देश में हुनजांगरण भी हुआ। इसी नव जाराति (रेनेसाँस) का फलं था कि देश में पुरानी सन्यता भौर संस्कृति की और लंगों का ध्यान गया और तब लोग अपनी संस्कृति झार सम्यता के ऊपर जो वैदेशिक महार हो रहा था उस के बारे में भी कुछ सचेत होने टमे। इसी से भारत के प्रान्तीय नाहित्य के विकास का प्रारंभ हुआ।

परनु संस्कृतिक दृष्टि से प्रान्ते का विभाजन न रहने और देश के अन्दर टापुओं की तरह देशी रियासतों में भी किमिन्न भाषा बालें के बँट जाने के कारण विभिन्न भाग और साहित्य का विकास सम्यक् रूप से नहीं हो पाता था, हिन्दी भागी प्रान्त में मराठी बोहने बाह्यें अथवा बंगला बोहने वाह्यें की शिक्स में अथवा मराटी प्रान्त ∓ गुजराती बोलने वाली की शिक्षा = में बहुत ही विष्म हुआ करता था। इसी कारण वाध्य होकर वहुत से लेगों को अपनी भाग और संस्कृति चे बिश्चित रहना पड़त था। भारत के दक्षिण में भी केंद्रे मापाएँ बोर्ल नार्ता हैं, परन्तु बहाँ भी प्रान्तीय िमाजन भाग के अध्यक्ष सर न होने के ब्रास्था वहाँ के होतों हो भी हाने भाषा और नंतकृति से यहिन हेना पड़ रहे है

देश की जाएने के साथ ही साथ लोगों ने इन क्रियोको को महत्त्व क्रिया, किन्तु विदेशी द्यासकी है हुछ भी हुआर नहीं हुआ। अन्त में काब्रेस ने इस मीति को मीन लिया था कि यदि कमी क्रांप्रेस की हैं से भार प्राप्त हैं। है वह अवहर ही भारा और के होते की होंद्र के के किए जिस्से प्राप्त के के किए के किए की होंद्र के की किए जिस्से प्राप्त की मेंद्र भेट हेर्सी। यह एक बहुत ही ग्रन सकत्त था

लेकिन विदेशी साम्राज्यवाद बहुत ही होशियार था, उसने तो हुटनीति का मानो विशेष अध्ययन किया या । जब कि सारा हिन्दुस्तान एक ही भारतीयता के नाम पर एकत्रित हं रहा था, जब बंगाली और पंजाबी दोनों 'हम भारतीय हैं' मराठी श्रीर मद्रासी 'हम भारतीय हैं' कह कर एक ही पताका के नाचे कंधे से कंधा मिला कर साम्राज्यबाद को यहाँ से जड़ से उत्साड़ पॅकने की तैयारी करने लगे तब ब्रिटिश साम्राज्यबाद कुछ धवरा नय था। नैशनलिज्म की इस एक करने वार्टी शक्ति हो नष्ट करने के लिए, वह एक ऐसा चाल चला जिनमें हमारे देश के नेता धोला ला गए। वह नीति 'प्रादेशिक स्वायत्त शासन' (Provincial autonomy) की कटनीति थी।

इस नीति के चालू होने के बाद से हर प्रान्त वाले अपने अपने प्रान्त को दूसरे प्रान्तों से विलकुल अलग समझने ठरें और पहले भारतीयता का जो भाव लोगों में बढ़ रहा था, वह खतम होकर अब प्रान्तीयता का भाव तेजी से बढ़ने लगा । सरकारी नौकरी के क्षेत्र में विद्योप रूप से यह प्रान्तीयता का भाव दृढ़ होने लग और इस्ने जो विद्वेष उत्पन्न होने लगा वह हमारी राजनीति और साहित्य-संस्कृति में भी दिखाई देने हरा

उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में यह विभेद विदोप रूप से वंगार्लः आसामी और हिन्दुस्तानियों के पारस्परिक यिहेप के रूप में प्रकट हुआ । इसका एक अर्थनीतिक कारण भी था । अंग्रेजों ने जब पहले उत्तर भारत की ओर बढ़ना गुरू किया तो उन्होंने अपने साथ बंगालियों को भी ने निया। इसका एक कारण यह था कि बंगालियों का हो अंग्रेटी सामन और शिक्षा का प्रभाव पहुँचे पड़ा था अन्य इसिंग्स्ट उत्तर भारत से ही ब्राइमियों को योग्य बना कर काम में होने के बजाय उन्होंने बंगाल से ही तैरार नाकरों को लिया। इसका नतीना यह हुआ कि उत्तर भारत में वंगाली ही अंग्रेजी विक्षा के प्रचार में अपनी हुए और उत्तर भारत में कुछ समय तक सरकार नोकरी में-शिक्षा विभाग में, कचहरियों में, इद्राप्त अप डाक्टरी में बंगाल से आए हुएं लोगों को प्रहुटक स्थान मिलने हुना ।

उत्तर भारत की जागृति में इस तरह से बंगालियों ने प्रमुख भाग तो लिया इसमें सन्देह नहीं, परन्तु इसका और एक बुरा नतीजा भी हुआ। कुछ दिनों बाद जब उत्तर भारत के निवासी भी शिक्षित और योग्य होने लगे तो उन्होंने देखा कि बंगाली मुख्य मुख्य स्थानों पर बैटे हुए हैं। पहले तो उत्तर भारत के शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में वंगालियों ने जो सेवा की थी उसके लिए यंगालियों के प्रति उत्तर भारतीय लोगों की काफी श्रद्धा थी और वे वंगालियों को बहुत ही आदर की दृष्टि से भी देखते थे। परन्तु वाद को जब इस प्रान्त के लोगों ने देखा कि उनके पहले ही बंगाली यहाँ के मुख्य मुख्य टरकारी और गैर सरकारी कामों में प्रधानता प्राप्त किए हुए हैं तो उनके मन में स्वभावतः एक प्रकार का विद्रेप उत्पन्न होने लगा, क्योंकि उन्होंने यह समझा कि जिन पर न्वभावतः उनका अधिकर होना चाहिए बंगार्जियों ने उनगर अन्याय रूप से अधिकार जमा लिया है। जो बंगाली अब उत्तर भारत में वस गए ये और वहीं के निवासी भी बन गए थे उन्हें भी वह बाहरं विदेशी समझने लगे और अर्थनैतिक क्षेत्रों से उन्हें निकालने की इच्छा भी होने लगी। इस तरह कुछ अर्थनेतिक कारणों से ही बंगाली विद्वेप उत्पन्न हो ग्या। इस विद्वेप के बढ़ने के और भी कारण थे। नापा और साहित्य के क्षेत्र में भी बंगार्ला काफी आगे बढ़े हुए के और इसके कारण बंगालियां के मन में भी कुछ ऐसी भावनाएँ बढने लगी थीं कि वे उत्तर भारत के हिन्दी भाषा भाषियों से कुछ उन्नत हैं। स्वभावतः इसकी प्रतिक्रिया भी उत्तर भारत के कह होगों में होने लगों और अन्त में उत्तर भारत के कह होगों ने बंगला नाहित्य के अपकरों को दिखहा कर अपने राहित्य को अंग्रता प्रमाणित करने की चेता भी होने लर्म ।

अंगर्स्त

पारत्यकि विदेश की उत्तेजना के लिए कुछ स्वामाविक कारण इस प्रकार होने से पादेशिक स्वतंत्रता नीति का जे उद्देश्य था यह बहुत ही सफल बहत असर होने लगा ।

इंद वर्गों के प्रान्तीय स्वतंत्रतामुखक शासन का जां प्रनाव होना या वह घीरे घीरे हो गया । भारतीयों के अन्दर तरह तन्ह से फूट डालने की जो नीति यी उसे उन प्रकार से भी मजबूत किया गया। इसी का एक नेपाक्त फल यह है कि बिहार के कुछ जिलों में जहाँ हे अधिक लोगों की मातृभाषा बंगटा है उन्हें जबरदस्ती हिन्दी में शिक्षा देकर उनकी मानू- म और संस्कृति पर प्रहार करने में, विहार के देश उनी कांग्रेनी शासकों को भी कोई संकोच नहीं हुआ कांग्रेस के सभापति डां ०, राजेन्द्रप्रसाद जी ने र्मा अञ्चतक इस जनतंत्र विरोधी अनाचार का कोई विरं : नहीं किया

ारेशिकता जी बृद्धि के कारण भारत के हर प्रान्त में, हा प्रदेश के अधिक संख्यक छोगों की जो भाषा और त्तकृति है उसी को विना विचार वहाँ के स्वल्प संस्था डोगों पर बादने की चेष्टा हो रही है और यह कहा ज रहा है कि जब प्रदेश बन चुका है तो वहाँ पर नेत्र निष्ठ नापाओं के लिए स्वतंत्रता नहीं हैं। सकर है, जिनकी संख्या अधिक है उन्हीं की मापा और उन्कृति को इसरे लोगों को भी अपना लेना होगा। पर हर्न हमरण रखना चाहिए कि ऐसी मावना मारुवता विरोध यथार्थ रहीयता विघातक और जनतांत्रिकता पर इहराघात है

(4)

त्रेयो और जीने दो' यही मानवता की मांग है। संटः -र में जो ननुष्य हैं उन सभी का दुनियों में रहने का अप अपना अपना विकास करने का, फूलने और पलरे ना बराबर अधिकार है, यह एक सार्वजनिक नियान है। इस वहाँ चाहते हैं कि दुनियों में प्रचल हाति अपनी अपनी विदोषताओं को लेकर विकास है और तब मिलकर एक विश्वभातृत्व का हंगा करें। सन्तु जवतक दुनियाँ में पूँजीवाद-जो कि नजाज्यबाद का ही विकसित विकट रूप ई-हुआ । विहार में जहाँ पर बंगालियों का प्रभाव बहुत रहेर जब तक किय में इस प्रकार भाटत्व की प्रतिष्टा डी अधिक पा वंगाचियों के प्रति विद्वेष श्रात्मन अस्मा है। गृंगीवाद का विनादा कर यथार्थ सामाज-प्रवल हो उटा और नयुक्त प्रान्त में भी उसका थोड़ा तांक सामान्याः की प्रतिष्टा ही इसकी पहली और

کے ۔ کے

474

医气管系统 医人工管 वृदि हम वह स्वीकार करते हैं कि हमारे देश कुर-मित्र मापाएँ भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के आधार टन संस्कृतियों के विकास के लिए यह आवश्यक जता है कि उन भाषाओं के विकास में भी हम र्वृत्तं न्दद दें। इसिल्ए यह आवस्यक है कि मांग के बोलने वाले लोगों को हम एक ही प्रान्त मिल्लिक कर दें ताकि उन लोगों की शिक्षा में कोई ब्रिंग न हो। इस मामले में निर्णय करने का कर पूर्णस्य से जनसाधारण के हाथ में छुंड़ चिह्ए। बनायरी कमेटियों की कृत्रिम राय से है निर्णय नहीं होना चाहिए। इस समय जो हने हुए हैं, उनमें कोई जिला अगर दू**सरे प्रान्त** है के दृष्टि से सम्मिलित होना चाहे तो वहाँ के हीं एवं से, उसे उसमें सम्मिलित होने का के देना चाहिए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि <sup>ने परिस्थिति</sup> को देखकर ही इस विपय का निर्णय हेंगा। यह कहना कि ये छोग सौ वर्ष पहले वें हा करते ये **बार भव ये** लोग नंगला नोल रहे हिन्दी बोलना होगा, यह तो अस्तिली है। इसी तरह बंगाल के छोग भी किह सकते कि अमुक जिले के लांग महले <sup>इंटने ये</sup>, शाज वे आसामी भाषा बोलने हैं, रेन होगों को फिर वंगला बोलने के लिए हेते। मराजी बोलने वाले कुछ लोग यदि आज के में रहना पसन्द न करें तो उन्हें इसी तरह भागे पान में सम्मिलित होने देना चाहिए। हैं दे अभी मापा, साहित्य और संस्कृति की क्षा गाना, पारत्य जार अपनी मापा वाले प्रान्त में सम्मिलित कि है के तो उसे 'विच्छिन्स होने की प्रवृत्ति' हिल्ला (eadency) बहुना बहुन ही अनु किन रे प्रतिक स्थापित के सम्बद्धि विकास सम्बद्धा के के कि असे असे के हैं। नेहरू जी केंस के वे दोर जननात्रिक कहन्यने वाले व्यक्त ्रियोगुस्य प्रदेशों के पुनर्गटन का दिरोध

े वह उत्तर करा के उत्तर का विकास में नहीं आता। के कि के कितार में नहीं आता। के कि के दिया है वह उत्तरेखनीय है। के के के के कोन्स के लिए (नार् तुसार विभाजन का ) प्रश्न अनुन्तत सम्प्रदाय अथवा विद्धे हुए सम्प्रदाय सम्बन्धी आन्दोलंन के पर्याय का नहीं है, बल्कि यह प्रान्तीय स्वायत्त शासन पर निर्मित भारतीय ज्ञातीयता (नेशनिल्जम) का नारंनविन्दु और आधार है और इनका लक्ष्य अदालत, कीन्मिल और कालिजों में मानुभाषा के न्योग से गांवों द्वारा नेतृत्य करना है। नेरे लिए व्ह केवल आन्ध्र का सवाल नहीं है, बल्कि भाषा के अधार पर भारतीय प्रान्तों के पुनर्विभाजन का स्वाल है और इस मामले में में प्रधान मन्त्री की उत्तियों को अन्द्रन भ्रमपूर्ण पाता हूँ, क्योंकि आप ने इस प्रका के अन्दर भेदात्मक आन्दोलनों की निन्दा वा है। इस समझने हैं कि प्रत्येश विचानशील व्यक्ति संनागमेया जी की इन वातों की बत्यता को स्वीकार करेगा।

नेहरूजी जब अन्त्र की बार आन्त्र की ओर गए तं लंगों ने बार बार इस प्रश्न की आंर उनकी दृष्टि अकरित की जिससे उनको कोश हो गया। प्रत्येक सन्दर्भ के सम्बन्ध में मालूम होता है कि वह अपने के अन्हाय पाते हैं और हर कात में आजकल वह होती से केवल 'शान्त बातावरण' कायम रखने की कहते हैं। परन्तु यह भी देखा जाना है कि जब तक किसी विषय को लेकर द्यार गुल न सवाया जाय तय तक कुछ माँ हो नहीं रहा है। अगर देश भा के लोग अन्वे की तरह चुपचाप सरकार के और हाथ पनार क वेटे रहेंगे ता सरकार अन्तर्यानी की तरह हमारी सन्त्याओं का हलकर देगी ऐसी कोई भी संनावना नहीं दिनाई देती। इसीलिए आन्त्र के लोगों के आत्रह र्अंग अधीरता को देखकर पंडितजी को समझना चाहिए या कि उह देश के कोगी की मोर है और यह हैं भारत भाषण में असने की जिसका का सेवार बनलाते हैं है उन्हें लोगों की राय की जान कर और भी हर्ष अग्ट करना चाहिए था ।

देश के लोग जानने हैं कि श्रीझ हो विधान परिष्ट में भारत का नया विधान बनने जा रहा है। इस्तेष्ट उपयुक्त रूप से प्रान्तों का पुनर्निमण होना भी एक जरूरी समत्या है और इसका नमायन भी जल्डो होना जरूरी है। नबसे पहले देशको शिक्षा व्यवस्था को ठींक करने की बरूरत है। स्वीकृत माषा के द्वारा ही समाज और राष्ट्र में परिवर्तन लाए जायेंगे, मापा के द्वारा ही देश के शान, विश्वान, सामाजिक और राष्ट्रीय विधिव्यवस्थाओं की उच्चित हो सकती है और जब तक देश की शिक्षा में उच्चित नहीं होगी तब तक भाषा की उच्चित भी अनंभव है। भीर भाज कल यह बात तो सभी ने मान ली है कि मानुभाषा में ही यथार्थ शिक्षा दी जा, सकर्त है भीर प्रत्येक की मानु-भाषा में ही उच्चतम शिक्षा को संभव करना यथार्थ लोकतंत्र का आदर्श होना चाहिए।

श्रवः यदि इम भारतक्यं में यथाय जनतंत्र की प्रतिष्टा करना चाहते हैं, अथवा प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के लिए बरावर सुविधा देना चाइते हैं तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का और उन्न शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति की अवनी मात्रभाषा में देने का आयोजन करना होगा। इव तक एक हो प्रान्त में कई भाषाओं के बोलने वाले रहेंगे अथवा एक ही भाषा के बोलने वाले भिन्न भिन्न प्रान्तों में विभाजित रहेंगे नव तक अपनी अपनी मातृभाषा में उनकी शिक्षा का उपयुक्त आयोजन करना संभव नहीं होगा । इसी-लिए भारतवर्ष में नवीन शिक्षा-योजना को चान् करने के पहले ही यह आवश्यक है कि हम राष्ट्र के भारा के अनुसार प्रान्तों में विभाजित करें 'ताकि उन्हें प्रत्येक भाषा को और उस भाषा के आधार पर को संस्कृति और साहित्य है उसको जिकास प्राप्त करने की सारी सुविधाएं मिल सर्वे ।

श्रीवृत सीतारामैया ने India and World Affairs की जून १६४८ अंक में इस सन्वन्ध में जो मत प्रकट किया है उस पर प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। इसमें आपने दिल्ला है कि, 'आकिरकार भारतकों ने धरने अपना को प्राप्त किया है, उसे अब दुनिया की जातियों के योग्य साथी के तम में प्रतिपित्त होना है। इस उद्देश्य से उसे शिक्षाप्रणाली का पुनः संस्कार, अपने न्यानं विभाग की पुनस्ववस्था और आने सामन और विभाग की पुनस्ववस्था और अपने सामन और विभाग की पुनस्ववस्था जीत अने बातन और विभाग का प्रश्न है हो विचार का बाहन है और जिसके मा गम से विधालों में शिक्षार का बाहन है और जिसके मा गम से विधालों में शिक्षार

अदालतों में बहरा और विधान परिषदों (कान्सिलों ) में प्रतिनिधित्व किए जाते हैं।

एक और बहुमापायुक्त प्रान्त और दूसरी और एक ही मापा के कई प्रान्तों में फैले रहने के कार्ण आज यह सुत्रार संभव नहीं है। 'एक मापा-एक प्रान्त' हमारा लक्ष्य है।" (जून १५, सन् ४८ के नेशनल हरल्ड में उद्धृत)

( )

भाषानुसार प्रान्त निर्माण की माँग के अन्दर नेहरू जी परस्पर से अलग होने की प्रवृत्ति को देख कर असन्तुष्ट और क्षुच्थ हो रहे हैं। परन्तु प्रान्तीय स्वायत्त ग्रासन (Provincial Autonomy) मिलने के बाद ने प्रान्तीयता के रूप में जो पारत्यरिक विदेप और घृणा बढ़ती आ रही है उन्होंने उस पर कोई भी विचार नहीं किया है। वरन् इस प्रकार के प्रान्तीय विभाजन से ही जो भिन्न-भिन्न भाषा के बोलने वालों पर अन्यक रूप से अल्दाचार हो रहा है, हमारा स्वाल है कि उससे कम घृणा और विदेप की सुप्टि नहीं हो रही है।

हमारा दृढ़ विस्वास है कि यदि हम लंग भाषा के
आधार पर लंगों को भिन्न-भिन्न प्रान्त बनाने का
अधिकार देंगे तो उससे परस्तर की सभ्यता और संस्कृति
के प्रति जिस आदर का प्रदर्शन होगा वह हमें आर भी
यनिष्ठ नित्र के रूप-परिणत करेगा। एक दूसरे की
सभ्यता और संस्कृति के वैशिष्ट्य को कुचल कर नहीं,
बल्कि प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति को और भी विकसित
होने का मीका देकर ही हम भारत की भिन्न भिन्न
जातियों में गहरी मित्रता और स्थायी सम्बन्ध को
स्थापित कर सकेंगे। इससे प्रान्तीय विदेय बढ़ेगा नहीं,
बल्कि सर्न को वरायर विकास की सुविधा मिलने से
रराय में सहयोग और प्रशुक्त की ही होंद्र होगी।
भारतवर्ष को भिन्न भिन्न जातियों को सम्मिलित करने
का यही एक उपाय है।

इसनिए भाषा के आधार पर भारत राउ के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बाँटने की समस्या को जतर से जल्द जनतांत्रिक उपाय से, अथान् जनता की राय से इस कर लेना चाहिए। जिन-जिन जिलों में निक्र-भिन्न भाषा बोलने बाहे रहते हैं वहाँ पर उनकी भाषा के अनुसार अख्य अख्य हुकड़ों में याँट कर मिन्न-भिन्न प्रान्तों में सिम्मिलित कर देना संभवतः कठिन न होगा। परन्तु जहाँ पर कई भाषाओं के बोलने वाले अल्य अल्य हिस्सों में न रह कर विलक्कल एक साथ मिश्रिन रूप में रहते हैं वहाँ की समस्या को हमें दूखरे प्रकार से इल करनी होगी। संयुक्त प्रान्त की यही समस्या है।

हम जानते हैं कि संबुक्त प्रान्त की नरकार ने गष्ट्र भाषा को हिन्दी बना लिया है और प्रान्त नर के विद्या-लयों में शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी हो गई है। इसमें जिन लोगों की मातृआपा हिन्दी है उनमें बेहद उल्लास है और उनकी संख्या भी अधिक है। उन्तु साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पढ़ रहा है कि इस व्यवस्था से जिन लोगों की मातृभाषा उद् है उन लोगों के दिल में गहरी चोट पहुँची है—केवल पिरिस्थित के कारण वह असन्तोष और बेदना प्रवल तम से प्रकट होने नहीं पा रही है।

नाना प्रकार की युक्ति और नर्क से लीन कितना भी इस बात को लिख करने की कोशिश करें कि उर्दे कोई भागा नहीं है, तथापि यह बात सल्य नहीं है। चाहे उस भागा की आयु बहुत कम हो, चाहे उसकी परम्यन प्राचीन न हो और कुछ विदेशी भी हो तो भी आज यह कहना असल्य है कि उर्द् कोई भागा ही नहीं है। और यह भी कहना सल्य नहीं है कि उर्द हिन्दी ही की एक शैंदी है। यथार्थ में उर्दे एक भागा है और इसके बोदने बाते हिन्दू मुसलमान सिक्य सभी हैं। तय इस मागा के विदेद इतनी चिद्ध क्यों है?

असल में हिन्दी-उर्द का झगड़ा भाग के स्तर पर नेहीं जल गहा है, इस झगड़े की आड़ में एक वड़ी संस्थानिक लड़ाई जल को है। उसे दमें समझना सिह्य

पान्तु इस प्रश्न को विश्वत आलोकना करना इस निवरंत्र को उद्देश्य नहीं है । संनव हुआ नो किर इस विश्वत में अगोकक करने की इसका है । यहां पर संखेद में विशे कहना है कि संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिन्सी में को बीत होती में बोको जानी है कह हिन्दी है, उसमें संवत्त के प्रभाव अधिक है, रसन्तु परिवर्ग हिन्सी में की भार बोली जाती है वह उन्हें है, उसमें पारनी शब्दों की श्राविकता है। लिखित रूप में, अर्थात् साहित्य में यह भिन्नता बहुत ही विकट है: एक ओर लिखित हिन्दी-अनुस्वार विषयं रहित संस्कृत बनना चाहती है और दृनरी ओर उर्दू भारसी का ही एक भारतीय संन्करण हो गई है।

सन् १६४८

उर्द भाग में फारमी का अभाव आधिक होने के कारण और इन प्रान्त की मनुखिम जनता की साहि-त्यिक भाषा होने के कारण इसमें बैदेशिक मुख्छिम संस्कृति का प्रभाव भी प्रवास है। भारतवर्ष में-अतः इस प्रान्त में भी-साम्प्रदाविक विदेश की बढाने में ब्रिटिश नामाञ्चाद की कटनीति ने क्या क्या किया, उसकी चच करते में भी यहाँ स्थानाभाव है। परन्तु यहाँ पर इतनः हा कहना कान्त्री है कि धर्म-सम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ने के कारण ही इस् प्रान्त में साम्प्रदाय-बादी लोतों ने 'हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान' का नारा उठाया और उर्द भाग के बिलकुछ नष्ट करने के लिए कमर कस लिया : ज्यांक वह ऐना समझन हैं कि यदि किसी तरह सब पर हिन्दी भाषा हाद दी जायगी तो उससे मुसलिम संन्कृति भी भाषा के आधार से च्युत होकर कुछ कर कद करतकर से छन हो जायगी। सम्प्रदाय-बादियां का नई उद्देश्य है। कांग्रेसी अपने की साम्प्रदायबादी हो कहते नहीं, परन्तु कांग्रेस में भी साम्प्रदायिक नेद्रबृद्धि प्रवल होती नई है और इसीका नतीला है के भारतवर्ष को धर्म की दृष्टि से दो टुकड़ों में बोटने की नीति को भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया । और कांग्रेस के अन्दर इस प्रच्छन्न हिन्दुत्व बाहुल्य के करण ही अन्त में हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा वनाने को के देश है-हिन्दुन्तानी को नहीं।

्राणे नं कृत्रान्य में भाषा हो जो समस्या थी, इसका स्थापना गरी हुआ एक भाषा का हमन कर, हूसरी भाग हो हक्का उपके उपर खाद कर पुक्ती प्रान्तीय सरकार ने यथा थे हमतीविकता के विकद्ध काम किया है। इस प्रकार दमन ने जिस पर दमन होता है, उसका ने हक्का होता हो नहीं, परातु स्थाप स्थाप चाहिता कि उसने हमनक्यों का भी करवाग नहीं होता अकर असरवीय ने अध्यक्त असरवीय क्षण भी अधिका असर असरवीय ने अध्यक्त असरवीय क्षण भी अधिका असरवीय का निवारण करना चाहिए उदू और हिन्दी दोनों भाषाओं को स्त्रीकृर कर ही हमें इस प्रान्त की शिक्षा व्यवस्था इत्यादि का रास्ता निकालना चाहिए। पर निक्ष्य ही हिन्दी उदू दोनों के लिए एक नागरी लिपि के होने से ही गृष्ट्र का कल्याण है। सुइजरलैन्ड में भी इस प्रकार की स्थिति है। यहां भी कई भाषाओं के लोग मिश्रित नप सं रहते हैं। उसका अध्ययन करने से संभवतः इस समस्या के हल करने में हमें कुछ मदद निल सके।

(=)

हमने पहले ही बताया है कि प्रत्येक प्रान्त में उत प्रान्त की भाषा ही वहाँ की शिक्षा का माध्यम होगी। और उस प्रान्त में उसी भाषा ने ही प्रान्तीय सरकार की सारी कार्रवाई भी की जायगी। अथान् उस प्रान्त के लिए प्रान्तीय भाषा ही राष्ट्रभाषा का काम करेगी।

परन्तु सारे भारतीय राष्ट्र के लिए, केन्द्रीय सरकार के लिए किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा. इसमें भी काई सन्देह नहीं । लेकिन इन भाषा की सीमा और प्रसार कहाँ तक रहेगी, उसके बारे में लोगों के मन में अब भी स्पष्ट धारणा नहीं है। इतने दिनों तक साम्राज्यवादी सरकार ने इमार ऊपर जिस राष्ट्रभाषा को हादा था, उसने तो हमारी अपनी भाषाओं के विकास को भी राक रखा था क्यों कि इस नाष्ट्रभाषा के द्वारा ही भारतवर्ष की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी। पल यह हुआ कि आज जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए ता अंग्रेजी के विना उच्च शिक्षा देने के लिए हमारे पास कोई भी प्रनथ नहीं है, हमारे देश में जो भी थोड़े से वैशानिक हुए हैं उनकी सारी वार्ते अंग्रेजी मं ही लिखी गई हैं। हमारे इतिहास, दर्शन, विज्ञान के ब्रस्थानारों में भाषतीय भाषा की पुस्तकें नहीं हैं। वर्ष कारण है कि हाल ही में विस्तृतिहालयें। में आहे मो पांच वर्ष तक अंग्रेजि में पढ़ाने का निरुच्य हो रहा है ।

अब हमें निर्णय करना है कि क्या अब इसी अंग्रेज़ी का स्थान किसी भारतीय भाषा को देने से ही समस्य का समाधान हो जायगा . कुछ लोगों की गय तो यहां है। भारतीय भाषाओं से हिन्दी से हो राष्ट्रभाषा होने की योग्यता सब से अधिक है, बहुत से पंडितों की राय यह है। अतएव मारत के समी श्रन्तों में सर्वमारतीय राष्ट्रभाषा के हम में हिन्दी की पढ़ाई का होना आवस्यक है। इनमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु निर्म से से से समी प्रान्तों की तेकेण्ड्री स्कूटों की दिक्षा भले ही प्रान्तीय भाषाओं में हो, लेकिन कालेजों की, विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा है वह सर्वत्र केन्द्रीय राष्ट्रभाषा में ही होगी, तो हमारे विचार में वह नीति अन्य अन्य प्रान्तीय माषा साहित्य और संस्कृतियों के लिए अत्यन्त शातक सावित होगी।

यदि हम यथार्थ मानवता के पूजारी हैं, यदि इस संकीर्ण प्रान्तीयता और आत्मप्राधान्य को ही अभीष्ट नहीं समझते हैं, यदि इम सभी मनुष्यों के अधिकारों को वरावर समझते हैं, यदि हम स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का सांस्कृतिक विकास केवल उसकी मातृभाषा में ही हो सकता है, तो हमें प्रत्येक मनुष्य को वह अधि-कार देना होगा। इसीलिए यह भी आवश्यक होगा कि प्रत्येक प्रान्त में उसी प्रान्त की भाषा में उच्चतम शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय। ऐसान करने से भाषानुसार प्रान्तीय विभाजन करने पर भी वह किसी काम का नहीं होगा, प्रत्येक प्रान्त में राष्ट्रभाषा को अनिवार्य करना होगा, जिसते कोई चाहे तो राष्ट्रभाषा में भी केन्द्रीय प्रान्त में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। परन्तु सात्रारणतः हमें ऐसी व्यवस्था अवस्य ही करनी होगी, जिससे किसी भी प्रान्त में रह कर प्रत्येक व्यक्ति को उचतम शिक्षा मिल सके ।

भारत के अनुसार प्रान्तीय विभाजन करना और हर एक मान्त में उसी भारत में उच्चतम शिक्षा का अध्योजना करना पृश्चीय जनतंत्रिक राष्ट्र के लिए अध्यन्त अवदयक है। यदि इस नीति ते हमारी सरकार भारत को सभी भाषाओं के विकास में सहायक होगी तो एक और से देश में जिला का अधिकतम प्रमाग होगा और दूसरी और विभिन्न प्रान्तों में सीहाई और सद्भावना की बुद्ध होती जायगी और भारतीय राष्ट्र भी दुनिया के श्रेष्ट राष्ट्री में परिणत होगा।

सन् १६४८

### रस और रूप

#### श्री महेन्द्रचन्द्र राय

स्वित्य चाहे 'जीवन की समालोचना' हो अथवा 'जीवन का प्रतिविन्त' हो जीवन के उपादानों को लेकर ही उसकी सृष्टि-कला है। इसीलिए साहित्य की आलो-चना वैज्ञानिक, अर्थनीतिक, समाजनीतिक और दार्शनिक हमी करते हैं, ये सभी लोग साहित्य के सम्बन्ध में अपनी अपनी राय इयक्त करते हैं। परन्तु हम एक बात मूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी साहित्य को पूर्ण कप से नहीं देख सकते हैं। जीवन के साथ प्रर्थनीति का सम्बन्ध है विज्ञान का भी सम्बन्ध है, दार्शनिक विचारों के साथ भी जीवन का धनिए सम्पर्क है, फिर भी इनमें से किही में भी जीवन का पूर्ण प्रकाश नहीं होता। किसी विद्येप विद्येण पहेलू से जीवन को ये लोग देख सकते हैं, लेकिन जीवन को पूर्णस्य से देखना अथवा उसक उनयोग करना उन लोगों के लिए संभव नहीं है।

इसका कारण यह है कि वस्तसत्ता का विदलेपण कर हम उनमें से अर्थनै तिक, वैज्ञानिक, समाजिक, धार्मिक और दार्शनिक नाना प्रकार के तत्व और मतबाद निकाल क्कते हैं, नरल हर उस वस्त की अखंड और पूर्णसत्ता को इन प्रकार कर्म भी जान नहीं सकते। विश्लेपण के द्वारा भेद्र लंडों का आविष्कार हो सकता है, परन्तु सब खंडों को एकत्र करने से भी वस्त का पूर्ण रूप मालूम नहीं हो सकता है, भावक और रित्तक की हाँछ से वस्त भी अग्रह सम्बन्ध स्थापन बहुन है। एक राज की ीक अधिनिक द्वारी हता हो सकते हैं, विजीवण आलंबन भी ही नवता है, उसकी दार्शनिक आलंबन भी अवस्य नहीं है, परस्तु राय के स्वरूप का हान इस <sup>-तरह</sup> प्राप्त नहीं हो सकता । कलाकार साहित्यक गाप की जिस हाँ में देखते हैं,वह विश्लेषणातमक हु व नहीं है। राजका जो समग्र सप है, जिस अल्झण्ड राजकी देखका इस सुग्ध होते हैं. कलाकार साहित्यिक उन त्य बंहर सम्बद्ध उपस्थत करते हैं। इब इस किस हुए को देखते हैं तो उसका वर्ण, गन्ध, आकार

और जात सभी हमारे ज्ञान के विषयीभृत होते हैं, तर फूल के जिन संमग्न रूप का हम लोग उपयोग करने हैं, वह इन भिन्न-भिन्न विषयों के ज्ञानों के एक जीकरण से नहीं होता । फूल की जो अन्तर्निहित और अखण्ड सत्ता वर्ण गन्य और श्राकृति में प्रकट होती है, वह सत्ता हो पर्यार्थ में उपयोग का विषय है। उसे छोड़ कर हम फूल के बारे में भिन्न-भिन्न पहलुओं से अनुसन्धान कर सकते हैं परन्तु उससे फूल का सम्यक् और सामाधिक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। साहित्य रूप कला है और इसीलिए इसवा लक्ष्य वस्तुश्रों का जो अखंड रूप है उसे प्रकट करना है।

इस हम की चर्चा करते समय अपने आप ही से रस की बात आ जाती है। आज कल साहित्य के लक्ष्य के सम्बन्ध में नाना प्रकार के तर्क हो रहे हैं और इतने दिनों से जिसे इम रस कहते आ रहे हैं वही साहित्य का एकमात्र लक्ष्य है अथवा नहीं, इस विषय में भी मत-भेद हां रहा है। परन्तु रस एक ऐसी वस्तु है जिसकी कोई भी निर्दिष्ट परिभाग देना सम्भव नहीं है। वहि-र्जगत और जीवन की जो वास्तव सत्ता है.वह तो हमारी इन्द्रियों के सम्मुख प्रकट है, किन्तु साधारणतया उसे देखकर हमें कुछ भी आनन्द नहीं होता. न उसकी किसी विचित्रता से हम मुख्य ही होते हैं। यस्तुओं को वेत्वरे के तेन प्रवासिक हैं । विभी वस्तु के दम उनके प्रभावन का हरिसे देख सकते हैं और व्यावतारक और सामाजिक दिवाहित की दृष्टि में भी उसका विचार कर हम उसरे प्रति आयर्गित अथया विरक्त हो। सबने हैं। किर उनी बरतु को इस वैज्ञानिक अथवा बार्यानेक की सिगलन हो है भी देव सकते हैं। पत्रह हम कभी कमी बरहु में बेदिल सीरदयात्मक हाँह में मी देख सकते हैं। जीवन और जगत् को लेकर जब हम डीवर्ष का उपनेप जाने को अनुस होते हैं. तमे यह साहित्य हो उदत है । इसी इप्ति को हम साहित्यण इप्ति कह

सकते हैं। इसी को कुछ होग रसवोध का नाम देते हैं और कुछ सोन्दर्यवोध का। रस और सीन्दर्य के पारस्रिक सम्बन्ध के बारे में यहाँ केवल संबेध में इतना ही कहा जा सकता है कि किनी वस्तु के रूप के देखने से सीन्दर्य का बोध होता है और उसकी भाव-सत्ता की उपलब्धि से रस का बोध होता है।

बहिजींबन में जो बन्तु हमारे निए नीरस है, किव के स्पर्श से बही बस्तु सन्त और सुन्द्र हो उठती है इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है किव की जो रूप दृष्टि और भावकता है उसके स्पर्श से बाह्य बस्तु का रूप प्रत्यक्ष हो जाता है और उसकी जो भाव सत्ता है वह उज्ज्वल हो उठती है, नभी अतिसाधारण वस्तु आर व्यापार भी अपरूप और विस्मयकर प्रतीत होता है। वस्तुओं का यह जो भावोज्ज्वल नप है यही प्राचीनों का रस-रूप है, इसी के सम्बन्ध में किव वर्ड-स्वर्थ ने कहा है—

"The gleam

The light thatnever was on sea or land, The consecration, and the poet's dream"

जगत् की हर वन्तु और व्यापार की तथाकथित वालव सत्ता की आड़ में उसकी एक भाव सत्ता है. जिसे उसकी सामग्रिज सत्ता भी कह सकते हैं। क्रेबल रिंक की दृष्टि में ही वह भाव सत्ता देखाई पड़ती है। यदि रसिक कलाकार और साहित्यक अन्ने प्रकाश-नेपुण्य के द्वारा उसे व्यक्त कर सकते हैं तो वह भाव-सत्ता रस-रूप में परिणत होती है। जब तक कोई बस्त भाववर्जित होकर हमारे सम्मुख उपस्थित रहती है. तव तक वह हमारे हृदय में किसी भी रस की अनुभृति उत्तन्न नहीं कर सकतं । मधुर वस्तु को यदे हम शरीर पर लीप हैं तो भी उनके साध्ये का लग हमें बाद भी नहीं हो शकता, उसरे साथ कब इसकी रूका के इस का योग होता है तमी उन मध्य बन्द की सध्यता की उपलब्धि हो सकती है। इसी प्रकार हमारे हुद्द्य में जी भाव सत्ता है, रांसबना है, उसके साथ जब बस्त का सम्बन्ध स्थापित होता है। तभी हम जिसी दस्तु के रस का अनुभव कर नकते हैं। तभी जीवन और जगर के अन्दर जी रत है, उसके आस्वापन में हम मन्द्र होते हैं।

परन्तु हमें स्मरण स्वना होगा कि इस स्व की उंपलब्धि न्य के बिना बिलकुल असंभव है। 'रूप' शब्द को सुनते ही हमें दर्शनेन्द्रिय की बात याद आती है, इसका कारण यह है कि इन्द्रियों में इस इन्द्रिय व ज्ञान ही सबसे व्यापक है। लेकिन असल में वन्तु का रूप वहां है जिसकी सहायता से वह बस्तु सुगोचर और नुनिर्दिष्ट हो उठती है। इस हिसाब से एक वृष्ट का जैसा रूप है, एक शब्द का भी वैसा ही रूप है, एक गन्य का जैसा रूप है, वैसा ही स्पर्श का भी, और उन्हों प्रकार भावना और अनुभृति का भी। रूप इन्द्रियज्ञात है—वह इन्द्रिय कान भी हो सकता है रसन भी हो सकती है और वह इन्द्रिय हमारा मन भी हो सकता है जिसके द्वारा भावना और अनुभृतिव प्रत्यन्त होती हैं।

साहित्य मुख्यतः 'रुपायन' की कला है। चाहे कोई साम जिक स्मस्या हो अथवा कोई दार्शनिक जीवनतल् हो अथवा कोई मावरस हो, साहित्य जब तक उते हमारे वाह्य अथवा मानस हिन्द्रय के सम्मुख गोचर नहीं कर स्कता तव तक वह साहित्य ही नहीं होता। उहले ही बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु का एक बाह्यत्य होता है। केवल बाह्यत्य को भी शब्द अथवा वर्ण अथवा और किन्ते प्रकार ने व्यक्त करना कोई साधारण बात नहीं है, रूपायन कला का वह भी एक परिचय है। किन्तु रसवादी साहित्यक केवल इस बाह्यत्य से सन्तुष्ट नहीं हैं, वह जीवन और जगत् का जो सूक्ष्म भावमय न्य है उसका ध्यान करता है और उसी को रूपायित बर दिनाता है।

सुसंत और सुत्पष्ट रूप ही हमारे हृदय में सान्दर्यकों को जावत करता है। वह रूप वाहरी न होकर जिल्ला ही लाम और भाषपूर्ण होता है उतना ही अधिक सुन्दर और नरस मादम होता है क्योंकि भाष का क्यार हो रह है। लेकिन केवल भाष का ही रुपायन नहीं, किसे प्रकार के सत्य का भी रूपायन हो सकता है एक वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक अथवा अर्थनीतिक सम्य को भी कलकार रूप दे सकता है। जब कलकार का नरायन यथार्थ होता है तभी हमारे सन में रूप को किस कर सीन्दर्य की उपलब्धि होती है। रह हो उपलब्धि उन्हों नहीं भी हो सकती है।

इसीटिए साहित्य कें क्षेत्र में केवल महान चरित्र ही सुन्दर नहीं हैं. वहाँ पर लेडी मैकरीय, आयागी. कैलिवैन, रासविहारी (शारत्चन्द्र की दत्ता में) ये अप-चरित्र भी सुन्दर हैं। साहित्य और कटा में इम जिस स्रोन्दर्य की आलोचना करते हैं, वह केवल श्रुक्तला और मिरान्डा में ही नहीं है शूपर्नवा और पर्ल्ट समाज की रमा की बुआ में भी है।

व्यावहारिक जगत के सौन्दर्य और असीन्दर्य से कला के सौन्दर्य और असौन्दर्य भिन्न हैं यह भी समरण रखना चाहिए। व्यावहारिक जगन में मन्दर वहीं है जिस की व्यक्तिगत रूप से हम कामना ऋरते हैं, जिस के प्रति इम आकर्षित होते हैं, और अनुन्दर वहां है जिस-का इम बर्जन करना चाहते हैं. जिसके संसर्ध ने हमारा हृदय पृषा से संकृतित हो उटता है। गरन्तु कटा का जगन् इससे भिन्न है। इसीनिय उसे हमारे आलंकारिक 'अलोकिक' कहा करते हैं: न्यों कि लाकिक विचार वहाँ पर लागू नहीं होता। इन जरन् में जो इत्तित और पृणित है वह भी करा के जगन् में मुन्दर हैं उटता है, यदि उसका रूपायन होक टीक होता है। कटा के क्षेत्र में नन्दरता का अर्थ नर्गत, बान्तविकता और सामंजस्य है। कला के क्षेत्र में उर्ट चरित्र को हम इन्दर समझते हैं, जिस्का भावरूप, चाहे वह असल में बुग हो, टीक टीक चित्रित हुआ है, जिसके स्वनाय के साथ उसके कार्यकलाय का कोई मी वरीध नहीं है। इसीटिए रामायण में रावण भी सुन्दर है।

पुराने समय के आलंकारिकों का देना विचार है कि क्टाकार का एकमात्र काम इस भवतता वा चित्रण करना। भावसत्ता को देखने से हम होती के हृदय में एक प्रकार का 'अलोकिक' आनन्द हता है। इनी भाव-सत्ता को रूस्य करके ही ऋषियों ने कह था कि 'आन-न्दाद्येव बल्विमानि मृतानि जायन - इस विद्य में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है. सभी श्रानन्ट ने उत्पन्न हो न्हा है। इसी भाव सत्ता सें ही मनुष्य के चेत्त में रस का उद्बोधन होता है। परन्तु आधुनिक समय में कलाकार रस को ही एक मात्र छदय नहीं समझत हैं। आधुनिक साहित्य में जो लक्ष्यगत परिवर्तन हुआ है वह इसी में हैं।

इमारे देश के प्राचीन साहित्य में न्न ही साहित्य <sup>का प्राण</sup> माना जाता था, परन्तु इस सुन्य साहित्य का <sup>विपय</sup> केवल रस ही नहीं है, इसमें वेवल नाव का

रूपायन ही नहीं हो रहा है. विलक जीवन के सभी प्रकार के सत्य का भी रूपायन हो रहा है। इससे रस का जो आभिजात्य था वह तो नहीं है टेकिन साहित्य में सीन्दर्य का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। जाना प्रकार के सामाजिक, अर्थनैतिक और राष्ट्रीय नावना और आदशों का रूपायन हो रहा है, उनमें नंभवतः भाव का रसायन उतना नहीं है, परन्त नसंगत रूप सृष्टि का मौन्दर्य अवस्य ही है। इस समय के सहित्य-कया र्श्वार काव्य-का लक्ष्य रसायन नहीं है, रूपायन ही उसका प्रधान लक्ष्य हो रहा है।

साहित्य के आदर्श में यह जो परिवर्तन हो रहा है, यह एक महान परिवर्तन है और इन परिवर्तन का कारण भी है। इतने दिनो तक - क्या इस देश के मामन्ततांत्रिक समाज में और क्या पूँजीवादी समाज में--- व्यक्ति ही को समाज का केन्द्र माना गया है और वह कौन सा व्यक्ति ? सनाज के प्रत्येक व्यक्ति नहीं। हों बहते समय तो साधारण नप से जेवज व्यक्ति ही का नाम लिया जाता है, पनन्तु यह व्यक्ति राधारण व्यक्ति नहीं। समाज में जिस के की प्रवानता थी उसी वर्ग का व्यक्ति ही काव्य और साहित्य का केन्द्र रहा है और उनी के मुख दुःख को केन्द्र मानकर ही जीवन का वर्णन किया गया है

इस प्रकार की व्यक्ति लेल्द्रिकता के कारण साहित्य की गति सामाजिकता की भ्रोप न होकर विशेष रूप से वह केवल व्यक्तिगत मुन्य दुःख, आशा निरासा, प्रेम विरह सम्मोग इत्यादि में ही जीन था और उसने प्रायः व्यक्तिगत नाव-विलास कं ही चरम उद्देश बना हिया था; यहाँ तक की धन्त में उनकी परिणीत वेंणावीय रस संभोग, अध्यान्म भावविलास, रहस्यवाद और छायावाद में हुई। व्यक्ति के क्रियाकलामों की जो सामाजिक क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं, और म्यक्ति का जो बृहत्तर सामाजिक उत्तरदायित्व है इस साहित्य में इसीलिए उसकी कॉई चर्चा नहीं है। रस को व्यक्तिगत आधार पर स्थापित करने के कारण वह अन्त में भरामाजिक और 'अलैकिक' हो उटा और उसी की न्ता में व्यक्ति का जो सामाजिक बन्धन और उत्तर-दायित्व है, वह विलकुल गौण हो गया।

सामन्तवादी स्त्रीर पृंजीवादी समान में कुछ योड़े ने लंगों के लिए आत्मकेन्द्रिक होकर, विराट समाज

के मानव सनुदाय के मुख दुःख, उसकी समस्याओं से मुँह मोड़ कर केवल अपने ही भावविलास में मगन रहना भौर उसी को जीवन की परम सार्थकता समझना विशेष कठिन नहीं था l ईसे प्रकार व्यक्तिकेन्द्रिकता की चचा से लाभ कुछ भी नहीं हुआ, यह कहना नी ठीक नहीं है। इस व्यक्तिगत कामना और अनुभृतियों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म अध्ययन और विश्ले-पण हुआ है और व्यक्तिगत अनुभवों का अनुशीलन भी बहुत हुआ है। भारतीय मोक्षवाद, रसात्मक काव्य साहित्य, राग संगीत, आधुनिक गीतिकाच्य आदि इसी व्यक्ति केन्द्रिकता का पल है। लेकिन दुसरी श्रोर यही उसदी कमजोरी भी है। सामाजिक जीवन अर्थात् समाज के अधिकतम मन्यां के जीवन से विच्छिन्न होने के कारण समाज के सामन्त अथवा अभिजात वर्ग का जीवन दिने,दिन क्रश्रिम और अवास्तविक होता गया और उसमें काल्यनिक श्रादर्शवाद और भावविलास ही रह गया जीवन की सतेज बॉल्प्टता, सामाजिक व्यापकता और इसीलेए उसका यथार्थ नैतिक आधार नष्ट होता गया । सामाजिक जीवन से विन्छिन्न और विमुख होने के कारण वह प्रगति से भी विमुख होकर अन्ध परम्परा के प्रति अनुरक्त होकर प्रतिक्रियाबादी भी बन गया।

आधनिक कार एक महान परिवर्तन का कारू है " विस्व में तिथर भी हम देखते हैं सर्वत्र सामन्तदार और पंजीबाद की विदाई का आयोजन ही दीख रहा है। व्यक्तिकेन्द्रिक भाव साधना जिस आधार पर खड़ी थी. उसी के पतनान्त्रल होने के कारण आज व्यक्ति केन्द्रिक साहित्य का आदर्श भी लड़खड़ा रहा है विद्व में सर्वत्र आज समाजवाद का उत्थान अर्थात समाज के बहत्तम जनसभुदाय का उत्थान हो रहा है. आज यह बात छिपाए नहीं छिप सकती । यूरोप के पूर्वी हिस्से में-युगोत्लाविया, रूमानिया, बलगेरिया, चेका स्टोवाकिया, हंगेरी, पोलैंग्ड आदि देशों में समाजवाद का सार्यक अभियान ग्रुरू हो गया है, एशिया और यूरोप में फैले हुए विशाल सोवियेत राष्ट्र में जो दि प्रस्ती का पश्चांश है-समाजवाद प्रतिष्ठित हो गया है। पूर्वी यूरोप में पूंजीवाद लंगड़ा रहा है, इटली, फान्न जर्मनी और ग्रीस में उसकी कमर दूटी हुई है, मार्शन योजना की मरहम पट्टी से वे राष्ट्र और भी घवरा रहे हैं अमरीका में पूंजीवाद पर चरम संकट उपस्थित है.

एशिया में जापानी पूँजीवाद की टाँग टूट गई है. अमरीका उसे अपने मतलब के लिए खड़ा करने की जी जान से कोशिश कर रहा है, चीन में तो अमरीका की कोराश व्यर्थ ही होती जा रही है, चियांग काईशेक पागल हंकर 'और भी मदद' कह कर चिल्ला रहा है, उधर लाल जीन का समाजवाद प्रवल बाढ की तरह कुओं मिननार को प्राप्त करने के लिए उदात है। इधर इन्डो-बीन मलाया, वमो, सर्वत्र जनतांत्रिक विप्तव को आग मुलग रही है। भारतवर्ष में इस नकली स्वतंत्रना से जनता भौचक हो गई है।

र्व्ही करण है कि साहित्य में भी इस वैप्लविक परिवर्तन की लहर आ लगी है। आज साहित्य में अभिज्ञत वर्ग के कृत्रिम और निस्सार जीवन की रक्षायनी प्रशृति को छोड़ कर सामाजिक जीवन की सामन्द्रिक अभिव्यक्ति की प्रश्चित्त दिखाई है रही है। गणमानव जग रहा है और आज वह साहित्य में, काव्य नाटक कहानियों में, अपने स्वरूप कां, अपनी वास्तविकता को, कालरनिकभावसत्ता को नहीं, बल्कि जो सत्ता प्राकृतिक और नानविव चकान्तों के विचद संप्रामशील है, उस रूपको प्रतिविद्यित देखना चाहता है। आजअपने आगमकक्षों में सामलवादी और पृंजीवादी स्वार्थ पर आत्मकेन्द्रिक लोगों को तन्ह बैटे बैटे भावीत्भादक स्वप्नों को देखने का उसे न नमय ई और न उसमें उसका कल्याण ही है। युग पुन के शंगण और अत्याचारों से पीड़ित, दक्षित गणमानव आज अपनी जंबीरों को-अशिक्षा. अज्ञान और दासता की जंजीरों को-तोड़ कर, अपने हक के लिए, मनुष्य मात्र के जन्मनिंद अधिकारी पर कब्द करने की तैयारी कर रहा है, यही प्रोमीरियूस ( Prometheus , है, पू जीवाद

१ बूनानं प्राणको कहानी है कि श्रीमोधियम ने स्वर्ग से अन्ति चुन वर मनुयों को दिया जिसमें स्वाधिपति जियस ( इन्द्र , ने क्त पर क्रुद्ध होकर उसे अर्जारों में बांध एक पर्वत के कपर रख दिया । एक ईंग्ल (गिढ जैसा) पश्ची प्रतिदिन उसके अनिहरों को खा जाता, छे कम रात को वह फिर अच्छा हो जात। वियसके अन्तिम पतन 🕳 रहस्य को प्रोमीयियुस जानता था : जियसने कहा कि अगर वह भेद बता दे तो मैं तुझे छोड़ हूँ । पर प्रोमीधियुन्त ने इस दार्त पर छूटना न चाहा । वह जियस का पतन चाहताथा न्यों कि वह मनुष्यों का मित्र था। इसलिए उसने यातनाओं का सहना ही मंजूर कर किया। - केवक।

**人名西塞斯特特 多尔**斯马克克

| हड़तालों की<br>संस्था                  | हड़ताली मजदूरों<br>की संख्या            | काम के दिनों<br>की चृति | प्रति मबदूर<br>चृति |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 398                                    | ४०१०९५                                  |                         | कात<br>२२.४ दिन     |
| ४०६                                    | ••••                                    |                         | 87.7                |
| <b>३२२</b>                             | ४५२५३६                                  | toleren 2 e 0           | १२.२ "              |
| ३५९                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ७५७७२८१                 | १६.७ ,,             |
| ६९४                                    |                                         | ••••                    | ११.४ ,,             |
| ७१६                                    | ७ ७२६५३                                 | <b>५</b> ७७२९६५         | <i>૭.</i> ૫ ,,      |
| ६५८                                    | ••••                                    | २३४२०००                 | %. <b>५</b> ,,      |
| ८२०                                    | ••••                                    | ३४४७०००                 | Ę.Ę,                |
|                                        | ७४७५३०                                  | ४०५४४३९                 | و ۲۰۲۷              |
| १६२९                                   | १६ <b>६१</b> ९४८                        | १२७१७७६२                | દ્.પ્               |
| <br>1 ) yeu                            | <b>२२१५३१</b> ७                         | १५६८३४६४                | ७.२ ,,              |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | ••••                                    | ३००००० घन्ट             | ***                 |

१ दिन तक की १ से ५ दिन तक १ से १० दिन २० दिन से हड़तालें ग्रधिक की हड़तालें ितम्बर तक १६ प्रतिरात की इडतालें तक की हड़तालें दिसम्बर तक ३० % ४४ प्रतिशत सितम्बर तक .३७:२ ,, ३३'४ प्रतिशत दिसम्बर्तक ३६.२ ,. 10 E . \$ 3.% ह प्रतिशत

े कुल पीण्ड-पावना करीन सवा श्ररत पीण्ड था। गत जुलाई के समफीते के श्रनुसार उसमें भिरत में निटेन की सैनिक सामग्री खरीदी गई; १६ करोड़ ७५ लाख पीण्ड श्रंग्रेजों को १६ करोड़ पैण्ड विदेशी विनिमय के लिए मुक्त किया गथा और शेप ८० करोड़ पर ३ होगा। श्री जयप्रकाश नारायण ने सरकार के सामने सुफान रखा था कि भारत में जो पेड निटिश पूँजी लगी हुई है, उसे पीण्ड-पावने के हिसान में ले लिया जाय। किन्तु ऐसा मतीत में भारत के श्र्य से मुक्त हो जायगा। किन्तु भारत को त्रिटेन के श्रार्थिक शोपण से मुक्ति

्र ११ है कि वन विहार वर्मीदारी उत्मूलन विल केन्दीय सरकार की स्वीकृत के लिए मेजा गया, र बान मथाई श्रीर श्री बगर्जावनराम ने उसका समर्थन किया ।

े भाद् से युक्तमान्त में तीन हजार वर्गमील भूमि को इति पहुंची श्रीर करीब बीस लाख भार्हे। इसी प्रकार बिहार में भी हजारों गांव जलमग्न हो गए हैं। सम्पादकीय —

## खेत-मजदूरों और शूद्रों की समस्या

"समाज, धर्म श्रीर राज्य सभी से परित्यक्त समाज की रीढ़ खेतिहर-मजदूर श्राज श्रार्ढदासता के बन्धन में पशुता के जीवन को बिता रहा है। संसार में जंबीरों की छोड़कर श्रीर क्या है, जिसे वह श्राना कह सके? देवता का मन्दिर उसके लिए बन्द है। प्रकृति की जमीन गैरों की है। जिस टूटी फोपड़ी में वह रह सकता है, उससे भी जब चाहे निकाला जा सकता है। हिन्दू धर्म की गन्दी प्रधा उसे सबसे नीची सतह पर रखती है। वह भारतीय समाज का त्याज्य पुत्र है।"

— पं० रामनन्दन मिश्र।

"... श्रम्रक्ती खेत जोतने वाले या तो खेतिहरभजदूर के दर्जे तक पहुंच गए हैं. या उनकी रक्ता करने
के लिए कोई कान्न नहीं है। इनके उत्पर कामचीर
विचवानियों की एक फीज है, जो इनकी कमाई से
पत्तती है। इन सबके उत्पर मोटे जागरचीर हैं श्रीर
उनके भी ऊपर जमीन्दार हैं।'.. ... 'इस सिलसिले
से हिन्दुस्तान के किसानों की तसबीर यह बनती है कि
गाँवों में तेजी से वर्ग-भेद यह रहा है। १९३१ की
मर्दु मश्रुमारी में देहात के बगों का यह नक्शा दिया
गया था।

गैर-काश्तकार लगानलोर क्रिश्न,५०,००० काश्तकार बृमीन्दार श्रीर ह स्पष्ट,५०,००० काश्तकार किसान क्रिशन हे,२५,२३,०००

किन्तु इस नक्शा में कई तरह के भ्रम हैं। रजनी पामदत्त ने भी एक नक्शा प्रस्तुत किया है:—

१९२१ ई० १६३१ ई० गैर-काश्तकार जमीन्दार...३७ लाख.. ४१ लाख काश्तकार (मालिक या लगान पर जोतने वाले ) ७करोइ४६ लाख...६ करोड ५५ लाख खेतिहर-मजदूर...२ करोड १७ लाख...३ करोड ३५ लाख १९४१ ई. की जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार स्वेतिहर-मजदूरों की संख्या ३५३०५६५६ है। पर पामदत्त का मत यह है कि खेतिहर-मजदूरों की संख्या खेती पर गुजर करने वालों की पूरी संख्या की आधी है। पंतर रामन-दन मिश्र के अनुसार खेत मजदूरों की संख्या १० करोड है।

१९४१ ई० की जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त प्रान्त में १२४२१०८० खेतिहर-मजदूर हैं। ९५ लाख ऐसे किसान हैं. जिनके पात ५ एकड़ से कम भूमि है। इन किसानों की हालत भी खेतिहर-मजदूरों के समक्ष्म है। 'पिछले वर्षों विहार में बिना खेतवालों की संख्या ३० फी सैकड़े से बद्दर ४० और ४५ फी सैकड़े के लगभग हो गई है।...बिहार के ३५फी सैकड़े किसानों के पास १० एकड़ से भी कम जमीन है— (यं० कावानव्द शमां)। इन ३५ फी सदी किसानों की हालत भी खेतिहर-मजदूरों की सी है।

'श्रार्थिक जीवन में सबसे नीचे की सीढ़ी पर खेतिहर-मजदूर हैं। इन्हें पैसे के रूप में शायद ही कभी मजदूरी मिलती हो। इनकी दशा बिलकुल गुलामों जैसी है, या कहीं-कहीं उनसे जरा कम समक लीजिए। हिन्दुस्तान के बहुत से हलकों में ऐसा रिवाज है कि जमीन्दार मालगुआर या मामूली किसान भी श्रंपन जन (खेत मजदूरों) को कर्ज के जाल में फॉम लेता है। इस तरह वह उस पर ही नहीं, उसके नार्ती-पोतों तक की जिन्दगी पर हावी हो जाता है।"

'वम्बई स्वे में दुबला श्रीर कोलो लीग हैं, जो बहुत कुछ श्रवने मालिकों के बेंधुए हैं। उनके श्रधिकांश परिवार कई पीटियों से श्रवने मालिकों के यहाँ टहल करते चले श्राए हैं।...

ं विश्वन-पच्छिम महास में इजवा, चेरमा, पुरुवः श्रीर होतिया लीग हैं, जी असल में गुलाम हैं। पूर्वी तट पर जमीन के मालिक ब्राह्मणु हैं। इनके खेतिहर-मजदूर ज्यादातर अच्छूत हैं। इनमें बहुत से पिड़्याल भी होते हैं। पिड़याल लोग एक तरह के गुलाम होते हैं, जो कर्ज की वजह से पीट्टी-दर-पीट्टी जमी-दारों की गुलामी करते आते हैं। इनका ऋण कभी चुकता नहीं होता। एक पीट्टी से दूसरी पीट्टी तक कर्ज चला आता है और जमी-दार अपनी जमीन जब बेचता है या मर जाता है तो जमीन के साथ पिड़याल भी नये मालिक के हवाले कर दिए जाते हैं।

"विहार में कम्मी सबसे नीचे दर्जे के गुलाम होते हैं। कर्ज लेने पर वे अपने मालिकों के बँधुए हो जाते हैं और व्याज के बदले मालिक की सभी तरह की टहल करते हैं।" (राधाकमल मुखर्जी "हिन्दुस्तान की भूमि समस्याएं" पुरु २२५-२९)

इँसके त्रालांबा खेतिहर मजदूरी की ही श्रेणी में एक और किसान समुदाय है। — ''खेत-मजदूरों श्रीर उठाए हुए खेतों को जोतने वाले किसानों के बीच में भेद करना बड़ा कठिन है। ऐसा बहुत कम होता है कि खेत रुपया लेकर उटाए जाँय। ग्रक्सर खेत बंटाई पर उठाए जात हैं जिसमें हमीन्दार को ४० से ६० फीसदी तक और कभी कभी ८० फी सदी तक पैदाव।र का हिस्सा मिल जाता है। वाकी हिस्सा किसान को मिल्ता है। इस तरह की शतों पर साल-दर-साल : मोहर्नेत करता हुआ किसान श्चपना पेट पालता रहता है। वह जमीन्दार से उधार लेता है, उसी से विया-वेसार, हल-माची श्रौर वैल-बिधया पाता है। उधर खेतिहर-मजदर की यह हालत होती है कि वह छोटी-मोटी जरूरतों के लिए जमीन्दार से पेशगी रुपये लेता है, ऋौर फसल काटने पर या तो कुछ गल्ला या लाँक का एक हिस्सा पा जाता है। बिया-बेसार, इल-माँची श्रीर बैल-बिधया वह भी जमीन्दार से लेता है। कहीं कहीं पर उसे थोडा पैसा और थोड़ा नाज, दोनों चीजें मिल जाती हैं! मजदूर ग्रपनी चीजों से भी किसानी कर सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जमीन्दार बाहर का होता है तो यह नहीं पता चलता कि जोतने-बोनेवाला श्रादमी खेत-मजदर ई या जमीन्दार ने उसे खेत उठाया है।"

ग्रिधकांश खेतिहर-मजदृरों के पास ग्रावास घर नहीं है। जिस जमीन पर उनका भोपड़ा होता है, वह जमीन उस जमीन्दार के नाम पर दर्ज होती है, जिसके यहाँ खेतिहर-मजदूर काम करता है। ऐसे खेतिहर-मजदूर गुलाम श्रेणी में होते हैं—ग्रीर इनको भी कानूनी किताबों में समान ग्रिधकार दिया गया है, पर इनकी ग्रासली हालत पशुत्रों की सी है। ये सम्पूर्ण ग्रायों में सर्वहारा होते हैं। इन्हें कर्ज से नाम पर रुपया देकर इनको गुलाम बनाया जाता है।

"....युक्तप्रान्त में पाँच साला मजदूरी की जाँच से १९३४ ई० में पतां लगा कि रोजाना मजदूरी की ग्रौसत ३ ग्राने है, ग्रौर ३२६ गाँव ऐसे ये जहाँ रोजाना मजदूरी का श्रीसत ६ पैसा पड़ता था।" ... 'जाति प्रथा की प्रतृत्ति मजदूरी को कम करने की है। यदि छोटी जाति का मजदूर है, तो मजदूरी कम दी जाती है। जहाँ मालिक जमीन्दार है अथवा महाजन है ऋार मजदूर जमीन्दार या महाजन से बिना लगान के जमीन पाए हुए है या अगाऊ रुपया लिए हुए है, वहाँ मजदूरी कम मिलती है। ( संयुक्त प्रान्त के ) पूर्वी जिलों में इस प्रकार को मजदूरी का ग्रधिक प्रचार है। इसके ग्रलावा स्थान-भेद से मजदूरों की कार्य चमता में भेद होने से मजदूरी में थोड़ा फर्क पड़ता है।...पश्चिम से पूरव की छोर हम ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं, मजदूरी कम होती जाती है ।'' श्रो सत्यदेव शास्त्री का कहना है कि युक्तप्रान्त के विश्वमोत्तर में इस मँहगी के जमाने में भी॥) से १।) रोज की मजदूरी है । श्रीर पूर्वी इलाके में कहीं।) कहीं॥) रोज की मजदूरी है। बिहार में आज भी १ सेर से २ सेर के बीच मोटा श्रन मजदरी में दिया जाता है। बिहार में "सेत मजर्रों को ड्योढ़े-दूने सूद पर अनाज और रुपया लेने को मजबूर होना पड़ता है। बिहार में "खेत-मज़द्रों पर चौकीदारी टैक्स दूसरों से ज्यादा लगाया जाता है। प्राचीन युग में 'खेत मजदूरों को नां तरह तरह की सुविधाएं मिलती थीं-जैसे परव-न्यांहार में खाना-पीना, शादी-विवाह तथा दूसरे श्रवसरी पर मिलने वाला कपड़ा-लता. पशुश्रों के ंगर घास-भूसा,. जलावन के लिए लकड़ी-गोंइटं,

शाक, फल-फूल, कन्द-मूल, घोंघा सितुत्रा, मछली त्रादि—-ग्रव इन सव चीजों का मिलना वन्द हो गया है।" सर्वत्र खेतिहर-मजदूरों का सब से बड़ा भाग शूद्ध त्रौर उसमें भी त्राखूत है। इन्हें त्राधुनिक भारतीय उन्नत भाषा में प्राय: "हरिजन" कहते हैं। ये सभी सामाजिक सुविधात्रों क्रौर न्याय से वंचित हैं। यदि ये लोग उच वर्ग के त्रापने मालिकों के निकट त्रा-दासजनोचित (स्वाधीन मनुष्योचित) व्यवहार करें तो उन मालिकों द्वारा उनका पानी वन्द किया जाता है, उनके रास्ते त्रीर पेशाव पैखान में भी स्कावट पैदा की जाती है। मार वो उनपर पड़ती है सो तो त्रालग है। किन्तु फिर भी कानून की नजरों में उनको समान त्राधिकार है।

सितम्बर

श्ट्रों की दृष्टि से कसाईखाने की कानूनी किताय ( या जेलमैनुग्रल कह लीजिए) ग्रांर सबसाँ को इष्टि से मानव धर्म शास्त्र के ग्रान्दर सात किस्म के दास गिनाए गए हैं (मनु० ४८--१५ )। प्राचीन पंडिता के मत से "पूर्व काल में दास और श्रूदका एक ही अर्थ था। यद्यपि सभी शूद्र दास नहीं होते थे, परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास शुद्ध गिने जाते थे । मनुस्वित में जो यह लिखा है कि शूटका निजका धन कुछ मी नहीं है, उसका मालिक उसके धन की खुशी से ले सकता है, सो-इस श्ह्ना ऋर्य दास ही है।" ( "जैन साहित्य त्रोर इतिहास'' पृ० ५५०) ऐसे दासों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है (८—१९—१६)। श्रौर वही दास कम्मी, कमकर, दुवला, कोर्ली, इजवा, चेरूमा, पुलैया, होलिया, पड़ियाल, ब्रांर 'हरिजन'' ( त्रर्थात्—श्चळूत शूद्र ) त्राज स्वेतिहर मजदूर है। इन दासों (गुलामों) खेतिहर मज-दूरों के हितों की थ्रोर सब से पहले भगवान बुद्ध ने घ्यान दिया। उनके समय में भी दास खेता में काम करते ये श्रीर उनके गांव बसे थे। बुद्ध ने श्रपने संघका द्वार सब के लिए खोल दिया था। फलतः दास मुक्त होने लगे-ऋण-बन्धन में बंधे दास भी मुक्त होने लगे। इससे उस समय के स्थापित स्वार्थी वर्ग में इल-चल मच गई। ऋण द्वारा दास बनाने वाले श्रेष्टि ( सेठ, व्यापारी, सदस्वीर, महाजन ) ऋौर राजपुत्र, च्त्रिय, सामन्त बुद्ध के सहायक थे। श्रयने इन समर्थकों के दवाव से परम काश्यिक बुद्ध को लाचार होकर यह नियम बनाना पड़ा कि संघ में ऋगी श्रीर दास

को प्रजंख्या नहीं सी जायगी। बुद्ध के इस नये निषेधा-त्मक नियम के बावजूद बौद्ध धर्म के श्रन्दर वर्ण-व्यवस्था के प्रति तीव विरोध था। श्री भगवतश्ररण उपायाय के अनुसार एक समय में शूद श्रेणी ने राज-सत्ता को भी हिला दिया था। किन्तु उसने समाज के श्चर्यनीतिक टांचे को नहीं बदला। कालान्तर में श्रुति को ग्रमान्य कर के चलने वाले वैष्णव धर्म ने शूद्र श्रेगी को कुछ सहारा दिया। किन्तु शीघ ही उच्च वर्गा के हिन्दुत्रों ने वैष्णव धर्म में प्रवेश करके वैष्णव धर्म के इस तत्व को नष्ट कर दिया ( 'वैष्णव साहित्ये समाज तत्व''—डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त )। फिर शूद्र श्रेणी के बबीर ब्रादि सन्तों ने शृद् श्रेणी में ब्रात्मे-चेतनाकासंचार किया। किन्तुथोड़े ही दिनों बाद रीवां नरेश श्री विश्वनाथ सिंह जुदेव स्रादि सामन्तों ने क्वीर-पन्थ में प्रवेश कर कवीर के मतों की वेदसम्मत व्याख्या की प्रवृत्ति वैदा की इन कारणों से कवीर पन्थ के कान्तिकारी तस्व नष्ट हो गए ( श्रमी प्रकाशित "कबीर पन्थी साहित्य" ले० दं० हजारीप्रसाद द्विवेदी )। १९०५ के ब्रास पास से सः।ज-सुधर ब्रान्दोलन की नई लहर उठी । जातीय सभाग्री ग्रीर संगठनी का उदय हुआ। अनेक श्र्य जातियों ने अपना नाता ब्रासम् अर्थार अत्रिय वर्ण ते जोड़ना प्रारम्भ किया। इस सारे जातीय इलचल में एक बात महत्त्वपूर्ण है कि सभी शृद्ध जातियों ने महाभारत काल से पूर्ववर्ती ब्राह्मण श्रीर च्त्रियों से ही श्रयना नाता जोड़ना शुरू किया। जनेक पहनों, मांस मछली न खात्रों शराव-नशा का व्यवहार न करो, ब्राह्मण ज्तियों की नकल करो; यही सब इस आन्दोलन की कुछ प्रवृत्तिया थीं। ब्राह्मणवाद की वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार कर, ब्राझ णों से ही प्रमास पत्र प्राप्त करके ग्रयने शहरत को दूर करने की कोशिश शूट जातियों ने की ! शूट्टव और द्विजल के पीछे जो अर्थनीतिक व्यवस्था है, उसे इन जातियों के नेतात्रों ने नहीं देखा, ग्रांर उनके न देखने का कारण यह था कि व नेता अपनी जाति में अपेनाकृत सम्पन्न य तथा हिन्दू समाज में श्रवनी सामान्य सामाजिक मर्यादा चाहते थे। बह युग भी मध्यम श्रेणी के उदय का था। इस श्रान्दोलन का परिगान यह हुआ कि अपेन्।कृत अर्थ-नीतिक दृष्टि से सम्पन्न जातियों और उनमें भी सम्पन्न व्यक्तियों की प्रतिष्ठा समाज में ऋषेत्र।कृत बढ़ गई।

सामान्यतः श्रर्यनीतिक, दृष्टि से शूद्र जातियां ही रह गईं—हीन रह बाने के लिए हिन्दू समाज के र्षोद्वारा बाध्य याँ । इसलिए ऐसे ग्रान्दोलनों से श्रूट ायों का सामृहिक हित न हुन्ना। इसके बाद महात्मा ी ने "हरिबन" भ्रान्दोलन चलाया। इस रोलन की मूल प्रेरणा थी---शूट्रों के प्रति सबर्णों द्या-वृति को उक्ताना ! इसका एक तो परिणाम हुआ। कि अपर्यनीति के कारणों से सबर्णों पति शुद्धों में जो घृषा, विद्वेपमय संघप बट् षा. वह पीमा पड़ गया। यह ज्यान्दोलन बुद्ध, <sup>विर</sup> श्रीर स्वामी रामानन्दजी से त्र्यागे जाने की ग नहीं रसता था। इस म्रान्दोलन से श्ट्रों को मंदिरों में भरमने का स्नात्मसंतोप प्राप्त हुन्या पर भीतिक व्यवस्था के बदलने से इन ग्रान्दोलनों का वैभी सम्बन्ध नहीं था, इसलिए इतिहास के प्रारम्भ लेक आब तक सदों की अर्थनैतिक हालत ज्यों त्यो है - वामान्य समूह रूप से ने गुलाम के गाम ही है।

श्रीद का कांग्रेसी राज्य श्रुटों की हालत को बोरेगा, ऐसा सोचना मूलों के स्वर्ग में गहना है। पने श्रानुगत्य के स्त्राश्वासन के साथ जगजीवनराम ीर उनके कुछ साथियों के मुँह में अधिकारों के टुकड़े अ यह क्षिमी हुकूमत शुद्धों, खत-मजदूरों का वसे ्रिन करेगी, बैसा शुंग वंशके पुष्यमित्र ने किया, ति ने किया, मुगलों ने किया श्रीर ऋंग्रेजों ने किया। किः शिंदों के अन्दर जीने की अग्रालिश शर्त और दिते ही भावना से (कालिदास के राज्दों में ) पुनः कित हो विषवा होने से बचाना है, ( युगपुराण के ि प्रविध्याहान स बचाना हु, (उ.उ. क्रीर क्रिक्त ) पुनः पाटलियुत्र को पुरुपरहित क्रीर विभाष होने से बचाना है, तो जमीन की व्यवस्था ही हैरिलना हीगा, खेतों की नये सिरे से व्यवस्था हेली होगी, खेती का नय । पर क्षेत्री, खेतिहर मजदूरों को हालत की बदलना तिमा, स्वतिहर मजदूरा का हालत ना कि विमान समाज की अर्थनैतिक व्यवस्था की हिस्केर <sup>समाजवा</sup>दी श्रर्थनीतिक व्यवस्था कायम

कित सूते श्रीर खेत-मजदूरों की भी यह श्रान्स्त्री के प्रमा श्रीर खेत-मजदूरों का मा पर के के के लेना चाहिए कि यदि जातिवाद के श्राधार के जैकी समिता चाहिए कि यदि जातियात के जिल्हें समिता का समाधान मम्भव होता, तो आज ते हो पह समस्या का समाधान मण्यव काला. ... पह समस्या ही न होती। समाजदास्त्र का

सिद्धान्त यह बताता है कि जातियों की उत्पत्ति विभिन्न टाइपों की सामन्ती ऋर्यनीतिक व्यवस्थाओं का परि-गाम है। ग्रतः खेत-मबदूरों ग्रोर शुद्दों की समस्या का समाधान सामन्ती ऋर्यनैतिक-व्यवस्था के परिवर्तन श्रीर समाजवादी श्रर्थनैतिक व्यवस्था की स्थापना के साथ ही होगा - जिसका श्रावश्यक परिणाम जाति-व्यवस्था, ( शूट्रत्व- ब्राह्मणत्व ) का लोप भी होगा । इसलिए ः शूट्रो ग्रीर खेतिहर-मजदूरों को जातीय सभाग्रों से ग्रलग रहना चाहिए। खेतिहर-मजदूरों ग्रीर शद्भों के अन्दर काम करनेवालों का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह खेत मजदूरों श्रौर शूहों को साम्प्रदायिक जाति-सभाग्रों से ग्रलग करके उनका सम्बन्ध ऐसी संस्थाग्रों से जोड़ें, जो ग्रर्थनीतिक ग्रीर क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखर्त हों। श्रवः खेत-मजदूरी न्त्रीर शुट्टों को कान्तिकारी संस्थान्त्रों के सम्पर्क में रहना चाहिए । शोषित संघ ग्रांश त्रिवेणी संघ कुछ जगर्जावन रामों की वैदा कर सकता है, जिससे शुद्धों, खेतिहर-मजदूरों की समस्या का समाधान इस्तिए सामव नहीं कि इन संस्थात्रों के पास परिवर्तित समाज व्यवस्था की कोई भी परिकल्पना नहीं है, कोई भी श्रर्थनीतिक सिद्धान्त नहीं है। श्रतः इन संस्थाश्रां ते भी खेतिहर मजदूरों श्रीर शुद्धों की बचना चाहिए। इन संस्थाश्री का भी नैतिक कर्तब्य है कि समय की पहचान कर श्रपने को समाजवादी व्यवस्था के साथ मिला दें !

सन् १९४८

वर्तमान भूमि-न्यवस्या के रहते खेत-मजदूरों भ्रौर श्हों की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। इसलिए जमीन्दारी-प्रथा का नाश निहायत जरूरी है। जमीन्दारी-प्रथा को बिना मुद्र्याविजा के मिटाना चाहिए। जमीन्दारों के पास सीर श्रादि की जितनी जमीनें हों उन सबको सहकारी खेती के आधार पर खेत-मजदूरों में बाँट देना चाहिए। ऊसर जमीन को खेती लायक बना कर खेत-मजदूरों में उसी ग्राधार पर वितरित कर देना चाहिए। इस तरह खेत-मजदूरी की प्रथा का भ्रन्त कर देना सम्भव है। ऐसा होने से खेत-मजदूर यथार्थ किसान के रूप में परिशात हो आयंगे। प्रत्येक खेत-मजदूर परिवार की मकान बनाने के लिए कम से कम हो बिखा भूमि मुक्त मिलनी चाहिए, जो निश्चित रूप-से उसी परिवार के नाम लिखी हो श्रीर कान्न की ऐसी व्यवस्था हो कि पैतृक मकान पर से किसी भी परिवार की सन्तान की कर्ज स्त्रादि के लिए

वेदलल न किया जा सके। सरकारी घोषणा के द्वारा खेत-मजदूरों श्रीर शूद्रों पर महाबनों श्रीर जमीन्दारों के तमाम कर्जे की नाजायब घीषित किया जाय, जिससे खेत-मजद्रों की ऋईदासता का श्रन्त हो बाय। जब तक खेत-मजदूरों के लिए बमीन की व्यवस्था करके उनको ययार्थ अथौं में किसान नहीं बना दिया जाता, तब तक उनके लिए जीने लायक मजदूरी की दर निश्चित की जाय । 'जीने लायकः से मतलब यह नहीं कि जैसे वह श्राज जीवित हैं। हमारे मत से इस समय खेत-मजदूरों को जीने लायक मजदूरी नहीं मिलती और वह मनुष्य की तरह जीवित भी नहीं हैं। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने जो मजदूर जाँच कमेटी' बैटाई थी, उसने १९३९ में ग्राधारभूत मजदूरी ( Basic pay ) की दर कम से कम ३०) माइवार निश्चित की है। पर उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में श्रीर जो कुछ कहा है, उसके मुताबिक मजदरों की कम से कम माहवारी मजदरी ३५) होनी चाहिए। हमारी राय में इसी को खेत-मजदूरों के लिए भी वेसिक मजदूरी स्वीकार करना चाहिए। सबको ताल, तालाव और पांच की नदी से मछली बान करने का त्राधिकार हो । इसके साथ ही खेत-मजन्रों को रहने के मकान के लिए दो बिस्वा जमीन द्यार ५ बीघा खेत मिलना चाहिए। यदि सरकार खेत-मजदूरी के लिए ऐसा नहीं करना चाहती, तो उसे खेत-मजदूरी के लिए एक जाँच कमेटी बैठानी चाहिए. जिसके अपन्दर खेत मजदरों में काम करने वालों को भी अपने प्रतिनिधि रखने का इक हो। इमें मालूम हुआ है कि केन्द्रीय श्रीर युव्यीक सरकार ने खेत-मजदूरों के लिए बॉच कमेटी नियक्त किया है। पर यहाँ इम एक बात की स्पष्ट कर देना चाहते हैं: - इम को पता लगा है कि कांग्रेसी हुकूमत की जेबी संस्था ऋाई० एन० टी० यू० सी० ने खेत मजदरों की टाई लाख की फर्जा संख्या श्रपने कागजों में दर्ज की है। किन्तु पूर्वी संयुक्त प्रान्त श्रीर सम्पूर्ण विद्वार की जानकारी के अधार पर इस कह सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग की इस गदार संस्था का खेत-मबदूरों में कहीं भी श्रस्तित्व नहीं है। मण्डल कांग्रेस कमेटियों के ग्राधार पर इसने अपना र्रावस्टर भरा है। इसुलिए इम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जाँच कमेटी के लिए खेत-मजदूरी का प्रतिनिधि उनमें से चुना जाय. जिन्होंने खेत-मजदूरों के लिए संपर्व किया हो, स्त्रीर

संघर्ष का प्रमाख कांग्रेसी राज्य में उनको मिली तक-लीपें मानी आयं। यहाँ हम यह भी कह देना चाहते हैं कि यदि सरकार इसकी न माने तो उसकी जाँच कमेटी का वैसा ही वहिष्कार किया जाय, जैसा साईमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था।

सिदान्ततः खेत-मजद्रों त्रीर शूद्रों की सम्पूर्ण समस्या का समाधान खेती की जमीन की नई ऋौर समाजवादी व्यवस्था से ही सम्भव है। खेत-मजदूरों श्रीर शहों में मानवीयता की प्रतिष्ठा के लिए श्रावश्यक है कि जितनी जमीन को ५ प्राणियों वाला एक किसान परिवार जोत-त्रो सके उतनी ही जमीन उसे मिले। ज्यादा या फ।लत् अमीन किसी के पास न रहे। राज्य द्वारा यह निश्चित कर दिया जाय कि एक परिवार के पास कितनी तमीन रहनी चाहिए । संयुक्त प्रान्तीय समाजयादी दल ने निश्चित किया है कि एक किसान परिवार के पास कम से कम २० बीवा जमीन का रहना स्त्रावश्यक है। इस भी एक किसान परिवार के पास जमीन के इस अनुगत को उचित समभते हैं। हमारा यह मत है कि इस निदान्त को सख्ती से अपना में लाने से खेत-मजदूरी की प्रया अतीत की वस्तु हो जायगी और शुद्दत्व की अविक पृंटम्मि लुत हो जायगी। खेती के ऐसे बँडवारे के बाद की लोग बच जॉय. उनकी मानवीय ब्यवस्था के साथ उद्योग धन्धों में लगाना चाहिए।

इस बक्त भारतवर्ष में किछान-क्रान्ति की पूरी परिस्थिति तैय र ई। खेत-मबदुरीं ख्रीर शूदों का जो सम्बन्ध प्राचीन समाजन्यवस्था में था, वह सम्बन्ध ऋं:टोशिक उन्नति ऋौर पुंजीवाद के कारण ट्ट गया है : जगह जगह खेत-मजदूरों का संघर्ष भी जारी है। २० बीघा से कम जमीन वाले किसानों श्रीर खेत-मबद्रां तथा शुद्रों की समस्याका आरापस में निकट सम्बन्ध है। इन निकट सम्बन्धों को क्रीर भी धनिष्ट बनाकः क्रमीन की नई व्यवस्था के लिए तीव श्रान्दोलन उठ सकता है। यदि वर्ग चेतन। का श्राधार भूमि की तम जवादी योजना, लगन के कार्यकर्ता श्रीर कान्तिकारी नेतृत्य का योग आज की किसान परिस्थिति ते ही जाय तं निश्चित है कि या तो हुकूमत ऋपने को बदलेगी अथवा जनता हुकुमत को बदल देगी।

वैजनाथसिंह ''विनोद''

स्राचार्य नरेन्द्रदेव 🕝

्रामंवृत्त 'वेनीपुरी' वैजनाथ सिंह 'विनोद'

( जनवरी १६४८ से दिसम्बर १६४८ तक )

| अनुक्रमणिका |
|-------------|
|-------------|

| <u></u>                                                                                           | . ः अ           | नुक्रमा    | ણ ઋા                                                          | -                      | ,              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| श्री अमृतरायः                                                                                     |                 | पृष्ठ<br>- | श्री शहंभक्तसिंह 'भक्त'                                       | गर्ज                   | १८०            |
| <sup>(. काच</sup> ड़ (कहानी)                                                                      | फरवरी           | 999        | १. मत्यञ्जय गांधी (कविता)                                     | मार्च ,                | ,              |
| श अवनीन्द्रक्रमार विद्यालकार                                                                      |                 |            | प्रो <b>ं</b> गोरावाला खुशाल जन                               | •<br>मार्च             | ۲۰ <b>۹</b> ۰۰ |
| ूर बायिक संकट, महिगी और                                                                           |                 |            | १. देशद्रोह बनाम साम्प्रदायकता                                | भाष                    | 70 3543        |
| <b>मुद्रास्फो</b> ति                                                                              | सितғबर          | २१९        | जन्म लिस्सो च्यांगकाई <sup>श्</sup>                           |                        |                |
| श्री इन्द्रप्रवाप तिवारी                                                                          |                 | • •        | १. चुङ्हवा (चीनी) राष्ट्र की वृद्धि                           | फरवरी -                | 990            |
| ाः वात भाग को क्रीको क्रीको ४ <del>- ६ - ६</del>                                                  | ा) अगस्त        | १३४        |                                                               | पारवरा व               | allo           |
| " अपनाकर भट                                                                                       | 7.7.            | • '        | ्र नातान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्या                           | 'dooroo                | ••             |
| (, <del>41177</del>                                                                               | अप्रैल          | २४९        | १. भारतीय चलकापाक राज्य                                       | जनवरी                  | ષ્ષ            |
| श्र 'अंचलः'                                                                                       |                 | •          |                                                               |                        |                |
| ै नया देवता (कविता)                                                                               | अप्रैल          | २७१        | २. " "                                                        | 1 112-                 |                |
| ' वाप (कविता)                                                                                     |                 | - /4       | प्रो० जगन्नाथ मिश्र                                           | •<br>अप्रै <i>ल</i>    | २५५            |
|                                                                                                   | ्.,<br>हो० फिल० | 4          | ्र भाटमं की जय <b>या</b> त्री                                 | 31 Y Y                 | ``'            |
|                                                                                                   | जनवरी<br>जनवरी  | દ્         | श्री जयचन्द्र विद्यालंकार                                     | <sub>जिस</sub> हतर     | ४६१            |
| ंगपा कीरला ≥े ले ले ले ले ल                                                                       |                 | • -        | श्री जयचन्द्र विद्यालंकार<br>१. वरमा में विद्रोह, भारतपर कलंक | 5454                   |                |
| ि साम्प्रदायिक समस्या—एक समा<br>दश्यस्करूप                                                        | जनारी           |            | . २ नवद्धारातास्थ्य                                           | जु <b>∻</b>            | ४३८            |
| दुरवस्त्रहरूप<br>इस्वस्त्रहरूप                                                                    | गवादा<br>अप्रैल | ३०७        |                                                               |                        | ६३             |
| र नेयं समाजमं वार्य                                                                               | अप्रल<br>ं मई   | ३६४<br>३६४ | 🤿 सोशलिस्टों को वाट प्या पार्टिं                              | ن ما هام               | ६६             |
| पशिया                                                                                             | •               | ४५०        | ३. कांग्रेस अध्यक्ष को पत्रं <b>"</b>                         | "<br>जून               | ४२३            |
| ४. सिनेमा और भारतीय जीवन                                                                          | जून             | १२८        | 🗸 ममाजकी ईंटें                                                | 5.1                    |                |
| ्रे एक अमेरिकन प्रयोग                                                                             | अगस्त           | १२८<br>३६६ |                                                               | दसम्बर                 | ४२८            |
| 30011777                                                                                          | नवम्बर          |            | ० तिथाम (कविता)                                               | दसम्भ ५                | • •            |
| 1. 4ghz                                                                                           |                 |            | श्रीदलसुख माछत्रशियाँ<br>श्रीदलसुख माछत्रशियाँ                | चर्चन मर्ड             | ३३६            |
| श्री केष्णकान्त श्रीवास्तव, बी० ए<br>१. वे परिवर्तन क्यों ?                                       | विजि अप्रैल     | , २६७      | ्र अस्य निक गजराता भारत                                       | न्द्रशास्त्र ।<br>जलाई | 8              |
| 1. 4 of-                                                                                          | (0              |            | २. क्षमा-श्रमण गांधीजी<br>२. क्षमा-श्रमण                      | 3,                     |                |
| OLD-27                                                                                            | मार्च           | २१९        | श्री ''दिग्नाग''                                              | जनवरी                  | રૂ હ           |
| श्रीमती कृष्णा दीक्षित, बी० ए०<br>भामाजिक निर्देश (देश)                                           | , बी० टी०       | •          | श्रा शद्भाग<br>१. प्रतःप (कहानी)                              | जगपण<br>जन             | ४३६            |
| भवा कृष्णा दीक्षित, बी० ए०<br>श्री मिरिजाकुमार माधुर<br>भे नेवा युग (बाजकर)                       | मार्च           | १०५        | १. प्रतरप (कहानी) २. नवीं सदी चीन का सामाजिक सं               | HOH MILL               | , —            |
| श्री मिरिजाकुमार माधुर<br>१. गया युग (कविता)<br>भी० गिरिराजप्रसाद गुप्त<br>भारत की खाद्य-गुप्तस्म |                 |            | र् नवा स्त्र<br>आचार्य नरेन्द्रदेव<br>आचार्य नरेन्द्रदेव      | _\ चार्च               | २२३            |
| मी० गिरिक्त (कविता)                                                                               | , मई            | <b>345</b> | स्राचार्य नरेन्द्रदेव<br>१. महात्माजी को श्रद्धाञ्जलि (१,     | २) गा <b>ं</b> •       | २०५            |
| भी० गिरिराजप्रसाद गुप्तः<br>भे भारतकी खाद्य-समस्या                                                |                 |            | १. महारमा अप्तार पर विश्व के स्वारमा अप्तार पर किस्सारण       | 143.4.                 |                |
|                                                                                                   |                 |            | 0                                                             |                        |                |

| बर  | - 1 | • . | अनुक्रमुणि |
|-----|-----|-----|------------|
| • • |     |     | 413/1/1911 |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                          |                                   | U        | · · u - ·                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| . §                                                                              | २. विश्वयुद्ध की बोर .            | वप्रैल   | ¥67                                     |
| ३. प्रगतिशील साहित्य अन्दूबर २४१                                                 | ३. चीनी संस्कृति के प्रतीक        | दिसन्बर  | · 2886 ·                                |
| ४. जन-शिक्षा दिसम्बर ४५७                                                         | श्री वालकृष्ण गुप्त               |          | •                                       |
| श्री निरंकारदेव 'सेवक' एम० ए०                                                    | भारत-सरकार की बीद्योगिक नीति      | जुलाई    | ३०                                      |
| १. पहिली मई (कविता) मई ३८१                                                       | श्री वैजनाथ सिंह "विनोद्"         | •        | •                                       |
| श्री निरंजनेकुमार शास्त्री                                                       | १. सामाजिक क्रान्ति क्रा एक कदा   | ा मई     | <i>७७</i> ६                             |
| १ समाजवादी प्रगति और गांधीजी मार्च १६५                                           | २. आधुतिक साहित्य में वर्ग-संघर्ष | अगस्त    | 8. <del>*****</del> •                   |
| २. हमारी राष्ट्रीय सरकार की पृष्ठभूमि                                            | ३ भारतीय संस्कृति पर वर्ग-प्रभा   |          | ₹86 .                                   |
| और उसका स्वरूप ेे अगस्त १२२                                                      | श्री भगवतशर्गा उपाध्याय           |          | •                                       |
| श्री प्रभावर माचवे                                                               | १. भारतीय वर्णव्यवस्था या अ       | भिशाप जन | वरी २                                   |
| १. बांपूका एक संस्मरण (किवता) मार्च २०३                                          | २. 'तं वेधा विदधे नूनं महाभूत     |          | ,<br>.•                                 |
| श्री प्रहळाद प्रधान                                                              | समाधिना'                          | फरवरी    | १४२                                     |
| १. आषाढ़ी पूर्णिमा और धर्मचक-                                                    | ३. काश्मीर का इतिहास              | मई       | <b>३</b> २०                             |
| परिवर्तन अगस्त १४३<br>श्रीएाळ एम० स्वीजी                                         | ४. ब्राह्मण-साम्राज्य             | जून      | 808                                     |
| श्राक्षाक एसण् स्थाजा<br>१. आधुनिक समाजवाद का जन्म अगस्त १०८                     | ५. मिस्र का प्राचीन इतिहास        | अगस्त    | ८१                                      |
| प्रॉ० पीठ बीट वापत                                                               | ६. वाबुल का व्यापार               | सितम्बर  | १६० "                                   |
| श्राठ पाठ बाठ वापत<br>१. आचार्य धर्मानन्द कौसाम्बी—स <del>च्चे</del>             | ७. मेरी कहानी (शूद्र)             | अक्टूबर  | ٠ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ |
| र. आचाय यमानन्द कालाम्बर्ग्सण्य<br>राष्ट्रसेवी और प्रसिद्ध पाली विद्वान फरवरी ८० | ८. मेरी कहानी (अन्त्यज)           | नवम्बर   | ३३७                                     |
| श्री पुरुषोत्तम खत्री, एम० ए०                                                    | श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन        |          | वृष्ट े                                 |
| १. पूंजी बाद का आर्थिक संस्थान दिसम्बर ४३५                                       | १. सेवाग्राम के संस्मरण           | जनवरी    | १५                                      |
| श्री पृत्तनप्रसाद् वर्मा                                                         | श्री भदन्त शान्ति भिक्षु          |          | •                                       |
| १. पेरिस-कांग्रेम नवम्बर ३२८                                                     | १. बुद्धिवादियों की नैतिकता       | मई       | ३४६                                     |
| श्री ''बचन' <sup>'</sup>                                                         | २. नैतिकता और मनुस्मृति           | जुलाई    | Ę                                       |
| श. अभी, विलम्ब है (कविता) फरवरी ८१                                               | श्री मनोज बसु                     | -        | . •                                     |
| २. बापू के प्रति (कविता) अप्रैल २३९                                              | १. घरती किसेकी है ?               | नवम्बर   | ३५९                                     |
| र. बार् म यात (भागा)<br>श्री वचन सिंह                                            | श्री महेन्द्रचन्द्र राय           |          |                                         |
| थ्र। बचन ।सर्वे<br>१. अपने देशमें अपना राज दिसम्बर ४२६                           | १. जीवित अतीत                     | अप्रैल   | २८५                                     |
| हाक्टर बनमाजीशरण, एम॰ डी०                                                        | २. वास्तववाद                      | फरवरी    | 616-                                    |
| हाक्टर बनमाकारारण राज्य ।<br>१. सामाजिक चिकित्सा फरवरी १३३                       | ३. लेखक की गरज                    | जुलाई    | ₹८ ·                                    |
| १. सामाजिकाया चनवेदी                                                             | ४. रस और रूप                      | अगस्त    | 96                                      |
| ^ <del>नामि देखता</del> साहित्यक सार सास्कृतिक                                   | ५. माया का बन्धन                  | अक्टूबर  | २७६                                     |
| १. हमार देशका साहरिका । मई ३४२<br>पुनर्माण                                       | श्री महेन्द्र भटनागर              | _        |                                         |
| A क्लिकोर "तारायण"                                                               |                                   | सितम्बर  | १५९                                     |
| श्री ब्रजीकरारि नाराने ।<br>१. चाँद सपना लग रहा है (कविता) जनवरी । ४७            | २. दूर खेतों पार (कविसा)          | नवम्बर   | ३७८ -                                   |
| १. चाद सपना जन रहे ए<br>२. स्वगतकयन (कविता) अप्रैल २६१                           | प्रो० म० सी०करमरकर                |          | •                                       |
| ्र र्नित एम० ए०                                                                  | १. हर दिन का राग '                | जून      | ४१९                                     |
|                                                                                  | २. मराठी साहित्य की अत्याधृनिक    |          | 2 5 11                                  |
| १. बीक्षणा-पूर्व (१९५५) करवरी । १२५ । या समुदायएक योजनी फरवरी ।                  | प्रवृत्तियां                      | मई       | +                                       |
| AL A.S.                                                                          |                                   |          |                                         |

अनुक्रमणिका

| 80%                                         |             | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  | 10 N        | ।५७म्बर                                  |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| श्री मॉरिस डॉब                              |             | २. युक्तप्रान्तमें १८२१ का पहला        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1           | ्रे शम्भूनाथ सिंह<br>१ जून-देवता (कविना) |
| २. मान्संवाद और समाजशास्त्र अवटूबर ्        | २६३         | रेग्यूलेशन                             | दिसम्बर                                 | ४२९ है      | १. जुन-देवता (कविता)                     |
| श्री मॉरिस मिरलॉ पोण्टी .                   |             | श्री रामधारी सिंह ''दिनकर्''           | •                                       |             | २. जन-धारा ( ,, )                        |
| १ मार्सवाद जार परान                         | 600         | १. अघटन घटना क्या समाधान (करि          | वता) मार्च                              | १५७         | ₹. जन-संस्कृति .                         |
| प्रो० मुकुटविहारी लाल                       |             | डाक्टर रामविलास शमो                    | ·                                       |             | श्री शम्भूपसाद बहुगुन                    |
| १. लोकतान्त्रिक समाजवाद की .                |             | १. ''टेड़े'-मेढ़े रास्ते'' (समालोचबा)  | ) , जुँलाई                              | ५०          | र् भन्द्रकुवर बरदर्शल की                 |
| ्रनैतिक धारणा अगस्त •                       | ८६          | श्री रामवृत्त वेनीपुरी                 |                                         |             | श्री शान्ति, एम० ए०                      |
|                                             | ३७९         | १. वचपन (शब्द-चित्र)                   | जनवरी                                   | • ২৬ ৾      | रै. गरीकों के भी हैं भग                  |
| ३. समाजवाद के नैतिक आदर्श दिसम्बर           | ४११         | २. संघमित्रा (एकांकी नाटक)             | सितम्बर                                 | १७२७        | ि श्री शिवनाथ, एम <b>०</b> एट            |
| पं मोहनलाल महतो 'वियोगी'                    |             | श्री राय <del>श्रानन्दकृष्ण</del>      | •                                       |             | र. महात्मा गांधी की स                    |
| १. मंदिरं-पथ का भिस्तारी फरवरी              | ९ ३         | १. वीरगति (कहानी)                      | अगस्त                                   | १३१         | २. हिन्दी साहित्य-वर्त                   |
| ैं२. मींग ले (कविता) <sup>मई</sup>          | ३१९         | २. भारतीय कलाकी आधार-भूमि              | मई                                      | ३५७         | श्री शिवमूर्ति मिश्र 'शि                 |
| ३. फाँसी की कोठरी (कहानी) अगस्त             | १०३         | श्री रौशन ऋलो खाँ "रविश" व             | नारसी                                   |             | १ काश्मीर की रक्षा (व                    |
| श्री मोदनर्सिंह सेंगर                       |             | १. अमीरे कारवां मारा गया               | अप्रैल                                  | .२६२        | २. पैगम्बर ओ ! ( ,,                      |
| १. काश्मीर का सांस्कृतिक मोर्चा जनवरी       | .25         | श्री रांगेय राघव                       |                                         |             | श्री शिवमंगल सिंह 'सु                    |
| २. महात्मा गान्धी का मानववाद अप्रैल         | २४१         | १. इंसान पैदा हुआ (कहानी)              | जुलाई •                                 | 48          | अ। दावमगळ सह 'सु                         |
| र्भाट्ट. नेकमुहीम जून                       | ८ई४.        | २. भारतीय इतिहासका रेखाचित्र           | अक्टूबर                                 | २७९ .       | ैंश. गें मनुष्य के भविष्य<br>(कविता)     |
| ं श्री रणजीत सिंह                           |             | प्रो० ललितकिशोर सिंह                   | •                                       | _           | २. महाप्रयाण (कविता)                     |
| °१, कांग्रेसी राजमें नागरिक स्वाधीनता अगस्त | १३७         | १. आचार्य रघुवीरकी शब्दावली            | जनवरी ू                                 | ६१          | प्रो० शंकरसहाय सक्से                     |
| २. दिल्ली की डायरी नवम्बर                   | इ.७१        | २- विज्ञान-नीति                        | फरवरी                                   | ८२          | १ नवभारत का आर्थिक                       |
| श्री आर० पी० मौरटिशैंड                      | •           | ३. दस टाट                              | मार्च                                   | १७३         | श्री सीत:राम जायसवा                      |
| १. अन्तरराष्ट्रीय मजदूर संघ अप्रैल          | ३०२         | ४. वादी, सम्वादी और विवादी             | जून                                     | ४०९         | १. अखिल भारतीय रेडि                      |
| श्री रमाशङ्कर पाण्डेय                       |             | ५. परमाणु और उसकी शक्ति                | दिसम्बर                                 | ४१९         | े अविके नारताय राष्ट्र                   |
| १. स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अवटूबर       | २९२         | श्री 'विदग्ध'                          | •                                       |             | २. रेडियो हारा शिक्षा अ                  |
| श्री रमेशचन्द्र गोयल, एम० ए०                |             | १. इतिहासमें व्यक्तिकी महत्ता          | मई                                      | કુંહ જ્     | रे. साहित्याकार की समस                   |
| १. रोटी की समस्या फरवरी                     | १०६         | श्रीमती विद्यावती 'कोकिल'              | •                                       | 201         | श्री सत्यप्रकाश गुप्त                    |
| श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर                      |             | १. नंब विहान (कविता)                   | मार्च                                   |             | १. कलाकार और पूँजीव                      |
| .१. ओ नवीन, को अपरिपक्व (कविता) जून         | ४२१         | •                                      | गाम                                     | १९४         | २. राष्ट्र और शिक्षा                     |
| २. बन्द द्वार खोलना पड़ेगा (कविता) जून      | ३९९         | हाक्टर विद्यासागर दुवे                 | •                                       |             | ३. भाषानुसार प्रान्त-निम                 |
| `३: हे कर्णधार (कविता)                      | २३१         | १. औद्योगिक उंन्निति और अमेरि          | •                                       |             | ४. संयुक्तप्रान्तीय मजदूर                |
| ४. वन्धन टूटेगा (कविता) नवम्बर              | ३२७         | सहायता-योचना                           | जुलाई                                   | ४५          | रिपोर्ट (समालोचना)                       |
| ५. अव तो वापस मुझे फिराओ (कविता) ,,         | ३५७         | २. समाजवाद और औद्योगीकरण               | जनवरी                                   | ४१          | श्री सत्यांशुविभावाचार्य                 |
| , प्रो० राजाराम शास्त्री                    |             | श्री विष्णुपभाकर                       |                                         |             | र पाशसका भाको क्ट्रा                     |
| • १. राजका विकास और भविष्य नवस्यर           | <b>इ</b> २१ | १ प्रतिशोय (एकांकी)                    | मार्च                                   | १८१         | श्रीमती सुधारानी, वी०                    |
| . २भारतको प्राचीन गण-व्यवस्था दिसम्बर       | ४०५         | २, देवृताओं की घाटी (एकांकी)           | मई                                      | 358         | र कपडका <del>आक्रान्य</del>              |
| श्री राजेन्द्र नागर                         |             | ३. प्रेम (एकांकी)                      | जुलाई                                   | 85          | डाक्टर सुरेन्द्रनाथ, एम                  |
| १ युवतप्रान्तमें जमीन-विकी कानून और         | •           | ८ नया समाज (एकांकी)                    | सितम्बर                                 | 286         | भ भ भागाजिक चिक्रिकार                    |
| - ६ इस्द इण्डिया कम्पनी सिनम्बर             | १६६         | ५. आजादी के दुश्मन (एकांकी)            | अक्टूबुर                                | २५८         | श्रीमती सुशीला सिनहा                     |
|                                             |             | • Courtesy                             | Şarai (CSD                              | S). Digitiz | १ वृक्तिस्तुन (कहानी)<br>ed by eGangotri |
| •                                           | •           | •                                      | _                                       | ;           | ſ                                        |

| manner of the same |                                       | 1.3.10       | 41-1-14                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|
| ्री शम्भूनाथ सिंह<br>१ जन-देवता (क्रान्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~~~~                                  | ~~~          |                          |
| १. जुन-देवता (कविता)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जून                                   | ४१३          | श्राचार्य ह              |
| रे. जन-धारा ( ¸, ) <sup>/</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्तम्बर                               |              | .१. महात्म               |
| ३. जन-सं <del>रे</del> कृति ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दिसम्बर                               |              |                          |
| श्री सम्भूषेसाद बहुगुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | ४५१          | श्री हवल                 |
| ै. चन्द्रकुवर, बरदर्शल की बारह क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ਰਿਤਾਸ਼ ਜਾਣ                            | 31.0         | १. नयी स                 |
| গ। খু।।ন্त, एমত ए०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | ३५९          | २. भाषा,                 |
| ी. गरीडों के भी है भगवान / क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ਰਿਕਾ \ :                              | ~ ^          | साहित्यक                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | ત १०७        |                          |
| ै. महात्मा गांधी की साजिहिताल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | टरिंड गर्न                            |              | श्री बैंजना              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्टभाष<br>स्थन=चि <del>ष्यं</del> च | ૨૦૫<br>-     | १. 'सामधे                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ' नपृत्तिया म                         | <b>५ ३३९</b> | २. 'हिन्दी               |
| १. काइमीर की रक्षा (क्वान्स)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जनवरी                                 | _            | शंकर                     |
| ५, पगम्बर् भी । / ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ३५           | ै 'यात्रा'               |
| श्री शिवमंगल सिंह 'राज्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जनवरी                                 | २००          | चीवरी                    |
| र. र मनुष्य के भविष्य के उन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |              | ४ 'स्वप्नः               |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गरासा<br>जनवरी                        | •            | लें० ह                   |
| २. महाप्रयाण (कविता)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मार्च                                 | 8            | ५ 'इतिहा                 |
| प्रो॰ शंकरसहाय सक्सेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.4                                  | १६२          | साहित्यिव                |
| र. नवभारत का आर्थिक विक्र <del>िक</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जनवरी                                 | पुष्ठ        | श्री सीतार               |
| श्रा सात:राम् जायसवाळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | ર્લ          | १ अध्युवि                |
| रे. असिल भारतीय रेलियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | फरवरी                                 |              | २. सावध                  |
| २. रेडियो हारा शिक्षा और संस्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                     | १०२          | ३. साहित                 |
| रः संभ्रहत्याकारं की समस्यातं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ति मृचिं<br>अप्रैल                    | १८९          | ४. नाटक                  |
| श्रा सत्यप्रकाश ग्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>अप्र</b> ल                         | २६३          | ५ एास्चा                 |
| १. केलाकार और पंजीवाट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                     |              | <sup>५ ६</sup> ्संस्कृति |
| २. राष्ट्र और शिक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जून<br>जुलाई .                        | 268          | ं. जीवित                 |
| ३. भाषानुसार प्रान्त-निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 8 €          | ८. काव्यव                |
| ४. संयुक्तप्रान्तीय मजदर जांच को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अगस्त<br>जीकी                         | ८०           | ९. साहित                 |
| ''गट (समालचित्राः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सितम्बर                               |              | १०. हिन्दी               |
| श्रा सत्यांश्रविभावाचार्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ग्याम्बर्                             | १७९          | ११. सांस्कृत             |
| र. काग्रसकी भानी करू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3* <del>*</del>                       |              | १२. मैक्सिम              |
| अभिता संधाराकी क <sub>िय</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अप्रैल                                | २९६          | १३ कला ३                 |
| V. 1/48 dil allement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 <del>1.</del> ♣                     |              | १४. हिन्दी-              |
| ्डावटर सरेन्द्रनाथा गण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रश् <i>ठ</i><br>डिग्रक्ट            | २८२          | १५. संस्कृति             |
| रे. सामाजिक चिकित्सां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | फरवरी                                 |              | १६. विचार                |
| श्रीमती सुशीला सिनहा<br>१ दुविस्टूटन (क्टारी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /4 (1                                 | १३३          | १७. साहित्य              |
| . いっぱはのでき (カコtabl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |              |                          |

हजारीप्रसाद द्विवेदी माके महाप्रयाणके बाद मई-८... ३५

ी नैतिक परम्परा दिसम्बर दार त्रिंपछी 'सहद्यं'

संस्कृति जनवरी साहित्य, धर्म वनाम संस्कृति अप्रैल

### की छानब्रीन

॥थ सिंह 'विनोद'

येनी लै॰ श्री 'दिनकंर' जनवरी काव्यमें प्रगतिवाद' ले॰ श्री विजय-

महस्त ं (कहानी) छे० श्रीमती कमला री

और सत्यं (कहानी-संग्रह) द्यादटर त्रजमोहन गुप्त

ान' है० श्री अमृतराय क प्रगति

राम जायसवाल निक आलोचना

थानीकी आवश्यकता त्य और मनोविज्ञान

क्की उत्पत्ति ात्य आलोचना

क्तियोंका अंतरावलम्बन त अतीत

का स्वह्प त्यकारकाव्यक्तित्व

साहित्य और प्रगतिवाद

तिक निर्माण म गोर्की

और यथार्थ

-आलोचनाका धरातल ति और हिन्दी

वेचार-स्वाधीनता १७. साहित्यकी श्रीणयाँ मित्र म्बर

१८. समाजवादी साहित्य १६ साहित्यक गंगर

१५२

१५३

२२५

|                                                                                                            |                 | ~~~~~                                                                                       | ~~~~          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| २०. 'स्वप्न-दर्शन'                                                                                         | २३० १           | ४. नागरिक स्वाधीनता और कांग्रेसी                                                            | 1.            |
| .२१. राज्याश्रित साहित्य अवटूबर                                                                            | 306             | हुकूमतें "                                                                                  | ३१७•          |
| २२. प्रेमचंदके प्रति श्रद्धाञ्जलि ,,                                                                       | 309 9           | <ol> <li>राष्ट्रभाषाकी प्रतिष्ठाका प्रश्न मई</li> </ol>                                     | ३९•०          |
| २३. वया आपने;                                                                                              | 380             | ६. कांग्रेस जनतन्त्रसे दूर-फैसिज्मकी ओर.,,                                                  | ३९३           |
| २४. पाँच पूत                                                                                               | 388             | ७. यह संघर्ष-काल है                                                                         | ३९६           |
| २५. साहित्यिक आँकड़े -,,                                                                                   | ३१२ १           | ७. यह सवप-काल ह                                                                             | ३९७           |
|                                                                                                            | 9.              | ८. कांग्रेसी मन्त्री कुछ पढ़ा जाना करे ,,                                                   |               |
| २६. 'प्रगतिशील साहित्य' नवम्बर                                                                             | 401             | १. संसारमें फैसिज्मका विकास और                                                              | <b>ન</b> ડદ્ધ |
| प्रगतिशील साहित्य' पर 'हंस' दिसम्बर                                                                        | ४६३             | भारतवर्ष                                                                                    |               |
| २८. वर्गभेद और वर्णभेद "                                                                                   | ४६५ २           | o. भारतवर्ष और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल जून                                                     | ४७२<br>४७४    |
| २९. पुस्तकोंका अध्ययन ,,                                                                                   | ४६६ २           | १. हैदराबादकी समस्या "                                                                      |               |
| महापंण्डित राहुछ सांकृत्यायन                                                                               |                 | - नार भारतीय विधान »                                                                        | <b>૪</b> ૯૬   |
| ूरे आत्तार्य रघुवीरका परिभाषा निर्माण                                                                      | 7               | र राम मंद्र नेटरूकी सरकार पूजावाद।                                                          | ••            |
| • वम्बर                                                                                                    | 200             | जर्मा र (                                                                                   | ६९            |
| समाजवादीकी सामग्री                                                                                         |                 | ं क्लंग्रेम हिन्द सम्प्रदायवादका गावम् भ                                                    | ७४            |
| े सितम्बर पृष्ठ २३२ से २३४                                                                                 | तक 🤊            | ४. किसानोंको कुछ नहीं, जमींदारोंको                                                          | 3. <b>5</b>   |
| श्रकतन २०००                                                                                                | n .             | पेंशन<br>पेंशन                                                                              | १५६           |
| ने तिस्तर                                                                                                  | " -             | प्राप<br>े                                                                                  | •             |
| TELL                                                                                                       |                 | ६. खेत-मजदूरों और शूद्रोंकी<br>सनस्था                                                       | २३५           |
| प्सम्बर ,, ४६८ ,, ४६९                                                                                      | .15             | अनुस्या<br>७. गांधीजीलोक-कल्याणके साधक                                                      |               |
| सम्पादकीय                                                                                                  | २               | <ol> <li>गायाजा—जार<br/>अक्टूबर</li> </ol>                                                  | = 88          |
| श्री दामोद्रस्वरूप सेठ                                                                                     |                 | आर्गसङ                                                                                      | 380           |
| १. यू॰पी॰ असेम्बलीके उपनिर्वाचनका लेखा-जी                                                                  | ना २            | ८ सांस्कृतिक संकट                                                                           | ४७३           |
|                                                                                                            | છહ દં           | २ आत्म निराक्षण                                                                             | 8.8           |
| श्री वैजनाथ सिंह 'विनोद'                                                                                   | si              |                                                                                             | 830           |
| े भेटाच्या नं ०                                                                                            |                 | चीन की स्थिति                                                                               |               |
| १. महात्मा गांधीका अनशन जनवरी<br>२. स्वाधीन वरमाका स्वागत                                                  | ७४ १<br>७५ प्रो | १० मुकुटबिहारी छ।ल<br>१० मुकुटबिहारी छ।ल                                                    | . 500         |
| रे. भारतीय पुरातत्व और पाकिस्तान :.  ४. जनवाणी' का दिवीस वर्ष पारस्थ                                       | 94 <b>प्र</b>   | ि मुकुटविहारी छ।ल<br>हिन्दुस्तान और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल नवम्बर                             | 417           |
| भारतीय पुरातत्व और पाकिस्तान ,                                                                             | ७७ १            | हिन्दुस्तान जार                                                                             |               |
| र जनवाणी' का द्वितीय वर्ष प्रारम्भ ,                                                                       | ८० श्र          | ते रामवृक्ष वेनीपुरी भार्च                                                                  | २३७           |
| भू राष्ट्रपिता नहीं रहे फरवरी                                                                              | 288             | क्तंत्रीजी अरि हिन्दा                                                                       | २३८           |
| प्रतिवाणी' का द्वितीय वर्ष प्रारम्भ ,<br>प्रतिष्ट्रिपता नहीं रहे फरवरी<br>६. राष्ट्रिपताको श्रद्धाञ्जलि ,, | 240 -           | मम्बिवादउसके वाप                                                                            | ३८९           |
| ७. हिन्दू फीसज्म आ रहा है                                                                                  | 949 -           | न्तरित्य और सर्पार                                                                          | ३९१.          |
|                                                                                                            | 047             | - संस्कृतिक महारत्त्व                                                                       | ३९२           |
| ९. असिक प्राप्ति अहिन ,,                                                                                   | 8               | ् समाजवाद और•नैतिकता मई                                                                     | 50k - K55K    |
| ९. अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य<br>सम्मेलनके सभ्यान                                                          | ٠ ٧             | . समाजवाद जार                                                                               | 2.190         |
|                                                                                                            | १५५ ऐ           | तिहासिक कागज-पत्र                                                                           | ३०५           |
| , पहाटमा गांधीके कार्य और कार्य                                                                            | 9               | तिहासिक प्राप्तः अप्रेल<br>फिलैंडेल्फिया की घोषणा अप्रेल<br>फिलैंडेल्फिया की घोषणा समाजवादी | 55-38         |
| कर्तव्य मार्च                                                                                              |                 | गत पीठ उपानवान जलाइ                                                                         | ۶ <u>۹</u>    |
| ११. गांघीजीकी हत्यावर्ग-संघर्षकी<br>एक कडी                                                                 | • २             | माहित्य जन तस्ताव ज्न                                                                       | ASSE          |
| एक कड़ी<br>अप्रैल                                                                                          | રૂક્ષ           | साहित्य<br>राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पाँच प्रस्ताव जून<br>जून                                | ४२५           |
| १२. नासिकका समाजवादी सम्मेलन                                                                               | ३१२ ँ           | वर्ष करी                                                                                    |               |
|                                                                                                            | કે ફેર્જ .ે     | : पुरुषार्थ करो                                                                             |               |
| . Calabote diet                                                                                            | 192             | _                                                                                           |               |



# भारत का भूवाण

संसार के सभी राष्ट्र जब औषधि शास्त्र के ज्ञान से अपरिचित थे, उस अनिपाचीन कालसे भारतवर्षने इस शाके, में आश्चर्यकारक प्रगति की है। प्रत्येक भारतवासी को इसका अभिमान है। संसार के वैद्यक शाखों में, यह प्राचीनशास्त्र होने से, इस जनकपद तिभूपित आयुर्वेदशास्त्र की भारतवर्ष ही जन्मभूमि है। आयुर्वेदाश्रम फार्मसी अहमदनगर, भारतवर्ष में सर्वोत्कृष्ट औषधियों का निर्माण करनेवाला कारम्वाना है। इसलिये आयुर्वेदाश्रम फार्मसी के बोधचिन्ह से आपक्ष परिचय

होना हितकारक है।

आयुर्त्रेदाश्रम फार्मसी लिमिटेड, (आफालि) अहमदनगर



